# बीर सेवा मन्दर दिल्ली \* 901— कम संग्या 2—2 टिम्ब संग्या 2—2 टिम्ब संग्या 2—2 टिम्ब

90-6

#### KÂVYAMÂLÂ. 70.



#### THE

## KÂVYÂNUS'ÂSANA

OF

HEMACHANDRA.

With his own gloss.

EDITED BY

## MAHÂMAHOPÂDYÂYA PAŅDIT S'IVADATTA

Head Pandit and Superintendent, Sanskrit Department, Oriental College, Lahore,

AND

KÂS'ÎNÂTH PÂNDURANG PARAB.



PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKÂRÂM JÂVAJÎ

Proprietor of Javaji Dadaji's 'Nirnaya-sagara' Press.
BOMBAY.

1901.

Price 21 Rupees.

(Registered according to Act XXV of 1867.)

[ All rights reserved by the publisher. ]

#### काव्यमाला. ७०.

## श्रीहेमचन्द्रविरचितं

## काव्यानुशासनम्।

### सटीकम् ।

जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारक-केदारनाथक्रपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा महामहोपाध्याय-पण्डितशिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरवोपाद्ध-पाण्डुरङ्गात्मजकाशीनायशर्मणा च संशोधितम् ।

#### तच

मुम्बय्यां निर्णयसागरास्त्र्ययन्त्रालये तद्धिपतिना मुद्राक्षरेरङ्कयित्वा प्राकाश्यं नीतम् ।

१९०१

(अस्य प्रन्थस्य पुनर्श्वद्रणादिविषये सर्वया निर्णयसागरमुदायन्त्रालयाधिपते-रेवाधिकारः ।)

मूल्यं सपादं रूप्यकद्वयम् ।

### हेमचन्द्रः।

अयं श्वेताम्बरजैनाचार्यश्रीहेमचन्द्रः कदा कतमं भूमिमण्डलं मण्डयामासेति जिह्नासा-यामनेकप्रन्थपर्यालोचने प्रवृत्ते Dr. P. Peterson महारायानां Fifth Report पुस्तके—

'तत्पष्टपूर्वाद्रिसहस्ररिमः सोमप्रभाचार्य इति प्रसिद्धः । श्रीहेमसूरेश्व कुमारपाळदेवस्य चेदं न्यगदचरित्रम् ॥' इति सोमप्रभाचार्यविरचितहेमकुमारचरित्रकाव्यतः,

> 'स्तुमिक्सिंध्यं प्रभुहेमसूररनन्यतुल्यामुपदेशशक्तिम् । अतीन्द्रियज्ञानविवर्जितोऽपि यः क्षोणिभर्तुर्व्यधित प्रवोधम् ॥ सत्त्वानुकम्पा न महीभुजां स्यादिलेष कृप्तो वितथः प्रवादः । जिनेन्द्रधर्मे प्रतिपद्य येन श्लाध्यः स केषां न कुमारपालः ॥ इति सोमप्रभक्षिते कुमारनृप्-हमचन्द्रसंवादे । जिनधर्मप्रतिबोधे प्रस्तावः पश्चमः प्रोक्तः ॥'

इति सोमप्रभविरचितकुमारपालप्रतिबोधकाव्यतः,

'शिष्यो जम्बुमहामुनेः प्रभव इस्मासंदमुष्यापि च श्रीराय्यंभव इस्माष्य च यरोभद्राभिषानो मुनिः । संभूतो मुनिभद्रबाहुरिवं ः द्वाँ तस्य शिष्योत्तमो संभूतस्य च पादपद्ममधुलिद्शीस्थूलभद्गाह्यः ॥ वंशक्रमागतचतुर्दशपूर्वरत्नकोशस्य तस्य दशपूर्वधरो महर्षिः । नाम्रा महागिरिति स्थिरतागिरीन्द्रो ज्येष्ठान्तिषत्समजनिष्ठ विशिष्टलव्धिः ॥

शिष्योऽन्यो दशपूर्वभृनमुनितृषो नाम्ना सुहस्तीत्यरुट् यत्पादाम्बुजसेवनात्समुदिते राज्ये प्रबोधधिकाः । बके संप्रतिपार्थिवः प्रतिपुरप्रामाकरं भारते-ऽस्मिन्नर्थे जिनबैत्यमण्डितमिलापृष्ठं समन्तादपि ॥

ऽस्मित्रधे जिनवेलमण्डितमेलापृष्ठं समन्तादपि ॥ अजिन **दुष्यित-सुप्रतिबुद्ध** इल्पिधयार्यसु**हस्ति**महासुनेः । शमधनो दशपूर्वधरान्तिषद्भवमहातरुभञ्जनकुञ्जरः ॥

9. अस्य जिनधर्मप्रतिबोधकाव्यस्य निर्माणसमयस्तु—'शशिजलिधसूर्यवर्षे शुचिमासे रिविदिने सिताष्टम्याम् । जिनधर्मप्रतिबोधः कृप्तोऽयं गुर्जरेन्द्रपुरे ॥' इति वदता प्रन्थक- त्रैंव १२४१ (A. D. 1184) विक्रमसंवत्सरात्मक उक्तः. २. 'इति च' इति भवेत्. ३. सुस्थितः, सुप्रतिबद्धः, इति मुनिद्वयम्.

महर्षिसंसेवितपादसंनिषेः प्रचारभागालवणोदसागरम् । महान्गणः कोटिक इत्यभूत्ततो गङ्गाप्रवाहो हिमवद्गिरेरिव ॥ तस्मिन्गणे कतिपयेष्वपि यातवत्सु साधूत्तमेषु चरमो दशपूर्वधारी । उद्दामतुम्बवनपत्तनवज्जद्गाखावजं महामुनिरजायत सज्जसूरिः ॥

दुर्भिक्षे समुपस्थिते प्रलयबद्गीमत्वभाज्यन्यदा भीतं न्यस्य महर्षिसंघमभितो विद्यावदातः पटे । योऽभ्युद्धत्य कराम्बुजेन नभसा पुर्यामनैषीन्महा-पुर्यो मङ्क्षु सुभिक्षधामनि तपोधान्नामसीन्नां निधिः ॥

तस्मा**द्वजाभि**धा शाखाभृत्कोटिकगणहुमे । उचनागरिकामुख्यशाखात्रितयगोचरा ॥ तस्यां च वज्रशाखायां निलीनमुनिषद्पदः ।

पुष्काुच्छायतो गच्छक्षनद्र इत्याख्ययाभवत् ॥

धर्मध्यानसुधासुधांश्चरमलः संघार्थरत्नाकरो भव्याम्मोरुहभास्करः स्मरकरिप्रोन्माथकण्ठीरवः ।

गच्छे तत्र बभूव संयमधनः कारुण्यराशि**र्यद्रो**भद्रः सूरिरपूरि येन भुवनं शुद्धैर्यशोभिनिजैः ॥
श्रीमन्नेमिजिनेन्द्रपाविनशिरस्यद्रौं स संलेखनां

कृत्वादी प्रतिपन्ननाननशनं प्रान्ते शुभध्यानभाक् । तिष्ठञ्छान्तमनास्त्रयोदशदिनान्याश्चर्यमुत्पादय-

मुचेः पूर्वमहर्षिसंयमकथाः सत्यापयामासिवान् ॥

र्शामान्त्रसुस्रस्रिः समजनि जनितानेकभव्यप्रबोध-स्तच्छिष्यो विश्वविश्वप्रथितगुणगणः प्रावृडमभोदवद्यः । प्रीणाति स्माखिलक्ष्मां प्रवचनजलधेरुद्धतेरर्थनीरै-

रातत्यस्थानकानि श्रुतिविषयसुधासारसध्यश्रि विष्वक् ॥

सर्वप्रन्थरहस्यरत्नमुकुरः कल्याणवर्श्चातरुः

कारुण्यामृतसागरः प्रवचनव्योमाङ्गणाहस्करः।

चारित्रादिकरस्ररोहणगिरिः क्ष्मां पावयन्धर्मराद्र सेनानी**र्गुणसेनस्र्रि**रमवच्छिष्यस्तदीयस्तनः ॥

शिष्यस्तस्य च तीर्थमेकमवनेः पावित्र्यकृजङ्गमः स्याद्वादित्रदशापगाहिमगिरिविश्वप्रवोधार्यमा । कृत्वा स्थानकवृत्तिशान्तिचरिते प्राप्तः प्रसिद्धिं परां स्रिर्भृरितपःप्रभाववसतिः श्रीवेश्वचन्द्रोऽभवत् ॥

आचार्यो हेमचन्द्रोऽभूत्तत्पादाम्भोजषद्यदः। तत्प्रसादाद्धिगतज्ञानसंपन्महोदयः ॥ जिष्णुश्चेदिदशार्णमालवमहाराष्ट्रापरान्तं कुरू-न्सिन्धूनन्यतमांश्व दुर्गविषयान्दोर्वीर्यशक्तया हरिः। चौलुक्यः परमाईतो विनयवाञ्त्री**मूलराजा**न्वयी तं नत्वेति कुमारपालपृथिवीपालोऽबवीदेकदा ॥ पापर्द्धियूतमधप्रसति किमपि यत्रारकायुर्निमित्तं तत्सव निर्निमित्तोपकृतिकृतिधयां प्राप्य युष्माकमाज्ञाम् । स्वामिश्रुर्व्यो निषिद्धं धनमसुतमृतस्याथ मुक्तं तथाई-चैर्ल्यहर्त्तासता भूरभवमिति समः **संप्रतेः** संप्रतीह ॥ अस्मत्पूर्वजिसद्धराजन्यतेर्भक्तिस्पृशो यात्रया साक्षं व्याकरणं सन्नृत्ति सुगमं चकुर्भवन्तः पुरा । मद्वेतोरथ योगशास्त्रममलं लोकाय च बाश्रय-च्छन्दोलंकृतिनामसंत्रहमुखान्यन्यानि शास्त्राण्यपि ॥ लोकोपकारकरणे खयमेव यूयं सजाः स्थ यद्यपि तथाप्यहमधेयेऽदः । माद्रजनस्य परिबोधकृते [शलाका] पुंसां प्रकाशयत वृत्तमिदं त्रिपष्टेः ॥ तस्योपरोधादिति हेमचन्द्राचार्यः शालाकापुरुषेतिवृत्तम् । धर्मोपदेशैकफलप्रधानं न्यवीविश्वाह गिरां प्रपन्ने ॥ जम्बृद्वीपारविन्दे कनकगिरिरसावश्रुते कर्णिकात्वं यावद्यावच धत्ते जलनिधिरवनेरन्तरीयत्वमुर्चः । यावद्योमाध्वपान्थी तरणिशशधरी आम्यतस्तावदेत-त्काव्यं नाम्ना शलाकापुरुषचरितामेलस्तु जैत्रं धरित्र्याम् ॥'

इलाचार्य**हेमचन्द्र**विरचित**रालाकापुरुपचरितप्रशस्ति**तक्ष चौछक्य**कुमारपा-**स्नराज्ये हेमचन्द्राचार्याणां सत्ताया अवगतेः,

> 'तृपस्य जीवाभयदानडिण्डिमेर्महीतले तृखित कीर्तिनर्तकी । श्री**हेमचन्द्र**प्रभुपादपद्मं वन्दे भवाब्धेस्तरणैकपोतम् । ललाटपद्यन्तरकान्तराद्याक्षरावली येन मम व्यलोपि ॥

बोधयित्वा महाराजं देवलोकं जगाम यः। पश्चात्कुमारपालोऽयं शोकं गत्वा सुमूर्छ सः॥

तदनु धैर्यमबलम्ब्य धर्मध्यानं करोति ।'

इति हेमकुमारचरितकाव्ये हेमचन्द्राचार्याणां देवलोकगमनस्योक्तेश्व कुमार-पालराज्यसमय एवाचार्यहेमचन्द्रसमयः, कुमारपालराजभान्येव भूमिमण्डलमि-स्ववाधमवगतम्, विशेषकथा तु प्रबन्धकोश-प्रबन्धिनन्तामणिभ्यामवगन्तव्या.

#### कुमारपालराज्यसमयस्तु--

ओं नमः शिवाय । ब्रह्माद्वेतिधिया मुमुधुभिरभिध्यातस्य बद्धाक्षरै-रिच्छाराक्तिमभिष्टवीमि जगतां पत्युः श्रुतीनां निषेः । या व्यापारितसंहतेः खसमये ब्रह्माण्डपिण्डैर्नर्वैः क्रीडन्ती मणिकन्दुकैरिव सदा खच्छन्दमाह्नादते ॥ गीर्वाणैवींतगर्वे दनुजपरिमवात्प्रार्थितस्रायकार्थे वेधाः संध्यां नमस्यत्रपि निजचुलुके पुष्यगङ्गाम्बुपूर्णे । सद्यो वीरं खुलुक्याह्रयमस्जिदमं येन कीर्निप्रवाहैः प्तं त्रैलोक्यमेतन्नियतमनुहरत्येव हेतोः फलं श्रीः ॥ वंशः कोऽपु ततो बभूव विविधाश्रर्थेकलीलासदं यस्माद्भृमिसतोऽपि वीतगणिता(णना)ः प्रादुर्भवन्त्यन्वहम् । छायां यः प्रथितप्रतापमहर्ती द्वे विपन्नोऽपि स-न्यो जन्यावधि सर्वदापि जगतो विश्वस्य दत्ते फलम् ॥ वंशस्यास्य यशः प्रकाशनविधौ निर्मृत्यमुक्तामणिः क्षोणीपालकिरीटकल्पितपदः श्रीमृलराजोऽभवत् । यो मूलं कलिदावदम्धनिखिलन्यायद्वमोत्पादने यो राजेव करै: प्रकामशिशिरै: प्रीतिं निनाय प्रजा: ॥ यश्वापोरकटराजराज्यकमलां खच्छन्दवन्दीकृतां विद्वद्वान्धवविप्रवन्दिमृतकन्यूहोपभोग्यां व्यधात्। यत्वज्ञाश्रयिणीं तदा श्रियमलं युद्धस्फुरद्विकम-क्रीताः सर्वदिगन्तरक्षितिभुजां लक्ष्म्याश्चिरं भेजिरे ॥ मृतुस्तस्य वभूव भूपतिलक्ष्मामुण्डराजाद्वयो यहन्धद्विपदानगन्धपवनाघ्राणेन दूरादपि । विश्रश्यन्मदगन्धमप्रकारिभिः श्रीसिन्धुराजस्तथा नष्टः क्षोणिपतर्ययास्य यशसां गन्धोऽपि निर्णाशितः ॥ तसाद्वल्लभराज इलिमिधया क्ष्मापालचूडामणि-र्जेहे साहसकर्मनिर्मितचमत्कारः क्षमामण्डले । यत्कोपानलज्जम्भतं पिशुनयत्वेतत्प्रयाणश्चति-क्षुभ्यन्मालवभूपचकविकसन्मालिन्यधूमोद्गमः ॥

भूळराजराज्यम्—वि० सं० ९९३-१०५३. २. वासुण्डराजराज्यम्—वि० सं०
 १०५३-१०६६.

श्रीमहुर्रुक्सराजनामनृपतिश्रातास्य राज्यं दधे शृङ्गारेऽपि निषण्णधीः परवधूवर्गस्य यो दुर्लभः । यस्य कोधपरायणस्य किमपि भ्रूबह्ररी सङ्गुरा सद्यो दर्शयति स्म लाटक्सुधाभन्नखरूषं फलम् ॥ भीमोऽिप द्विषनां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासेदिवा-न्क्षोणीभारमिदं(मं) बभार नृपतिः श्रीभीमवेषो नृपः । धारापञ्चकसाधनैकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता क्षिप्रं मालवचकवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः ॥ तस्माद्भमिपतिर्बभूव बसुधाकर्णावतंसः स्फुर-त्कीर्तिप्रीणितविश्वकर्णविवरः श्रीकेर्णदेवाह्यः । येन ज्याप्रथितस्वनं च्युतशरं धर्मे पुरस्कुवैता न्यायज्ञेन न केवलं रिपुगणः कालोऽपि विद्धः कलिः ॥ दृष्यन्मालबभूपबन्धनविधित्रस्तास्त्रिलक्ष्मापति-र्भत्तयाकृष्टवितीर्णदर्शनशिवो मूर्तः प्रभावोदयः । मद्यः सिद्धरसानृणीकृतजगद्गीनोपमा(ताबदा)नस्थिति-र्जन्ने श्री**जयसिंह**देवनृपतिः सिद्धादिराजस्तनः ॥ वर्या वेश्म रसातलं च विलसद्भोगिः ·····भोक्तुमः अन्नाणि रक्षांसि च । यः क्षोणीधरयागिनीं च सुमहाभोगां सिषिवे चिरं हेलासिद्धरसाः सदा क्षितिभुजः ••••••••रे ॥ संख्यातीतवितीर्णदाननिवहैः संपन्नपृष्योचयः क्रीडाकान्तदिगन्तरालः •••••• । बलाम्ब क्रीडाकोड इवोद्दधार वसुधां देवाधिदेवाज्ञया । देवः सोऽय कुँमारपालनृपतिः श्रीराज्यचूडामणि-र्थः खर्गादवतीर्णवान्हरिरिति ज्ञातः प्रभावाजनैः ॥

१. दुर्लभराजराज्यम्—वि• सं० १०६६-१०७८. २. भीसदेवराज्यम्—वि० सं० १०४८-११२०. ३. कर्णदेवराज्यम्—वि० सं० ११२०-११५०. ४. सिद्धराजा-परपर्यायजयसिंहराज्यम्—वि० सं० ११५०-११९९. ५. कुमारपालराज्यम्—वि० सं० ११९-११९०.

**अर्णोराज**नराधिराजहृदये क्षिर्देक(व)बाणव्रजं श्योतस्रोहिततर्पणादमद्यचण्डी भुजस्थायिनीम् । द्वारालम्बितमालवेश्वरशिरःपद्मेन यथाहर-क्षीला**परू**जसंग्रहव्यसनिनीं चेलुक्यराजान्वयः ॥ शुद्धाचारनवाबतारसरणिः सद्धमेकमंक्रम-प्राहुर्भृतविशारदो नयपथप्रस्थानसार्थाधिप:। यः संप्रत्यवतारयन्कृतयुगं योगं कलेर्रुङ्गय-न्मन्ये संहरति स्म भूमिवलयं कालव्यवस्थामपि ॥ प्रत्यू · · · · खण्डिताङ्गुलिद्कैः पर्युक्रसत्पक्षवो नष्टोदीच्यनराधिपोज्झितसितच्छत्रैः प्रसुनोज्ज्बलः । छिनः प्राच्येनरेन्द्रमौलिकमलैः प्रौष्प(प्रोद्य)त्फलघोतितः रछायां दूरमवर्धयन्निजकुरु यस्य प्रतापद्वमः ॥ आचारः किल तस्य रक्षणविधेविद्रोशनिर्ना(णी)शित-प्रत्यृहस्य फलावलोकिशकुनशानस्य सं .....व:। देवीमण्डलखण्डिताखिलरिपोर्युद्धं विनोदोत्सवः श्रीसोमेश्वरदत्तराज्यविभवस्याङम्बरं वाहिनी ॥ राज्ञानेन च भुज्यमानसुभगा विश्वंभरा विस्फर-द्रसयोतितवारिराशिरशना शीनादिविनध्यस्तर्ना । एषाभूषयदस्थिकुण्डलमिव श्रुत्याश्रयं ''शृता बिश्राणा नगराह्यं द्विजमहास्थानं सुवर्णोदयम् ॥ आब्रह्मादिऋषिप्रवर्तितमहायज्ञक्रमोत्तम्भितै-र्यूपैर्दत्तकरावलम्बनतया पादव्यपेक्षाच्यतः । धर्मोऽत्रैव चतुर्युगेऽपि कलितानन्दः परिसन्दते तेनानन्दपुरेति यस्य विबुधैनीमान्तरं निर्मितम् ॥ अश्रान्तद्विजनर्भवेदतुमुलैर्बाधिर्यमारोपितः शश्रद्धोमहुताशधूमपटलैरान्ध्यव्यथां र्लाम्मतः । नानादेवनिकेतनष्वजशिखायातैय खर्जाकृतो यसिनय कलिः खकालविहितोत्साहोऽपि नोर्त्सपिति ॥ सर्पद्विप्रवधूजनस्य विविधालंकाररकांश्चिः स्मेराः संततगीतमङ्गलरवैर्वाचालतां प्रापिताः ।

अयमणीराजश्च वीरभवलमहाराजिपतामह इति कीर्तिकौमुदीकाव्यस्य नरेन्द्रवं-शवर्णनात्मके द्वितीयसर्गे व्याख्यात एव भवेत्.

अस्ता(श्रा)न्तोत्सवलक्ष्यमाणविभवोत्कर्षप्रकाशस्थितौ मार्गा एव वदन्ति यत्र त्रपतेः सौराज्यसंपद्रणम् ॥ अस्मिन्नागरवंशजद्विजजनस्राणं करोत्यच्यरे रक्षां शान्तिकपौष्टिकैर्वितनुते भूपस्य राष्ट्रस्य च । मा भूत्तस्य तथापि तीव्रतपसी बाधेति मत्त्या नृपो वप्रं विप्रपुराभिरक्षणकृतं निर्मापयामास सः ॥ अस्मिन्बप्रगुणेन तोयनिलयाः श्रीणन्ति लोकं जलैः कामं क्षेत्रभुवोऽपि वप्रकलितास्तन्वन्ति धान्यश्रियम् । एवं चेतसि संप्रधार्य सकलब्रह्मोपकारेच्छ्या चके वप्रविभूषितं पुरमिदं चौलुक्यचूडामणिः॥ पादाकान्तरसातलो गिरिरिव श्लाच्यो महाभोगतः राजारीव तरिकणीपतिरिव स्फारोदयद्वारभः । उत्सर्पत्किपशिषको जय इव क्रव्यादनाथद्विषां नारीवर्ग इवेष्टकान्तरुचिरः सालोऽयमालोक्यते ॥ भोगाभोगमनोहरः फणशतैरुत्तक्तां धारय-न्यातः कुण्डलितां च यज्ञपुरुषस्याज्ञावशेनागतः । रक्रखर्णमहानिधिं पुरमिव त्रातं स शेषः स्थितः प्राकारः सुधया सितोपलशिराः संलक्ष्यते वृत्तवान ॥ कामं कामसमृद्धिपुरकरमारामाभिरामाः सदा खच्छन्दखनतत्परीद्विजकुलैरखन्तवाचालिताः । उत्सर्पद्वणशालिवप्रवलयप्रीतैः प्रसन्ना जनै-रत्रान्तथ बहिश्र संप्रति भुवः शोभाद्भुतं विश्रति ॥ लक्ष्मीकुलं क्षोणिसुजो दधानः प्रौढोदयाधिष्टितविप्रहोऽयम् । विभाजते नागरकाम्यवधिवंप्रश्च चौलक्यनराधिपश्च ॥ यावत्प्रथ्वी प्रथविरचिताशेषभम्त्रिवेशा यावत्कीर्तिः सगरत्रपतेर्विद्यते सागरोऽयम् । तावश्रन्याद्विजवरमहास्थानरक्षानिदानं श्रीचौलक्यक्षितिपतियश:कीर्तनं वप्र एष: ॥ एकाहनिष्पन्नमहाप्रबन्धः श्रीसिखराजप्रतिपन्नबन्धः। श्रीपालनामा कविचकवर्ता प्रशस्तिमेतामकरोत्प्रशस्ताम् ॥

संवत् १२०८ वर्षे आश्विन श्चिदि २ गुरौ लिखितं नागरब्राह्मणपण्डितबालणेन ॥' इति काव्यमालापुस्तकान्तर्गतप्राचीनलेखमालायां G. Bühler Ph. D., L. L. D., C. I. E. महाशयप्रेषित ४५ तमलेखतः विकमसंवत् १२०८ (A. D 1151) रूपः स्फुटमेव प्रतीयते. एवं च द्वादशी किस्तशतिका हेमचन्द्रसत्ताधारभूता-

अनेनाचार्यश्रीहेमचन्द्रेणेयन्तो प्रन्था निर्मिता इति निश्चितं नैव, परंतु तिन्निर्मितप्रन्थे-यु—अनेकार्थकोषः, अनेकार्थशेषः, अभिधानचिन्तामणिः (नाममालाब्याख्या), अलंकार-चूडामणिः (काब्यानुशासनव्याख्या), उणादिसूत्रवृक्तिः, काब्यानुशासनम्, छन्दोनुशा-सनम्, छन्दोनुशासनवृक्तिः, देशीनाममाला सवृक्तिः, [धाश्रयकाव्यं सवृक्तिः,] धातुपाठः सवृक्तिः, धातुपारायणं सवृक्ति, धातुमाला, नाममाला, नाममालाशेषः, निघण्डशेषः, [प्रमाणमीमांसा सवृक्तिः,] बलाबलसूत्रवृहदृक्तिः, बालभाषाव्याकरणसूत्रवृक्तिः, [योगशा-कम्,] विश्रमसूत्रम्, लिङ्गानुशासनं सवृक्ति, शब्दानुशासनं सवृक्ति, शेषसंप्रहः, शेषसंप्र-इसारोद्धारः, एते प्रन्थाः Catalogus Catalogorum प्रन्थे Dr. Theodor Aufrecht महाशकैः प्रकाशिताः.

एवमनेकलक्षात्मकप्रन्थकर्तृश्वेताम्बरजैनाचार्यश्रीहेमचन्द्रकृतं काव्यानुशासनं खोपक्कम-स्मामिर्मुद्रयितुं दत्तं तदेतस्य प्रन्थस्य मुद्रणाय शोधनसमये येषां सुहृदयहृदयानां पुस्त-कानि प्राप्तानि, तेषां नामानि धन्यवादपुरःसरं प्रकाश्यन्ते—

९ काव्यानुशासनम्

पुण्यपत्तनपुस्तकालयतः.

१ काव्यानुशासनविवेकः ---

प॰ ज्येष्टाराममुकुन्दशर्मणाम्.

अस्मद्रहस्थम्.

तदेवमनेकपुरतकाधारेण शोधितमुद्रिते सव्याख्ये काव्यानुशासनेऽस्यहोषादक्षरयोजकदो-षाद्वा यत्र कुत्रचनाशुद्धिः स्थिता जाता वा तत्र मुहृद्याः सौहार्देण शोधिष्यन्ति । यतः—

> गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥

> > इति प्रार्थयतः

पण्डित-शिवद्त्त-काशीनाथी।

## काव्यानुशासनविषयानुऋमणिका

#### म्लग्रन्थश्च ।

|                         | and by a skill fire                                        |                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| विषयः ।                 | मूलप्रन्थः ।                                               | पृष्ठसंख्या ।           |
| मङ्गलाचरणम्—            |                                                            | 8                       |
| अकृत्रिमस्वा            | दुपदां परमार्थाभिधायिनीम्।                                 |                         |
|                         | रेणतां जैनीं वाचग्रुपास्महे ॥                              |                         |
| प्रस्तावना              |                                                            | २                       |
|                         | ानेऽस्माभिः साध्यो वाचो f<br>ति काव्यत्वं यथावदन्नुशिष्यते |                         |
|                         | । काव्यत्व ययावद्शुःशण्यत                                  |                         |
| प्रयोजनम्               |                                                            | ۶                       |
|                         | राय यशसे कान्तातुल्यतयोप                                   |                         |
| काव्यकारणम्—            |                                                            | 8                       |
| मतिभास्य हे             | तुः ।                                                      |                         |
| पतिभाभेदौ               |                                                            | 8                       |
| सावरणक्षयो              | पशममात्रात्सहजा ।                                          |                         |
| मञ्जादेरीपार्           | धेकी ।                                                     |                         |
| प्रतिभासंस्कारः—        |                                                            | ٩                       |
| <u> च्युत्पस्य भ्या</u> | साभ्यां संस्कार्या ।                                       |                         |
| ब्युत्पत्तिः—           |                                                            | ٩                       |
| लोकशास्त्रक             | व्येषु निपुणता व्युत्पत्तिः।                               |                         |
| अभ्यासः—                |                                                            | <                       |
|                         | व्यया पुनः पुनः प्रवृत्तिरभ्य                              |                         |
| शिक्षा                  | Man And And Ash Ash Med A                                  | <                       |
|                         | बन्धोडसतोऽपि निबन्धो नि                                    | <del>-</del>            |
| सत्ताञ्चाम              |                                                            | । पन <i>्</i> छापासुपणा |
|                         |                                                            |                         |

| विषय: ।                          | मूलप्रस्थः ।                           | <u>पृष्ठसंस्</u> या       |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| काव्यस्वरूपम्-                   | •                                      | १६                        |
| पदोषी सगुप                       | <b>गौ सा</b> लंकारौ शब्दार्थी काव      | यस् ।                     |
| गुणदोषलक्षणम्—                   |                                        | 2 4                       |
| रसस्योत्कर्षा                    | पक्षेहेतू गुणदोषौ भत्तया श             | व्दार्थयोः ।              |
| अलंकारलक्षणम्—                   |                                        | 8                         |
| अङ्गाश्रिता अ                    | <b>अलंकाराः</b> ।                      |                           |
| रसोपकारप्रकारः—                  |                                        | १७                        |
| तत्परत्वे क                      | ाले ब्रहत्यागयोर्नातिनिर्वाहे          | निर्वाहेडप्यङ्गत्वे       |
| रसोपकारिणः।                      |                                        |                           |
| शब्दार्थस्त्रस्पम्               |                                        | <b>?</b> ?                |
| <b>गुरूयगौण</b> लक्ष             | स्यव्य <b>ङ्ग</b> चार्थभेदान्मुख्यगोणल | <b>क्षक</b> न्यञ्जकाः     |
| शब्दाः ।                         |                                        |                           |
| मुख्यार्थलक्षणम्—                |                                        | २२                        |
| साक्षात्संकेर्ता                 | विषयो मुख्यः ।                         |                           |
| गौणार्थलक्षणम्—                  |                                        | २ ४                       |
| मुख्यार्थबाधे                    | निमित्ते प्रयोजने च भेदाभ्याम          | गरोषितो गौणः।             |
| रुक्ष्यार्थलक्षणम्               |                                        | २४                        |
| मुख्यार्थसंबद्ध                  | स्तत्वेन छक्ष्यमाणो छक्ष्यः।           |                           |
| यङ्गचार्थलक्षणम्—                |                                        | २५                        |
| <b>मुख्या</b> च्चतिरि            | क्तः भतीयमानो व्यक्तचो ध्वा            | नेः ।                     |
| यङ्गचार्थमेदाः                   |                                        | ३८                        |
| व्यक्र्यः शब्द                   | (र्थशक्तिमूळः ।                        |                           |
| शब्दशक्तिम् <b>ल्य</b> क्त्यार्थ |                                        | 39                        |
|                                  | ल्यस्य शब्दस्य संसर्गादिभिर्           | <b>ख्यस्य च ग्रख्या</b> - |
| र्थवाषादि भिनिया                 | मिते व्यापारे वस्त्वलंकारयोर्व         | स्तनश्र व्यञ्जकत्वे       |
| शब्दशक्तिमूळः प                  |                                        |                           |
|                                  |                                        |                           |

| विषय: ।                    | मूलप्रन्य:      | ı                       | पृष्ठसंख्या ।        |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| अर्थशक्तिमूलव्यङ्गचार्थः-  | -               |                         | 89                   |
| •4                         | _               | शक्तिमूलः प्रवन         |                      |
| <i>पराप्रभारपार</i>        | इति प्रथमोऽध्या | •                       | 1-11                 |
|                            | 200 2400        | -                       |                      |
| रसलक्षणम्                  |                 |                         | 48                   |
| विभावानुभावव               | यभिचारिभिर      | भिव्यक्तः स्थायी        | भावो रसः।            |
| रसमेदाः                    |                 |                         | 80                   |
| शृङ्गारहास्पकरुष<br>रसाः । | गा रौद्रवीरभय   | ानका बीभत्साङ्          | त्रसान्ता नव         |
| शृङ्गाररसः                 |                 |                         | <b>१</b> ८           |
| स्त्रीपंसमाल्यादि          | विभावा जुगु     | प्सालस्यौ <b>ऽयवर्ज</b> | यभिचारिका            |
| रतिः संभोगविपल             | • •             |                         |                      |
| हास्यरसः                   |                 |                         | 98                   |
|                            | भावी नासास्य    | न्दनाद्यतुभावो          | निदादिच्य-           |
| भिचारी हासो हा             |                 | 4 11 4 3 11 11          | (Adit 4. )           |
| करुणरसः—                   | (4, (           |                         | 9ફ                   |
|                            | معساهة احس      | म्भाचनुभावो दुः         | •                    |
| शोकः करुणः।                | ॥वा द्वापाल     | न्माचनुमाना दुः         | <b>ख</b> ञ्यामचारा   |
| रोद्ररसः                   |                 |                         | ७१                   |
| दारापहारादि                | वेभावी नयन      | रागाचनुभावः             | औद्यादिव्य-          |
| भिचारी कोधो री             |                 |                         | •                    |
| वीररसः                     | •               |                         | <i>७७</i>            |
| नयाहिविभावः                | स्थैर्धास्त्रभा | वो भृत्यादिन्या         | <u>भेचार्यत्याही</u> |
| धर्मदानयुद्धभेदो व         |                 | 11 2/11/4/1             | न नाउरताला           |
| भयानकः                     |                 |                         | 96                   |

विकृतस्वरश्रवणादिविभावं करकम्पाद्यतुभावं शङ्कादिच्य-भिचारि भयं भयानकः।

| विषयः ।                    | मूलप्रन्यः ।                                     | पृष्ठसंस्या । |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| बीमत्सरसः                  |                                                  | ७९            |
| अहुद्यदर्भना               | देविभावाक्ससंकोचाद्यनुभावापस्मारा                | दिव्यभि-      |
| चारिणी जुगुप्स             |                                                  |               |
| अद्भुतरसः—                 |                                                  | ७९            |
|                            | देविभावो नयनविस्ताराद्यतुभावो ।                  | हर्षादिव्य-   |
| भिचारी विस्मय              | -                                                |               |
| शान्तरसः                   |                                                  | <b>(</b> •    |
| वैराग्यादिवि               | र्भावो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तन।              | चनुभावो       |
| <b>ष्ट्रत्यादि</b> व्यभिचा | री शमः शान्तः।                                   |               |
| स्थायिभावाः                |                                                  | < 9           |
| रतिहासशोक                  | कोधोत्साहभयजुगुप्सावि <b>स्मय</b> शमाः           | स्थायिनो      |
| भावाः ।                    |                                                  |               |
| व्यभिचारिभावाः—            |                                                  | < 8           |
| <u>धृतिस्मृतिमि</u>        | तेत्रीडाजाड्यविषादमद्व्याधिनिद्रासुर             | गैत्सुक्या-   |
|                            | लालसहर्षगर्वी प्रयम्बोधग्लानिदैन्यश्र            |               |
|                            | सापसारनिर्वेदावेगवितकासुयामृतयः                  |               |
| -                          | लत्वधर्माणस्त्रयस्त्रिशस्त्र्यभिचारिणः।          |               |
| सात्त्विकभावाः—            |                                                  | ९९            |
| स्तम्भस्वेदरी              | माश्चस्यरभेद(स्वर)कम्पवैवर्ण्याश्चप्र <b>ल</b> य | ा अष्टी       |
| सात्त्विकाः।               |                                                  |               |
| रसाभासाः                   |                                                  | १०१           |
| नरिन्द्रियेषु वि           | तेर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासौ ।                 |               |
|                            | इति द्वितीयोऽध्यायः।                             |               |
| काव्यदोषः—                 | • •                                              | 99-           |
| _                          | ब्दोक्तिः कचित्संचारिवर्जं दोषः ।                | ११०           |
| 11112 6444                 | -411/44 44 4/4 411/44 6144                       |               |

| विषय: ।                        | मूलप्रन्यः ।                            | पृष्ठसंस्था ।                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| रसदोषाः                        | Trace and                               | 59441                         |
| _                              | विक्रेशव्यक्तिः पुनः पुनर्दीप्त         |                               |
|                                |                                         | •                             |
| मारापायस्याराज्ञः<br>पददोषाः   | यननुसंघानानङ्गाभिघानप्रकृति             |                               |
|                                | and come t                              | <b>१३६</b>                    |
| _                              | युत्वे पदस्य ।                          |                               |
| वाक्यदोषाः—                    |                                         | ०६१                           |
| _ ~,                           | धिकोक्तास्यानस्यपद् <b>पतः</b> प्रक     |                               |
| _                              | तिर्णगर्भितभग्नमकमानन्वितत्व            | ानि वाक्यस्य।                 |
| पदवाक्यदोषाः                   | _                                       | १९७                           |
| अमयुक्ताश्ही                   | लासमर्था <b>नु</b> चितार्थश्रुतिकडुट्टि | इष्टाविमृष्टविधेयां-          |
| शविरुद्धबुद्धिकत्व             | _                                       |                               |
| अर्थदोषाः                      |                                         | <b>१८</b> 8                   |
| कष्ट्रापुष्ट्याह               | तिय्राम्याश्लीलसाकाङ्गसंदिग्ध           | ात्रम <b>प्रन</b> रुक्तभिष्न- |
|                                | न्यमसिद्धिविद्याविरुद्धत्यक्तं पु       | •                             |
|                                | सामान्यविध्यनुवादत्वान्यर्थस्           |                               |
|                                | इति तृतीयोऽध्यायः ।                     |                               |
|                                | रात पूरानाजनाना ।                       |                               |
| गुणाः—                         |                                         | १९४                           |
|                                | नादास्त्रयो गुणाः।                      |                               |
| माधुर्यगुणः—                   |                                         | २०१                           |
| द्धतिहेतुर्माधु                | र्थ श्रकारे।                            |                               |
| माधुर्यव्यञ्जकाः               |                                         | २०१                           |
| •                              | याकान्ता अटवर्गा वर्गा इस्वा            |                               |
|                                |                                         | Metal Calada                  |
| मासी मृदुरचना                  | 41                                      | 9.9                           |
| ओजोगुणः—<br><del>१०३-२-२</del> | and with minutes                        | <b>707</b>                    |
| <b>द्</b> ।।स <b>र</b> हराजा   | विरवीमत्सरीद्रेषु क्रमेणाधि             | कर्यू ।                       |

| विषयः ।         | मूलप्रन्थः ।                             | पृष्ठसंख्याः ।     |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------|
| ओजोव्यञ्जकाः—   | •                                        | २०३                |
| आद्यती          | याकान्तौ द्वितीयतुर्यौ युक्तो रेफस       | तुल्यश्र टबर्गशषा- |
|                 | तो गुम्फश्रात्र।                         |                    |
| प्रसादगुणः      |                                          | · २०३              |
| विकासहेत्       | दुः प्रसादः सर्वत्र ।                    |                    |
| पसादव्यञ्जकाः   |                                          | २०१                |
| इह श्रुतिम      | ।।त्रेणार्थपत्यायका सर्वद्वत्तिगुम्फा    | [:                 |
| गुणान्यथात्वम्— |                                          | २०४                |
| वक्तुवाच्य      | ।प्रबन्धौचित्याद्वर्णादीनामन्यथात्व      | मिप ।              |
|                 | इति चतुर्थोऽध्यायः ।                     |                    |
|                 | शब्दालंकाराः ।                           |                    |
| अनुप्रासः—      |                                          | २०१                |
| व्यक्षनस्या     | हित्तरनुपासः ।                           |                    |
| लाटानुप्रासः    |                                          | २०७                |
| तात्पर्यमाः     | त्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा लाटा           | ानाम् ।            |
| यमकम्—          |                                          | 206                |
| सत्यर्थेऽन्य    | रार्थानां वर्णानां श्रुतिक्रपेक्ये यम    | कम् ।              |
| यमकस्थानम्-     |                                          | 790                |
| तत्पादे भा      | ागे वा।                                  |                    |
| चित्रकाव्यम्—   |                                          | 789                |
| स्वरव्यञ्जन     | नस्थानगत्याकारनियमच्युतग्र <u>ु</u> ढाहि | रे चित्रम् ।       |
| श्लेषः          |                                          | 770                |
| अर्थभेदभि       | नानां भन्नाभन्नाभ्यां युगपदुक्तिः        | श्हेषः ।           |
| वकोक्तिः—       | •                                        | 248                |
| उक्तस्यान्ये    | नान्यथा श्लेषादुक्तिर्वकोक्तिः।          |                    |

| विषय: ।                               | मृलप्रन्यः ।                         | पृष्ठसंख्याः ।         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| पुनरुक्ताभासः—                        | •                                    | 385                    |
| <b>भिनाकृतेः</b>                      | शब्दस्यैकार्थतेव पुनरुक्ताभास        | r: 1                   |
|                                       | इति पश्चमोऽघ्यायः ।                  |                        |
|                                       | अर्थालंकाराः ।                       |                        |
| उपमा—                                 |                                      | २१९                    |
| हृधं साधम्य                           | ध्रिपमा ।                            |                        |
| उपमाकारणानि                           |                                      | <b>28</b> \$           |
| सोपमानोपर                             | ोयधर्मीपमावाचकाना <b>ग्र</b> पादाने  | पूर्णा वाक्ये इत्तौ    |
| च।                                    |                                      |                        |
| उस्रेक्षा                             |                                      | <b>२</b> ४७            |
| असद्धर्मसंभ                           | ावनमिवादिद्योत्योत्मेक्षा ।          |                        |
| रूपकम्                                |                                      | २४९                    |
| साहक्ये भेदे                          | नारोपो रूपकमेकानेकविषय               | म ।                    |
| निदर्शनम् —                           | ,                                    | १ १ २                  |
| इष्टार्थिस दुवै                       | दृष्टान्तो निद्र्शनम्।               |                        |
| दीपकम्-                               |                                      | 248                    |
|                                       | ानां धर्म <del>ींव</del> यं दीपकम् । |                        |
| अन्योक्तिः—                           | ा गाम सम्मर्                         | २५६                    |
|                                       | शेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदः      | •                      |
| चोक्तिरन्योक्तिः                      |                                      | त्यस्य प्रदेश स्टब्स्स |
| पर्यायोक्तम्-                         | •                                    | 268                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                      | २६६                    |
|                                       | कः पर्यायोक्तम् ।                    |                        |
| अतिशयोक्तिः—                          |                                      | २ई ४                   |
| विश्वेषविवक्ष                         | ाया भेदाभेदयोगायोगव्यत्यय            | गेडतिशयोक्तिः ।        |

Z.

| विषय     | ः। मूलप्रन्यः। पृष्ठप्र                                          | ख्याः ।     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| अनुमार   | -                                                                | 263         |
| _        | हेतोः साध्यावनमोऽनुपानम् ।                                       |             |
| स्मृतिः- |                                                                  | <b>२८</b> ४ |
|          | सद्देशनात्स्परणं स्पृतिः।                                        | • • •       |
| अान्तिः  | _                                                                | 368         |
|          | विपर्ययो भ्रान्तिः।                                              |             |
| विषमम्   |                                                                  | <b>२८</b> ४ |
|          | कियाफलाभावोऽनर्थश्च विषयम् ।                                     | •           |
| समम्—    | _                                                                | <b>२८</b> ४ |
|          | योग्यतया योगः समम् ।                                             |             |
| समुचय    | •                                                                | <b>२८</b> 9 |
| -        | हेती कार्ये चैकत्र हेतुकार्यान्तरोक्तिर्युगपद्धणिकयाश्र          | सम्र-       |
| चय       | ——————————————————————————————————————                           | 1.3         |
| परिसंख्य | •                                                                | २८६         |
|          | <br>पृष्टेऽपृष्टे वान्यापोइपरोक्तिः परिसंख्या ।                  | 164         |
| कारणम    |                                                                  | <b>२८८</b>  |
|          | यथोत्तरं पूर्वस्य हेतुत्वे कारणमाला ।                            | 166         |
| संकरः-   |                                                                  | २८९         |
|          | स्वातच्याङ्गरवसंशयेकपद्यैरेषामेकत्र स्थितिः संकरः।               | 100         |
|          | द्ति वहोऽध्यायः।                                                 |             |
|          | नायकादिस्थणानि ।                                                 |             |
| नायकः-   | _                                                                | २९५         |
|          | सगब्रगुणः कथाव्यापी नायकः ।                                      |             |
| नायकगु   |                                                                  | २९१         |
|          | शोभावि <b>ल्डासमधुरलल्जितमाधुर्यस्यैर्यगाम्भीर्यौदार्य</b> तेजां |             |
| 272      | भारतहुणाः ।                                                      | 1361        |
| 411      | 4.11./11.02.11.4.1                                               |             |

#### काव्यमाला।

| निषयः ।                  | मूलप्रन्यः ।                            | <b>ष्ट्रहर्षस्याः</b> । |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| नायकमेदाः                |                                         | 399                     |
| धीरोदास्                 | विज्ञान्तोद्धतभेदात्स चतुर्भा           | ř t                     |
| नायिकालक्षणम्            |                                         | 707                     |
| तद्वणा स्व               | परसामान्या नायिका त्रेघा।               |                         |
| स्रीणां स्वामाविकालं     | काराः—                                  | १०८                     |
| सस्वजा विं               | श्रतिः स्त्रीणागलंकाराः ।               |                         |
|                          | इति सप्तमोऽध्यायः ।                     |                         |
| प्रबन्धात्मकाः कार्व्य   | भेदाः—                                  | <b>3</b>                |
| काव्यं प्रेक्ष्यं        | i श्रव्यं च I                           |                         |
| प्रेक्ष्यं विभजते—       |                                         | ३१७                     |
| मेक्ष्यं पाठ्यं          | गेयं च।                                 |                         |
| पाठ्यं भिनत्ति—          |                                         | ३१७                     |
| पाठ्यं नाटक              | त्रकरणनाटिकासमवकारेहा <b>म्</b> य       | ाडिमच्यायोगोत्स-        |
| ष्टिका इपहसन भ           | गणवीथीसदृकादि ।                         |                         |
| गेयं विभजते—             |                                         | १२७                     |
| गेयं डोम्बिन             | ताभाणप्रस्थानशिङ्गभाणिकामे <sup>ः</sup> | रणरामाक्रीडह्छी-        |
| सकरासकगोष्ठी             | श्रीगदितरागकाच्यादि ।                   |                         |
| प्रेक्यमुक्त्वा श्रव्यमा | ₹—                                      | <b>३</b> २९             |
| श्रव्यं महाक             | ाव्यमाख्यायिका कथा चम्पूर               | रिनबद्धं च ।            |
| मन्थसमाप्तिः—            |                                         | इ४१                     |

इलाष्ट्रमोऽध्यायः।

## काव्यमाला।

## आचार्यहेमचन्द्रविरचितं

#### काव्यानुशासनम्।

स्रोपश्रालंकारचूबामणिसंशकदृत्तिसमेतम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

प्रणम्य परमात्मानं निजं काव्यानुशासनम् । आचार्यहेमचन्द्रेण विद्वत्प्रीत्ये प्रतन्यते ॥

प्रन्थारम्भे शिष्टसमयपरिपालनाय शासकारः समुनितेष्टदेवतां प्र-णिधत्ते—

> अकुत्रिमस्वादुपदां परमार्थाभिधायिनीम् । सर्वभाषापरिणतां जैनीं वाचग्रपास्महे ॥ १ ॥

रागादिजेतारो जिनास्तेषामियं जैनी जिनोपज्ञा । अनेन कारणशुद्धो-पादेयतामाइ । उच्यते इति वाक्, वर्णपदवाक्यादिभावेन भाषा द्रव्यपरि-णतिस्तामुपासाहे । उपासनं योगप्रणिधानम् । अक्रुन्निमलादून्यनाहार्य-माधुर्याणि पदानि नामिकादीनि यस्यां सा तत्रोक्ता । स्वच्छस्वादुप्र-मृतयो हि गुणमात्रवचना अपि दृश्यन्ते । अय वा अकृत्रिमाण्यसंस्कृ-तान्यत एव स्वादूनि मन्दिषयामिष पेशलानि पदानि यस्यामिति विषदः । उक्तं हि—'वालक्षीम्दमूर्साणां नृणां चारित्रकाञ्चिणाम् । अनुप्रहार्य

> विवरीतुं कविहृष्यं वयं संदर्भितुं कवित्। काम्यानुशासनस्थायं विवेषः प्रवितन्यते ॥

<sup>1.</sup> इतिसमेतस्येव मूलप्रन्यस्य नाम काव्यानुशासनमितीति प्रतीयते. काव्यानुशासनपदमेव वा सम्याद्यावाचकम्.

तस्ब श्रेः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥' तदेतद्वीतादिसाधारणमिति विशिनष्टि—परमार्थो निःश्रेयसं तदिमिष्ठानशीलं परमार्थोमिधायिनीम्। द्रव्याध
नुयोगानामपि पारम्पर्येण निःश्रेयसप्रयोजनत्वात् । तथा सर्वेषां सुरनरतिरश्चां विचित्रास्त्र भाषास्तु परिणतां तन्मयतां गतां सर्वभाषापरिणताम् ।
एकरूपापि हि भगवतोऽर्श्रमागधीभाषा वारिदिवसुक्तवारिवदाश्रयानुरूपतया परिणमति । यदाह—'देवा दैवीं नरा नारीं शबराश्चापि शाबरीम् । तिर्यश्चोऽपि हि तरैश्चीं मेनिरे भगवद्गिरम् ॥' न श्वेवंविधसुवनाद्युतमितशयमन्तरेण युगपदनेकसत्त्वोपकारः शक्यः कर्तुम् ॥

अथ प्रेक्षाक्सवृत्त्यक्कं प्रयोजनं वक्तं तत्प्रस्तावनामाह— शब्दानुशौसनेऽस्माभिः साध्व्यो वाचो विवेचिताः । तासामिदानीं काव्यत्वं यथावदनुश्चिष्यते ॥ २ ॥

शब्दानुशासने 'सिद्धहेमचन्द्रामिधाने' । विवेचिता असाध्वीभ्यो वाग्भ्यः पृथकृताः । इदानीं शब्दानुशासनादनन्तरं तासां वाचां काव्यत्वं काव्यीमानो यथावत्तात्त्विकेन रूपेणानुशिष्यते । वाचां हि साधुत्वे नि-श्चिते सुकरः काव्योपदेशः । अनेन शब्दानुशासन-काव्यानुशासनयोरेक-कर्तृकृत्वं चाह । अत एव हि प्रायोगिकमन्यैरिव नारप्स्यते। शब्दानुशास-नेनैव चरितार्थत्वात् ॥

शासप्रयोजनमुक्ता अभिधेयप्रयोजनमाह— काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च।

द्रव्याद्यनुयोगानामपीति । इहानुयोगश्चनुषां । आचरणकरणधर्मकथागणितद्रत्यभेदात् । तत्रावस्य सम्यग्हानदर्शनपनित्रिते नवकर्मानुपादानातीतकर्मनिर्जराह्पे
संयमतपसी प्रतिपाये इति सर्वकर्मविमोझलक्षणमोक्षपरत्वात्परमार्थामिषावित्वं प्रतीतमेव । शेषाणां तु पारम्पर्येण द्रव्यस्य चोपायत्वेन प्रधानतया विवक्षितत्वात्पशानुपूर्यादानुपदेशः । तथा हि । नयप्रमाणविक्षेन दुर्णयतिरस्कारात्स्याद्वादाधीनं सकलभावानामर्थिकयाकारित्वलक्षणं सत्त्वं प्रहृत्यते । चेतनाचेतनक्पसकलद्रव्याणां योगयविति
वस्तुतत्त्वनिरूपणेन द्रव्यस्य गणितविक्षेत्र द्वरादीनां सर्वमानायूषि चन्द्रायुपरामादयश्च
निक्षीयन्ते इत्यायुरादिकानेन गणितस्य वैराग्योपजननमिति दशं प्रभूयते । इत्यवदात-

लोकोत्तरं कविकर्म काव्यम् । यदाह—

'मज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी मितमा मता ।

तदनुमाणना जीवद्वर्णनानिपुणः कविः ।

तस्य कर्म स्मृतं काव्यम् ॥' इति ।

सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्यान्तरा ब्रह्मास्वादसदृशी प्रीतिरानन्दः । इदं सर्वप्रयोजनोपनिवद्भूतं कविसहृद्ययोः काव्यप्रयोजनम् । यशस्तु कवेरेव । यत इयति संसारे चिरातीता अप्यद्य यावत्कालिदासादयः स-हृद्यैः स्तूयन्ते कवयः । प्रभुतुल्येभ्यः शब्दप्रधानेभ्यो वेदागमादिशा-स्रेभ्यो मित्रसंमितभ्योऽर्थप्रधानेभ्यः पुराणप्रकरणादिभ्यश्च शब्दार्थयोर्गु-णभावे च रसप्राधान्ये च विलक्षणं काव्यं कान्तेव सरसतापादनेन सं-मुखीकृत्य 'रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवत्' इत्युपदिशतीति सहृदयानां प्रयोजनम् । तथा चोक्तं हृदयद्पेणे—

कयनेन वैराग्योत्पत्तिहेतुत्वाद्धर्मकथायाः परमपुरुपार्थाभिधायकत्वं परम्परयास्तीति ॥ सर्वप्रयोजनोपनिषद्भतमिति । यशोव्युत्पत्तिफलत्वेऽपि पर्यन्ते सर्वत्रानन्दस्थैव साध्यत्वात् । तथा हि । कवेस्तावस्कीर्स्यापि प्रीतिरेव संपाद्या । यदाइ—'कीर्ति स्वर्ग-फलामाहुः' इत्यादि । श्रोतृणां व्युत्पत्तिर्यग्रप्यस्ति, तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम् । अन्यया प्रभूतिमेयो वेदादिभ्यो मित्रसंमितेभ्यश्चेतिहासादिभ्यः कोऽत्य काव्यरूपस व्युत्पत्तिहेतोर्जायासंमितत्वलक्षणो विशेष इति । चतुर्वर्गव्युत्पत्तिरपि चानन्द एव पार्थित(नित)कं मुख्यफलमिति ॥ कविसद्दवययोरिति । यः काव्यं कृत्ते स कविः । यस्य त काञ्यात्रशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीमव-नायोग्यतासहृदयसंवादमाक् स सहृदयः । काव्यकर्तृत्वलक्षणपूर्वावस्थापेक्षया कवि-शब्दनिर्देशः। यतः-कवेरपि भावकावस्थायामेव रसाखादः संपधते, पृथगेव हि कवि-त्वाद्भावकत्वम् । यदाइ —'सरखत्यास्तरनं कविसदृदयाख्यं विजयते' इति ॥ यदा-स्तिवति । यदाह-'अमरसदनादिभ्यो भूता न कीर्तिरनश्वरी मनति यदसौ संबद्धापि प्रणश्यति तत्क्षये । तदलमगलं कर्तुं काव्यं यतेत समाहितो जगति सकछे व्यासादीनां विलोक्य परं यशः॥' कवेरेवेति । न तु सहृदयस्य ॥ प्रभुतुल्येभ्य इति । कर्तव्यमिद्मिखाशामात्रपरमार्थेभ्यः ॥ मिन्नसंमितेभ्य इति । अखेदं वृत्तममुष्मात्कर्मणः इत्येवं युक्तियुक्तकर्मकलसंबन्धप्रकटनकारिभ्यः ॥ उपदिशातीति । अप्रयासेन शिक्षयति । व्यूत्पाल करोतीति यावत् । अयमभिप्रायः -- ये शास्त्रेतिहासे-भ्योऽकर्थन्युत्पत्तयोऽय वावस्यव्युत्पाद्याः प्रजार्थसंपादनवोग्यताकान्ता

'शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग्विदुः । अर्थे तत्त्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः । द्वयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत् ॥' इति । धनमनैकान्तिकं व्यवहारकौशलं शास्त्रेभ्योऽप्यनर्थनिवारणं प्रकारान्तरे-

णापीति न काव्यप्रयोजनतयास्माभिरुक्तम् ॥

प्रयोजनमुक्त्वा काव्यस्य कारणमाह—

मतिभास्य हेतुः।

मितभा नवनवोक्षेत्रशालिनी प्रज्ञा । अस्य काव्यस्य । इदं प्रधानं कार-णम् । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तु प्रतिभाया एव संस्कारकाविति वक्ष्यते ॥

सा च सहजौपाधिकी चेति द्विधा । तत्र सहजामाह---

सावरणक्षयोपवाममात्रात्सहजा ॥

सवितुरिव प्रकाशस्वभावस्थात्मनोऽअपटलमिव ज्ञानावरणीयाचाचरणं तस्योदितस्य क्षयेऽनुदितस्योपशमे च यः प्रकाशाविभीवः सा सहजा प्र-

पुत्रप्रायास्तेषां जायासंमितत्वेन परमप्रीतिकारिणः काव्यात् [स]हृदयानुप्रवेशमुखेन चतुर्वर्गोपायव्युत्पत्तिराधेया । हृदयानुप्रवेशश्च रसाखादमय एवासवरसश्चनुर्वर्गोपाय-ब्युत्पत्तिनान्तरीयकविभावादिसंयोगप्रसादोऽपनत इत्येवं रसोचितविभावायुपनिबन्धे रसास्वादवैवस्य(३य)मेव स्वरसभाविन्यां ब्युत्पत्तौ प्रयोजकमिति प्रीतिरेव ब्युत्पत्तेः प्रयोजिकेलर्थः । नतु-'चरां बाल्येडिस्तां(?) तरुणिमनि यूनः प्सामो वृद्धान्परिणयविधिस्तु स्थितिरियम् । त्वयारब्धं जन्म क्षपियुत्तममार्गेण किमिदं न नो गोत्रेषु त्रिः कचिदपि सतीलाञ्छनमभूत् ॥' इत्यादिकाव्यमसदुपदेशकं दश्यते । व्युत्पत्तिरिप च तस्मात्तादृश्विषया संभाव्यते। ततश्च तद्नुपदेश्यमित्यायातम् । सत्यम् । अस्ख्यसुपदेशः । किं तु निषेध्यत्वेन, न विधेयत्वेन । य एवंविधा विधयः परस्त्रीपु पुंसां संभवन्ति तानवबुध्य परिहरेदिति कवीनां भावः ॥ एवमानन्दयशश्रुतुर्वर्गोपाय-व्युत्पत्तीनां काव्यप्रयोजनतामसाधारणीं प्रतिपाद्य यत् कैश्वित् 'श्रीहर्षादेधीवकादीना-मिव धनं राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानिमलादैर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणं च' प्रयो-जनत्रयमुपन्यस्तम्, तत्प्रतिक्षिपति —धनमनैकान्तिकमिति । न हि काव्याद्धनं मवरवेवेल्यनैकान्तिकमिल्यर्थः । तथा चाह्- 'उपशमफलाद्वियाबीजात्फलं धनमिच्छतो भवति विफलो यदायासस्तदत्र किमद्भतम् । न नियतफलाः कर्तुर्भावाः फलान्तरमीः वाते जनयति खळ बीहेबीजं न जात् यबाइरम् ॥' इति ॥ शास्त्रभय इति । चाण-

तिभा। मात्रग्रहणं मन्त्रादिकारणनिषेधार्थम् । सहजप्रतिभावलाद्धि गुणभृतः सद्यो द्वादशाङ्गीमासूत्रयन्ति सा ॥

द्वितीयामाह—

मचादेरौपाधिकी।

मन्त्रदेवतानुत्रहादिप्रभवौपाधिकी प्रतिभा । इयमप्यावरणक्षयोपशम-निमित्तेव । दृष्टोपाधिनिबन्धनत्वातु औपाधिकीत्युच्यते ॥

सा चेयं द्विधापि प्रतिभा-

व्युत्पत्त्वभ्यासाभ्यां संस्कार्या ।

व्युत्पत्त्यभ्यासौ वक्ष्यमाणौ ताभ्यां संस्करणीया । अत एव न तौ काव्यस्य साक्षात्कारणं प्रतिभोपकारिणौ तु भवतः । दृश्येते हि प्रतिभाही-नस्य विफलौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ ॥

व्युत्पत्तिं व्यनक्ति—

लोकशास्त्रकाव्येषु निषुणता व्युत्पत्तिः।

लोके स्थावरजङ्गमात्मके लोकवृत्ते च शास्त्रेषु शब्दच्छन्दोनुशासनाभि-धानकोशश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमतर्कनाट्यार्थकामयोगादिग्रन्थेषु का-

क्यादिप्रणीतेभ्यः ॥ प्रकारान्तरेणापीति । मन्त्रानुष्ठानादिना ॥ लोके इति । इह लोकशब्देन स्थावरजङ्गमात्मको लोकः। तद्यवहारश्वाभिधीयत इल्पर्थः। स च देशकाला-दिभेदादनेकप्रकारः प्रकृतिव्यल्ययाख्ये रसदोषे प्रपत्तयिष्यते ॥ शब्देत्यादि । शब्दा-नुशासनं व्याकरणं ततो हि शब्दग्रुद्धः। तत्रंपुण्यं यथा—'द्विगुरिप सद्वन्द्वोऽहं एहे च मे सततमव्ययीभावः। तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्थां बहुन्नीहिः ॥' छन्दोनुशासनं छन्दोविचितिः। काव्याभ्यासादृत्तपरिज्ञानेऽपि हि मात्रावृत्तादौ तत एव निश्रयः। तत्रेपुण्यं यथा—'उद्घिती च संसतौ स्याद्भुवरक्षोगुरुनो भवेद्यदि क्षितौ श्रीजिनेन्द्रशा-सनम्'॥ अभिधानकोशो नाममाला। ततो हि पदार्थनिश्वयः । अपूर्वाभिधान-लाभार्थत्वं प्रयुक्तमभिधानकोशस्याप्रयुक्तस्याप्रयोज्यत्वात् । यदि तर्हि प्रयुक्तं प्रयु-ज्यते किमितिपदस्य संदिग्धार्थत्वमाशङ्कितम्, तत्र सामान्येनार्थगतिः संभवति । यथा नीवीशब्देन जद्यनवस्त्रप्रत्यक्त्यते इति कस्यचिष्ठिययः क्रियाः पुरुषस्य वेति संशयः। 'नीविराप्रन्थनं नार्यो जत्रमस्थस्य वाससः' इति नाममालाप्रतीकमपदिश्यते इति ॥ अपौरुषेयवचनं श्रुतिः। यथा—'उर्वशिहाप्सराः पुरुर्वसमैलमसावतस्त(सूत)।

तं चाप्सराः स्मरवती चकमे किमन्यदत्रीविशी स्मितवशीकृतशकचेताः ॥ श्रुत्यर्थस्मर-णात्स्मृतिः । यथा-'बहुर्येष्वभियुक्तेन सर्वत्र व्यपलापिना । संभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥' तत्रैपुण्यं यथा—'इंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्याश्च या हता। संभावितकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥' वेदाख्यानीपनिवन्धनप्रायं पुराणम् । यथा-'हिरप्यकशिपुरैंत्यो यां यां स्मित्वाप्युदैक्षत । भयभ्रान्तैः सुरैश्वके त्रिसंध्यं त्रिर्दिशे नमः ॥' तत्रेपुण्यं यथा--'स संचरिष्णुर्भवनत्रयेऽपि यां यहच्छयाशिश्रियदाश्रयः श्रियाम् । अकारि तस्य मुकुटोपलस्बलत्कारैक्षिसंध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः ॥' पुराणप्रति-भेद एखेतिहासः । यथा-'न स संकुचितः पन्या येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुप्रीव मा बालि पथमन्वगाः ॥' तन्ने पुण्यं यथा—'मदं नवैश्वर्यलवेन लिम्भतं विद्युज्य पूर्वः समयो विमृश्यताम् । जगिनचत्सातुरकण्ठपद्धतिर्न बालिनैवाहिततृप्तिरै-ककः ॥' आप्तवचनमागमः । तत्र शैवागमनेपुण्यं यथा-- 'घोरघोरतरातीतब्रध-विद्याकलातिगः । परापद्यद्व्यापी पायाद्वः परमेश्वरः ॥' बौद्वागमनैपुण्यं यथा--- 'क-लिकलुषकृतानि चानि लोके मथि निपतन्तु विमुच्यतां स लोकः । मम हि सुचरितेन सर्वसत्त्वाः परमस्योन सुखावनीं प्रयान्तु ॥' एवमागमान्तरेष्विष ॥ तर्कः वदप्रकारः । तत्राईतो यथा-शरीरपरिमाण आत्मा । अन्यथा शरीराफल्यमात्माफल्यं वा । तन्नै-पुण्यं यथा-- 'शरीरमात्रमात्मानं ये विदन्ति जयन्ति ते । तकुम्बनेति(?) यजातः सर्वाहपुलकोऽस्य मे ॥' बौद्धीयो यथा-विवक्षापूर्वा हि शब्दास्तामेव विवक्षां सु-चयेयु: । तश्रेपुण्यं यथा-'भवतु विदितं शब्दा वक्तुर्विवक्षितसूचकाः स्मरवित यतः कान्ते कान्तां बलास्परिचुम्बति । न न न न म म मा मा स्प्राक्षीनिषेधपरं बचो भवति शिथिके मानप्रन्थी तदेव विधायकम् ॥' लीकायतिको यथा-भूतेभ्यश्चेतन्यं मद-शक्तिवत् । तत्रिपुण्यं यथा-- 'बहुविधमिद्द साक्षिचिन्तकाः प्रवदन्त्यन्यमितः कले-बरात् । अपि मदितिहिते(?) च चिन्तकाः प्रलयं यःन्ति सहैव चिन्तया ॥' सांख्यीयो यथा-'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि इष्टोऽन्तरत्वनयोस्त-त्त्वदर्शिभिः ॥' तत्रेषुण्यं यथा—'य एते यज्वानः प्रथितमहस्रो येऽप्यवनिपा सृगक्षी-(गाक्ष्यो) याश्रेताः कृतमपरसंसारकथया । अमी ये दृश्यन्ते फलकुसमनमाश्च तरवो जगत्येवंरूपा विलसति मृदेषा भगवती ॥' न्यायवैशेषिकीयो यथा—स किं-सामप्रीक ईश्वरः कर्तेति पूर्वपक्षे निरतिश्वैश्वर्यस्य कर्तृत्वमिति सिद्धान्तः । तन्निपुण्यं यथा-'किमीइ: किंकायः स खलु किमुणयिख्नभुवनं किमाधारो धाता एजति कि-मुपादानमिति च । अतक्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो इतिधयः कुतकोऽयं कांश्विन्मुख-रयति मोहाय जगतः ॥' नाट्यशास्त्रनेपुण्यं यथा-- 'भातन्वत्सरसां खहपरच-नामानन्दिविन्दृद्वयं भावप्राहिञ्जभप्रवेशकगुणं गम्भीरगर्भस्थिति । उच्चैर्वृत्तिसपुष्करव्यति-करं संसारविष्कम्भकं भिद्याद्वी भरतस्य भाषितमिव ध्वान्तं पयी यामुनम् ॥' अर्थ-

<sup>9. &#</sup>x27;निहिते' इति भवेत्.

व्येषु महाकविप्रणीतेषु निपुणत्वं तत्त्ववेदित्वं व्युत्पत्तिः लोकादिनिपुणता । संस्कृतप्रतिभा हि तदनतिक्रमेण काव्यमुपनिवधाति ॥

शास्त्रनैपुण्यं यथा मुद्राराक्षसनाटके । कामशास्त्रनैपुण्यं यथा--'अधरे बिन्दुः कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शशप्रुतकम् । तव सूचयन्ति सुन्दरि कुसुमायुभशासपण्डितं रमणम् ॥' योगज्ञास्यनैपुष्यं यथा- 'पृथुशास्त्रकथाकन्थारोमन्येण वृथात्र किम् । अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वक्षेज्योंतिरन्तरम् ॥' आदिप्रहुणादायुर्वेदशास्त्रनेपुण्यं यथा--'अहे चन्दनपङ्गपद्गजिबसच्छेदावलीनां मुहस्तापः शाप इवैष शोषणपदः कंस्यः संषी-कस्य नः । श्वासासंवृतसारहाररुचयः संभिन्नपीनांशुकाजातः प्रागनिदानचेदनमहारम्भः स तस्या जनरः ॥' ज्योतिःशास्त्रनैपुण्यं यथा—'द्यामासीकयतां कलाः कलयतां छायां सैमादिन्वतां क्रेशः केवलभङ्गलीर्गणयतां मोहर्तिकानामयम् । धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुष्यः स एव क्षणो यत्राज्ञाचरणप्रियानयनयोः सीमानमेति प्रिया ॥' गज-लक्षणनेपुण्यं यथा—'कर्णाभ्यणंविकीर्णचामरमरुद्विस्तीर्णनिःश्वासनाञ्जञ्जनविराजि-राज्यविभवद्वेषी निलीनेक्षणः । स्मृत्वा राघवकुत्ररः प्रियतमामेकाकिनीं कानने संव्यक्तां चिरमुक्तभोगकवलं क्रेशोध्मणा शुष्यति ॥' तुरगशास्त्रनेपुण्यं यथा--'आवर्तशोभः पृथ्यन्त्वराश्चिः फेनावदातः पवनो ६वेगः । गम्भीरघोषोऽद्विविमर्दखेदादश्वाकृति कर्तु-मिवोद्यताब्धिः ॥' रत्नपरीक्षानैपुण्यं यथा—'द्वी वज्रवर्णौ जगतीपतीनां सद्भिः प्रदिष्टी न त सार्वजन्यौ । यः स्थानपाविद्यमभङ्गशोणो यो वा इरिद्रारससंनिकाशः॥' धातुवाद-नैपुण्यं यथा—'नखदलितहरिद्राप्रन्थिगोरे शरीरे स्फरति विरहजन्मा कोऽप्ययं पाण्डु-भावः । बलवति सति यस्मिन्सार्थमावस्य इस्ता रजतमिव मृगाक्ष्याः कल्पितान्यक्रकानि ॥ युतनैपुण्यं यथा-- 'यत्रानेकः कचिदपि गृहे तत्र तिष्ठलथैको यत्राप्येकस्तदनु बहुवस्तत्र नैकोऽपि चास्ते । इत्थं नेया रजनिदिवसी तोलयन्द्वाविवासी कालः काल्या सह बहुकल: ऋडिति प्राणिशारै: ॥' इन्द्रजालनैपुण्यं यथा—'एव ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंकरोऽयं दोर्भिर्दैखान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचक्रविद्वैश्वत्रभिः। एषोऽप्येरावणस्थक्षिदशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये नृत्यन्ति व्योम्नि चैताश्रकचरणरण-मृपुरा दिव्यनार्यः॥' चित्रनेपुण्यं यथा—'अतध्यान्यपि तध्यानि दर्शयन्ति विचक्षणाः। समनिज्ञोन्नतानीव चित्रकर्मविदो जनाः ॥' धनुवेदनैपुण्यं यथा —'आर्याशास्त्र-घनौघलाघववती संधानसंबन्धिनी स्थाणस्थानकसौष्ठवप्रणयिनी चित्रिकियालंकृतिः। निः रपन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यं स्थितप्रत्यया संहारे खरद्वणित्रशिरसामेषैव दृष्टा स्थितिः ॥' एवमन्यद्पि ॥ लोकाविनिपुणता । संस्कृतप्रतिभा हीति । यदाह— 'न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला। जायते यन्न काव्याङ्गमहाभारो

 <sup>&#</sup>x27;शशी कस्य' इति भनेत्. २. 'द्यामालोकयतां' इति भनेत्. ३. 'समादित्सतां' इति भनेत्.

अभ्यासं व्याचष्टे-

काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः मष्टत्तिरभ्यासः।

काव्यं कर्तुं जानन्ति विचारयन्ति वा ये ते काव्यविदः कविसहृदयाः । वेत्तेर्विन्तेश्चावृत्त्या रूपम् । तेषां शिक्षया वक्ष्यमाणलक्षणया काव्य एव पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरभ्यासः । अभ्याससंस्कृता हि प्रतिभा काव्यामृतकाम-धेनुर्भवति । यदाहुः—'अभ्यासो हि कर्मसु कौशलमावहति। नहि सकृत्नि-पतितमात्रेणोदविन्दुरपि प्रावणि निम्नतामाद्धतीति शिक्षयेत्युक्तम्' इति ॥

शिक्षां लक्षयति--

सतोऽप्यनिबन्धोऽसतोऽपि निबन्धो नियमञ्छायाद्युपजीवना-दयश्र शिक्षाः।

सतोऽपि जातिद्रव्यगुणिकयादेरनिबन्धनम्, असतोऽपि जात्यादेरेव निबन्धनम्, नियमोऽतिप्रसक्तस्य जात्यादेरेवैकत्रावधारणम्, छायायाः प्रतिबिन्मबक्तस्य जात्यादेरेवैकत्रावधारणम्, छायायाः प्रतिबिन्मबक्तस्य आलेख्यप्रख्यतया तुत्यदेहितुत्यतया परपुरप्रवेशप्रतिमतया

गुरः कवेः ॥' इति ॥ छायाया इति । छायाया अर्थादर्थस्य । तदुपजीवनं कचि-त्प्रतिबिम्बर्तुस्यतया । यथा—'ते पाण्डवाः पशुपतेरिकनीलभासः कण्ठप्रदेशघटिताः फणिन: स्फुरन्तः । चन्द्रामृतांशुकणसेकसुखप्ररूढेर्थैरङ्करेरिव विराजित कालकृट: ॥' यथा च-- 'जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाहयः। गलद्रङ्गाम्बुसंतिक्तकाल-कुटाक्ररा इव ॥' यदाह—'अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र । तदपरमा-र्थविभेदं काव्यं प्रतिबिम्बकल्पं स्यात् ॥' कचिदालेख्यप्रख्यतया । तत्रैवार्थे यथा---'जयन्ति धवलव्यालाः शंभोर्जूटावलम्बनः । गलद्रङ्गाम्बुसंतिक्तचन्द्रकन्दाङ्करा इव ॥' यदाह--'कियतापि वस्तुसंस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद्गाति । तत्कथितमर्थचतुरैराले-ख्यप्रख्यमिति काव्यम् ॥' क्रचित्तुस्यदेहितुस्यतया । यथा—'अवीनादौ कृत्वा भ-वति तरगो यावदवधिः पशुर्धन्यस्तावत्प्रतिवसति यो जीवति सुखम् । अमीषां निर्माणं किमपि तद्भृद्वद्वकरिणां वनं वा क्षोणीभृद्भवनमथ वा येन करणम् ॥ अत्रार्थे — 'प्रति-गृहसुपळायामेक एव प्रकारो सुहुरुपकरणत्वादर्थिताः पूजिताश्व । स्फूरति इ न मणीनां किं तु तद्वाम येन क्षितिपतिभवने वा खाकरे वा निवासः ॥ यदाह- 'विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदबुद्धिर्नितान्तसादृश्यात् । तत्तुस्य देहितुत्यं काव्यं बभ्नन्ति सुधियोऽपि ॥' क्रचित्परपुरप्रवेशप्रतिमतया । यथा—'यस्यारातिनितम्बनीभिरभितो वीक्ष्याम्बरं

१. 'कल्पतया' इति मूलपुरतके उपलभ्यते.

प्राकृषि रफ़र्जद्रजितनिर्जिताम्बुधिरिव रूफाराश्रयृन्दाकुळम् । उत्सष्टप्रसभाभिषेणनभय-स्पष्टप्रमोदाश्रुभिः किंचित्कुश्चितलोचनाभिरसकृद्ग्राताः कदम्बानिलाः ॥ अत्रार्थे---'आच्छिय प्रियतः इदम्बकुमुमं यस्मारिदार्रनेवं यत्रामङ्गविधायिनो जलमुचां कालस विद्वं महत् । हे मात: परिचुम्बितं नयनयोन्यंस्तं हृदि स्थापितं सीमन्ते निहितं कथं-चन ततः कर्णावतंसीकृतम् ॥' यदाह-- मूर्लक्यं यत्र भवेत्परिकरवन्धस्त दूरतो-Sनेक: । तत्परपुरप्रवेशप्रतिमं काव्यं सुकविभाव्यम् ॥' यथोत्तरं वामीषां चतुर्णामपि प्राधान्यम् । पदोपजीवनं यथा--'दूराकृष्टशिलामुखव्यतिकराश्रो कि किरातानिमाना-राध्यावृतपीतलोहितमुखान्कि वा पलाशानपि । पान्थाः केसरिणं न पद्यत पुरोऽप्येनं वसन्तं वने मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम् ॥' यथा च-'मा गाः पान्थ प्रियां मुक्तवा दूराकृष्टशिलीमुखम् । स्थितं पन्थानमावृत्य किं किरातं न पर्यसि ॥' पादोपजीवनं यथा--'गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं त(त्व)रा द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पस्यामि यावन्मुखम् । संसारे घटिकाप्रवाहविग-[ल]द्वारासमे जीवित को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संग-मः ॥' यथा च--'हंहो स्निग्धसखे विवेक बहुभिः प्राप्तोऽसि पुर्व्यमेया गन्तव्यं कतिचि-हिनानि भवता नास्मत्सकाशात्क्राचित् । त्वत्सद्गेन करोमि जन्ममरणोच्छेदं गृहीतत्वरः को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः ॥' पादह्रयोपजीवनं यथा—'तत्तावदेव दादिानः स्फुरितं महीयो यावत्र तिग्मरुचिमण्डलम-भ्यदेति । अभ्यद्भते तुहिनधामनिर्धा तु तस्मिन्निन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः॥' यथा च—'तत्तावदेव शशिनः स्फ्ररितं महीयो यावत्र किचिन दपि गौरितरं हसन्ति । ताभिः पुनविहसिताननपङ्कजाभिरिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः॥' पादत्रयोपजीवनं यथा—'अरुण्ये निर्जनं रात्रावन्तर्वेदमनि साहसे । न्यासापह्रवने चैव दिव्या संभवति किया ॥' यथा चोत्तरा-र्धे-- 'तन्वड़ी यदि लभ्येत दिव्या संभवति किया ॥' पादचतुष्ट्योपजीव-ने त परिपूर्ण चौर्थमेवेति न तिन्नार्दस्यते ॥ आदिमहणात्पैदकदेशोपजीवनम् । यथा—'नाश्चर्य यदनार्याप्तावस्तप्रीतिरयं मिय । मांसोपयोगं कुर्वीत कथं क्षुद्रं हितो जनः ॥' यथा च-- 'कोपान्मानिनि किं स्फुरत्यतितरां शोभाधरत्तेऽधरः कि वा चुम्बनकारणाद्द्यि तनीर्वायीविकाराद्यम् । तत्त्वं शुक्रमुगन्धिमाहितरसं क्षिग्धं भजखादरान्मुग्धे **मां**सरसं बुर्वात्रति तया गाढ समालिङ्गितः ॥' उत्तयु-पजीवनं यथा-'ऊरुद्वन्द्वं सरसकदलीकाण्डसब्रह्मचारी' इति । यथा च--'ऊ-रुद्वयं कदलकन्दलयोः सवंशश्रीणः सि(शि)लाफलकसोदरसंनिवेशा । स्तनद्वितयताडितकुम्भशोभं सब्रह्मचारि शशिनश्च मुखं मृगाक्षाः ॥' उक्तयोर्थ-थान्तरसंकान्ता न प्रत्यभिज्ञायते खदत्ते च (१) ॥ नन्निद्मुपदेश्यमेव न भवति । यदित्यं कथयन्ति-'पुंसः कालातिपातेन चौर्यमन्यद्विशीर्थते । अपि पुत्रेषु पौत्रेषु चोपजीवनम् , आदिशब्दात्पदपादादीनां च काव्यान्तराद्यथौचित्यमुप-जीवनम् । पुनरादिपदात्समस्यापूरणाद्याः शिक्षाः । तत्र

वाक्चोर्य न विशीर्यते ॥' इत्याशङ्कथाह-यथौचित्यमिति । अयमप्रसिद्धः प्रसिद्धिः मानहम्, अयमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठावानहम्, अप्रकान्तमिदम् अस्य संविधानकं प्रकान्तम् मम, गुङ्चीवचनोऽयं मृद्वीकावचनोऽहम्, अनास्तभाषाविशेषोऽयम् आस्तभाषावि-शेषोऽहम्, प्रशान्तज्ञातृकमिदं देशान्तरकर्तृकमिदम्, उत्सन्ननिबन्धनमूलमिदं म्लेच्छि-तकोपनिबद्धमिदम्, इत्येवमादिभिः कारणैः शब्दहरणार्थहरणे चाभिरमेत्यंवन्ति-सुन्दरी (?) । आहुश्च--'नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो वणिगजनः । स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगृहितुम् ॥ उत्पादकः कविः कथिन्कथित् परिवर्तकः । आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्धकोऽपरः ॥ शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किंचन नूतनम् । उहिखेरिकचन प्राच्यं दश्यतां स महाकविः ॥' समस्यापूरणाद्या इति । तत्र पादसमस्या यथा—'मृगान्सिहः पलायते' इति, 'समुद्राद्ध लिकच्छिते' इति चैतौ चतुर्थो पादी । यथाक्रममन्यत्पादत्रयं यथा—'मदमन्थरमातङ्गकुम्भपाटनलम्पटः । दैवे पराद्माखे कष्टं सृगार्टिसहः पलायते ॥ 'सीतासमागमोत्कण्ठाकर्णान्ताकृष्टधन्वनः । राघवस्य शराङ्गारः समुद्राद्ध् लिकि ठिछते ॥'॥ पादद्वयसमस्या यथा—'चव्यचित्र-कनार्गरः,' 'छड्डायां रावणो इतः' इति द्वितीयचतुर्थो पारौ । प्रथमतृतीयौ तु--'मुमूपौ किं तवाद्यापि चव्यचित्रकनागरैः । स्मर नारायण येन लङ्कायां रावणो इतः ॥ 'किमपि किमिह दृष्टं स्थानमस्ति श्रतं वा वजिति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित् । अमृति विह्नगसार्थानित्थमापृच्छ्यमानो रजनिविरह्भीतश्वकवाको वराक: ॥' यथा च---'जयति सितविलोलव्यालयज्ञोपवीती घनकपिलजटान्तर्भान्तगङ्गाजलाँघः । अविदितमृगचिद्रामिन्दुलेखां द्धानो परिणर्ताशतिकण्ठश्यामकण्टः पिनाकी ॥' यथा च--'कृमुद्दवनमपश्चि श्रीमदम्भोजलण्डं त्यजति मुद्गुलूकः प्रीतिमांश्वकवाकः । उद-यमहिमरिः मर्याति शीतां शुरुतं हतिविधिलालितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ दित बन्तत्र-यात्प्रथमद्वितीयचतुर्थपादत्रयसमस्यायास्तृतीयपादन पूरणं यथा—'किमपि किमिह दृष्टं स्थानमस्ति श्रतं वा घनकपिलजटान्तर्भान्तगङ्गाजलौघः । निवसित स पिनाकी यत्र यायात्तरस्मिन् **हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः**॥' आ-द्यप्रहणाद्वाक्यार्थश्चन्यवृत्ताभ्यासो यथा-'आनन्दसंदोहपदार्रावन्दकुन्देन्दुकन्दोदित-बिन्दुवृन्दम् । इन्दिन्दिरान्दोलितमन्दमन्दनिष्पन्दनन्दन्मकरन्दवृन्दम् ॥' पुरातनवृत्तेषु पदपरावृत्याभ्यासो यथा-- 'वागर्थाविव संपृक्ती वागर्थप्रतिपत्तये। जगत: पित्री वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥' 'वाण्यर्थाविव संपृक्तीं वाण्यर्थप्रतिपत्तये । जगती जनकी वन्दे शर्वाणीशशिक्षेत्ररं।।।' एवं महाकाव्यार्थचर्वणपरकृतकाव्यपाठाद्याः शिक्षाः अप्युत्याः । किं च-'खास्थ्यं प्रतिभाभ्यासो भक्तिविद्वत्कथा बहुशृतता । स्मृतिदाब्यंमिनवेदश्व

सतोऽपि सामान्यस्यानिबन्धो यथा—मालत्या वसन्ते, पुष्पफलस्य चन्दनद्वमेषु, फलस्याशोकेषु । द्रव्यस्य यथा—कृष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्क्वायाः, शुक्कपक्षे त्वन्धकारस्य । गुणस्य यथा—कुन्दकुब्बलानां कामिदन्तानां च रक्तत्वस्य, कमलमुकुलप्रमृतेश्च हरितत्वस्य, प्रियङ्गपुष्पाणां तु पीतत्वस्य । क्रियाया यथा—दिवा नीलोत्पलानां विकासस्य, निशानिमिक्तस्य शेफालिकाकुसुमानां विसंसस्य च ॥

असतोऽपि सामान्यस्य निबन्धो यथा—नदीपु पद्मनीलोत्पलानाम्, ज-

मातरोऽष्टी कवित्वस्य ॥' इति । मालत्या चसन्त इति । 'भनिवन्धः' इति पूर्वस्मात्प्रत्येकमभिसंबध्यते । मालत्या वसन्तेऽनिबन्धो यथा---'मालनीविमुखश्चैत्रो विकासी पुष्पसंपदाम् । आश्वर्य जातिहीनस्य कथं मुमनसः प्रियः(याः) ॥' पुष्पफलस्य चन्दनद्रमेष्वनिवन्धो यथा—'यर्चाप चन्दनविटपी विधिना फलकुसुमवर्जितो विहितः। निजवपूर्वव परेषां तथापि संतापमपनयति ॥' फलस्याभोकेष्वनिवन्धो यथा—'दैवा-यत्ते हि फले कि कियनामेकमत्र त बदामः । नाशोकस्य किसलयैर्वक्षान्तरपह्नवा-मुल्याः ॥' कृष्णपक्षे ज्योत्क्षाया अनिवन्धो यथा—'दहशाते जनैस्तत्र यात्रायां सकुत्हलै: । बलमहप्रलम्बद्गौ पक्षाविब सितासिनौ ॥' शुक्रपक्षेऽन्धकारस्यानिबन्धो यथा--- 'मासि मासि ममा ज्योत्ना पक्षयोः कृष्णश्च इयोः । तत्रैकः ग्रुह्कतां यातो पुर्ण्यरवाष्यते ॥' कुन्द्कुळालानां कामिदन्तानां च रक्तत्वस्थानिबन्धो यथा-- योतितान्तः प्रभः कुन्दकुञ्जञाप्रदतः स्मितैः । स्निपतेवाभवत्तस्य ग्रुद्धवर्णाः सरस्रती ॥ कमलमुकुलानां हरितत्व स्थानिवन्धो यथा — 'उद्दण्डोदरपुण्डरीकमुकुल-न्नान्तिन्युशा दंष्ट्रया ममां लावणसैन्धवेत(म्स)ांम महीनुचच्छतो हेलया । तत्कालाकु-लदेवदानवतुर्तहत्तालकोलाहलं शीरेरादिवराहलीलमवतादभ्रंलिहामं वृष्: ॥' प्रियतु-पुष्पाणां पीतन्वत्यानिवन्योः यथा--'प्रियद्वर्याममम्भोधि(१)रन्त्रीणां स्तनमण्डलम् । अलंकर्तुमिव खच्छाः मुत्ते मीक्तिकसंपदः ॥ दिवा नीलोत्पलानां विकासस्यानियन्यो यथा-'आलिख्य पत्रमसितागुरुणाभिरामं रामामुखे क्षणराभाजितचन्द्रविम्बे । जातः पुनर्विकसनावसरोऽयमस्येत्युक्त्वा सखी कुवलय श्रवणे चकार ॥' निशानिमित्तस्य राफालिकाकुमुमानां विसंसस्यानिबन्धो यथा—'त्वद्विप्रयोगे किरणैस्तथोप्रैर्द्गवास्मि कृत्वं दिवसं सवित्रा । इतीव दुःसं शशिने गदन्ती शेफालिका रोदिति पुष्पबाष्यैः ॥' नदीष्यत्यादि । 'निवन्थः' इति प्रखेकमिसंबध्यते । तत्र नदीषु पद्मनिवन्धो यथा—'दीवीकुर्वन्यद्व मदकलं कृतितं सारसानां प्रत्यूपेषु स्फृटितकमलामोद्र्वेत्रीः क्वात्रः । यत्र स्त्रीणां हरति सरतग्लानिमहानुकूलः मिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनान

लाशयमात्रेऽपि हंसादीनाम्, यत्र तत्र पर्वते सुवर्णरत्नादीनामिति । द्रव्यस्य यथा—तमित मुष्टिप्राह्मत्वस्य, सूचीभेद्यत्वस्य च । ज्योत्स्नायां च कु-म्भोपवाद्यत्वादेः । गुणस्य यथा—यशोहासादौ शौक्कचस्य, अयशःपा-पादौ कार्ष्ण्यस्य, कोधानुरागयो रक्तत्वस्य । कियाया यथा—चकोरेषु चन्द्रिकापानस्य, चक्रवाकमिथुनेषु निशि भिन्नतटाश्रयणस्य ॥

चारुकार: ॥' नीलोत्पलानि यथा—'गगनगमनलीलालम्भितान्खेदबिनदुन्मृदुभिर-निलचारैः खेचराणां इरन्तीम् । कुवलयवनकान्त्या जाद्यवीं सोऽभ्यपश्यद्दिनपतिसुत-येव व्यक्तदन्ताइपात्रीम् ॥' एवं वृमुदाद्यपि । जलाशयमात्रे हंसादयो यथा—'आ• सीदस्ति भविष्यतीह च जनो धन्यो धनी धार्मिको यः श्रीकेशववत्करिष्यति पुनः श्रीमत्कुडद्वेश्वरम् । हेलान्दोलितहंगसारसकुलकेद्वारसंमूर्छितैरित्याघोषयतीव नदी यमेष्टितं वीविभिः ॥' यत्र तत्र पर्वते सुवर्ण यथा—'नागावासश्चित्रपोताभि-रामः खर्णस्फानिच्याप्तदिकक्ष(क्चक)वालः । साम्यात्मख्यं जग्मिवानम्युराशेरेप ख्यात-स्तेन जीमृतभर्ता ॥' रत्नानि यथा---'र्नालाइमरहिमपटलानि महेभमुक्तम्स्कारशीकर-विस्रज्ञि(क्रि)तटान्तरेषु । आलोकयन्ति सरलीकृतकष्ठनालाः सानन्दमम्बुद्धियात्र मयरनार्थः । तमसो मुष्टिप्राह्यत्वं यथा--'तनुलग्ना इव ककुमः श्मावलयं चरणचार-मात्रमिव । दिवमिव वालकद्भीं मुटियाद्यं तमः कुरुतं ॥' सूचीभेदातं यथा-'पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाप्रनिर्भेद्ये । माँथ च निर्मालितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम् ॥' ज्योरस्रायाः कुम्भोपवाग्रात्वादि यथा-'शह्वद्रावितकंतकोदरदलस्रोत:-श्रियं बिभ्रती येय मांक्तिकदामगुम्फनविधेयांग्यच्छविः प्रागभूत् । उत्सेव्या(क्या) कलशीभिर ऋिंपुर्टेर्माह्या मृणालाईरः पातव्या च शशिन्यसुग्धविभवे सा वर्तते च-न्द्रिका ॥' यशमः श्रीक्षयं यथा—'क्षेमः स्तोकोऽपि नाक्षे श्रमितमविकलं चञ्चपां सेव वृत्तिमेध्ये क्षीराव्धिमन्नाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीहक्यकारः । इत्यं दिविभक्ति-रोधःक्षतविसरतया मांसळस्वद्यशोभिः स्तोकावस्थानदुःस्थिक्षिजगति धवले विस्मयन्ते मगाक्यः ॥' हासस्य यथा—'अदृहासच्छलेनास्याः पश्य फेर्नाघपाण्डराः । जगत्क्षय इवापीताः क्षरन्ति क्षीरमागराः ।।' अयशमः काष्ट्यं यथा-'प्रमरन्ति कीर्तयसे तव च रिपृणामकीर्तयो युगपन् । कुवलयदलसंचिलताः प्रतिदिशमिव मालतीमालाः ॥' पापस्य यथा—'उत्खातनिर्मलकृपाणमय् बळेखास्यामायिता तनुरभूदशकंघरस्य । सद्यः-प्रकोपकृतकेशववंशनाशसंकल्पसं जनितपापमलीमसेव ॥' कोथस्य रक्तत्वं यथा--'आ-स्थानकृष्टिमतलप्रतिबिम्वितेन कोपप्रभाष्रसरपाटलविष्रहेण । भौमेन मूर्छितरसातलकु-क्षिभाजा भूमिश्रचाल चलनोदरवर्तिनेव ॥' अनुरागस्य यथा—'गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पना । दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मार्द्धकुङ्कमम् ॥' चकोरेषु चन्द्रिका-

जातेर्नियमो यथा—समुद्रेष्वेव मकराः, ताम्रपर्ण्यामेव मौक्तिकानि । द्रव्यस्य यथा—मलय एव चन्दनस्थानम्, हिमवानेव मूर्जोत्पत्तिपदम् । गुणस्य यथा—सामान्योपादाने रत्नानां शोणतैव, पुष्पाणां शुक्कतैव, मेघानां कृष्णतैव । क्रियाया यथा—प्रीष्मादौ संभवद्पि कोकिलरुतं वसन्त एव, मयूराणां वर्षास्वेव विरुतं नृत्यं चेति ॥

अथ वा नियमः समयः कवीनां यथा—कृष्णनीलयोः कृष्णहरितयोः

पानं यथा-(एतास्तो(स्ता) मलयोपकण्टसरितामेणाक्षि रोधोभुवश्रापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रायो मनोजन्मनः । यामु श्यामनिशामु पीततमसो मुक्तामयीश्रन्दिकाः पीयन्ते विवृतोध्वेच व विचलन्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥' चक्रवाकमिथुनस्य निशि भिन्नत-टाश्रयणं यथा--'संक्षिपना यावमनीस्तटिनीनां तनयतापयःपुरान् । र(ल)घ चरणा-हयवयसा(सां) कि नोपकृतं निदाधेन ॥' समुद्रेष्वेव मकरा यथा--'गोत्रापहारं(१) न-यतो गृहत्वं खनाममुद्राद्विनमम्बराशिम् । दायादवगेषु परिस्फ्रत्मु दंशावलेपो मक-रस्य वन्य: ॥' ताम्रपर्ण्यामेव माँकिकानि यथा—'काम भवन्तु सरितो भुवि सुप्र-तिष्ठाः स्वाद्नि सन्तु सलिलानि च गुक्तयश्च । एतां विहाय वरवर्णिन ताम्रपर्णी नान्य(न्या)त्र संभवति माँचितककामधेनुः ॥' मलय एव चन्दनस्थानं यथा—'तापाप-हारचतुरी नागावासः सुरप्रियः । नान्यत्र मलयादद्रेर्दश्यतं चन्दनहुमः ॥' हिमवानेव भृजीत्पत्तिपद् यथा---'न्यन्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भृजीत्वचः कुजरबिनदुशोणाः । वजन्ति विद्यापरनुन्द्रीणामनक्ष्ठेर्वाक्रययोपयोगम् ॥' माणिक्यानां च शोर्णतव यथा---'सांयात्रिकरिवरतोपहृतानि कृटैः स्थामान् तीरवनराजिषु संभृतानि । रत्नानि ते दथति किचदिहायताक्षि मेघीवरोदिनविनाधपविम्बशद्वाम् ॥' पुष्पाणां शुक्रतेव यथा---'पुष्प प्रवालोपहिनं यदि स्यान्मुक्ताफलं प्रमुफ्टबिट्टमस्थम् । ततोऽनुकूर्याद्विश-दस्य तस्यास्ताम्बीष्ठपर्यस्तहवः स्मितस्य ॥' मेघाना कृष्णतेव यथा—'मेघदयामेन रामेण पूर्वदिविमानराट । मध्ये महेन्द्रनीकेन रत्नराशिरिवानभी ॥ कोकिळहतं वसन्त एव । यथा — 'वसन्ते शीतभीतेन कोकिछेन वने इतम् । अन्तर्जलगताः पद्माः श्रोतुकामा इवोत्थिताः ॥' मयूरनृत्यगीने वर्षान्वेन यथा—'मण्डलीकृत्य बहीणि कण्ठैमंधुरगीतिभिः । कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीनुनमालिनि ॥ कृष्णनीलयो-रैक्यं यथा—'नर्दा तृर्ण कणं ऽप्यनुखतपुळिनां दाक्षिणात्याङ्गनाभिः समुत्तीणीं वर्णा-मुभयतटबला बद्धवानीरहारा। तट सहालोई: खसलिलनिवहो भाति नील: स यस्या प्रियस्यांसे पीने छिलत इव घनः केशपाशः सुकेश्याः ॥' कृष्णहरितयोरीक्यं यथा-'भरकतसद्दर्श च यामुनं स्फरिकशिलाविमलं च जाधवम् । तद्भयमुद्कं

१. 'रतानां' मृलपाठः समीचीनः, 'सामान्योपादाने' इन्युपकमात्.

कृष्णश्यामयोः पीतरक्तयोः शुक्कगौरयोः, चन्द्रे शशमृगयोः, कामकेतने मकरमत्स्ययोः, अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नयोश्चन्द्रयोः, द्वादशानामप्यादित्यानाम्, नारायणदामोदरविष्णुमाधवकृर्मादेः, कमलासंपदोः, नागसर्पयोः, क्षीरक्षार-

पुनातु वो हरिहरयोरिव संगतं वपुः॥' कृष्णदयामयोरंक्यं यथा---'एतत्सुन्दरि नन्दनं शशिमणिक्षिग्धालवालद्वमं मन्दाकिन्यभिषिक्तमीकिकशिले मेरोस्तटे नन्दति । यत्र स्यामनिशास सञ्चति मिलन्मन्दप्रहोषानिलासुद्दामामरयोषितामभिरतं कल्पद्धम-श्रन्द्रिकाम् ॥' पीतर्क्तयोर्रक्यं यथा—'लेख्यया विमलविद्रमभासा संततं तिमिर-मिन्दुरुदासे । दंश्या कनकभङ्गपिशङ्गचा मण्डलं भुव इवादिवराहः ॥' शुक्रगौरयो-रैक्यं यथा—'कैलासगारं वृषमारुहक्षोः पादार्पणानुष्रहपूतपृष्टम् । अवेहि मां किंकरमष्टमुतें: कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् ॥' एवं वर्णान्तरेष्विप । चन्द्रे शशमृग-योर्रेक्यं यथा--'मा भैः शशाङ्क मम सीधुनि शास्ति राहुः खे रोहिणी वसिन कातर किं बिभेषि । प्रायो विदाधवनिता नवसंगमेषु पुंसां मनः प्रचलयन्ति किण्य चि-त्रम् ॥ यथा च- 'अड्राधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्जनः । केनरी निप्रक्षिप्तमृ-गपहो(यथो) सृगाधिपः ॥ कामकेतने मकरमत्स्ययोरंकयं यथा- वापं पुष्पमयं गृहाण मकर: केतु: समुत्थीयनां चेते लक्ष्यभिदश्य पत्र विभिन्ना: पाणी पुन: सन्तु ते। दग्धा कापि तत्राकृतेः प्रतिकृतिः कामोऽसि किं गृहसे रूपं दर्शय नात्र इांकरभयं सतें वयं वैष्णवाः ॥' यथा च — 'मा(मी)नध्वत(ज)स्त्वमसि नो(१) नव(१)-पुरपधन्ता कॅलिप्रकाश तब मन्मथता तथापि । इत्थं त्वया विरहितस्य मयोपलब्धाः कान्ताजनस्य जननाथ चिरं प्रलापः ॥ यथा च — 'आपातमारतविलोडितसिन्धुनाथो हाकारभीतपरिवर्तितमत्स्यचिहम् । उल्लह्य यादवमहोद्धिभीमवेलं द्रोणाचलं पव-नसनुरिवोद्धरामि ॥' अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नयोथन्द्रयोरिक्यं यथा—'बन्द्या विधन मजो युगादिशुरवः खायंभुवाः सम य तत्रात्रिर्दिवं संदर्भ नयनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽभवत् । एका यस्य शिखण्डमण्डनमणिदेवस्य शंभोः कला शेषाभ्योऽमृतमाप्र-वन्ति च सदा खाहाखधानीविनः ॥' यथा च -- 'यदिन्दोरन्वेति असनमृद्य वारि-धिरपासपाधिसत्रायं जयति जनिकर्तुः प्रकृतिता । अयं कः संबन्धो यद्बहरते तस्य कुमुदं विशुद्धाः शुद्धानां ध्रुवमनिसंचित्रणचिनः ॥' द्वादशानामःचादित्यानामै-क्यं यथा—'यस्यात्रोऽवन्त्रयोपपूर्विर निरवित भ्राम्यते विश्वमश्ररावृत्तालातन्त्रालां रचयति रयतो मण्डलं चण्डधान्नः । सोऽव्यादुत्तप्तकार्तखरसरलशरस्पर्धिभर्धामदण्डं-रुदृण्डै: प्रापयन्वः प्रचुरतरतमःस्तोममस्तं समन्तम् ॥' नारायणादेरैक्यं कमलासंपदोश्च यथा--'येन व्यक्तमनोमवेन वार्लाजत्कायः पुराख्रीकृतो यो गङ्गां च द्रघेऽन्यकक्षयकरो यो वहिंपत्रप्रियः । यस्याहः शशिमच्छिरोहर इति खुखं च नामामराः सोऽत्यादष्ट-भजहहारवलयम्त्रां सर्वदोमाघव: ॥' यथा च—'दोर्मन्दीरितमन्दरेण जलघरुतथान

समुद्रयोः, सागरसमुद्रयोः, दैत्यदानवासुराणां चैक्यम् । तथा चक्षुरादे-रनेकवर्णोपवर्णनम्, बहुकालजन्मनोऽपि शिवचन्द्रमसो बालत्वम्, कामस्य मूर्तत्वममूर्तत्वं चेत्यादि ॥

पिता या स्वयं यां भूत्वा कमठः पुराणककुद्न्यस्तामुदस्तम्भयन् । तां लक्ष्मीं पुरुषो-त्तमः पुनरसं ठीलाबित भूलतानिर्देशः समयीविशस्त्रणीयनां गेहेषु दोष्णि क्षि-तिम् ॥' नागसर्पयोरैक्यं यथा--'हे नागराज बहुमस्य नितम्बभागं भोगेन गाढ-मभिवेष्टय मन्दराहेः । सोटा विपत्त वृपवाहनयोगलीला पर्यङ्कवन्धनविधेस्तव कोऽति-भारः ॥ क्षीरक्षारसमुद्रयोरंक्यं यथा— शेतां हरिर्भवतु रत्नमनन्तमन्तर्भगीपसूति-रिति नो विवदामहेऽहो । हादृरदृरसपया(१)स्तृषितस्य जन्तोः कि त्वन्ति सिक्तप-यसः स मरोजीघन्यः ॥' सागरमहासमुद्रयोरैक्यं यथा - 'रङ्गत्तरङ्गभईस्तर्जयन्तीमि-वापगाः । स ददर्श पुरो गद्गां सप्तसागरवल्लभाम् ॥' दैत्यदानवासुराणामिति । हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुप्रह्लाद्वरीचनविज्वाणादयो देखाः, विप्रचित्तिशंबरनमुचि-पुलोमप्रभृतयो दानवाः, बलबुलनिक्षर्(स्त)वृषपर्वादयोऽसुराः, तेषामैक्यं यथा—'ज-यन्ति बाणासुरमाँलिलालिता दशास्त्रचुडामणिचकचुम्विनः । मुरासुराधीशशिखान्तशाः यिनो भवरिछद्दश्यम्बकपाद्पासवः ॥' यथा च—तं शंभुरामुरसुराज्ञानिशस्यसारके-युररत्निकरणारुणबाह्दण्डम् । पीतांसलप्रद्यिताकुचपत्रमद्गं मीनध्वजं जितजगत्रितयं जयेत्कः ॥' यथा च--'आमीहें यो हयप्रीवः मुहद्भेरमम् यस्य ताः । प्रथयन्ति बलं बाह्नोः सितन्छत्रस्मिताः श्रियः ॥' यथा च हयशीवं प्रति-'दानवाधिपते भूयो मुजोऽयं कि न नीयते । सहायतां कृतान्तस्य क्षयाभिष्रायसिद्धिषु ॥' यथा च--'म-हामुरसमाजेऽस्मित्र च कोऽप्यस्ति मोऽमुर:। यस्य नाज्ञनिनिष्पंषनीराजितमुर:-स्थलम् ॥' एवमन्ये Sपि भेदा अभ्यूषाः ॥ चक्षुरादेरनेकवर्णोपवर्णनमिति । चक्षपः गुक्रता यथा—'तिप्रन्त्या जनसंकुछेऽपि मुदद्या सायं गृहप्राङ्गणे तद्वारं मिं निःसहालगतना वीहामृदु प्रेङ्घात । हीनमाननथैव लोलसरल निःश्रस तत्रान्तरे प्रेमार्दाः शशियण्डपाण्डिममुखे(या) मुक्ताः कटाक्ष्रच्छटाः ॥' स्थामता यथा — 'अथ पथि गर्मायेन्वा रम्यक्त्रापकार्थे कृतिचिद्वानपालः शवेरी(!)शर्व-कल्पः । पुरमविशदयोध्या मैथिलीदर्शनीनां कुवलियतगवाक्षां लोचनैरहतानाम् ॥' कृष्णता यथा—'पादन्यासक्रणितरशनामृतलीलावधूनै रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चा-मरे: क्रान्तहस्ताः । वैद्यास्त्वन्नो नखपदमुखान्त्राप्य वर्षाप्राबन्दनामोक्षक्तेत्वथेव(१) मयु-करश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान् ॥' मिश्रवणना यथा--तामुत्तीर्थ व्रजपरिचितञ्चलताविश्र-माणां पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत्कृष्णसार्प्रभाणाम् । कुन्दे क्षेपानुगमधुकरश्रीमुखामा-त्मविम्ब पात्रीकुर्वन्दशपुरवधूनेत्रकोतुहलानाम् ॥' शिवचन्द्रमसो बालत्वं यथा---'मा-लायमानामरसिन्ध्रहंसः कोटीरवृक्षीकृम्मं भवस्य । दाक्षायणीदर्पणविश्रमित्र बाले- काव्यस्य हेतुमुक्त्वा खरूपमाह— अदोपौ सगुणौ सालंकारी च शब्दार्थी काव्यम् । चकारो निरलंकारयोरपि शब्दार्थयोः कचित्काव्यत्वख्यापनार्थः । यथा—

'शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै-निदाव्याजमुपागतम्य सुचिरं निर्वण्यं पत्युर्भुखम् । विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥'

गुणदोषयोः सामान्येन लक्षणमाह-

रसस्योत्कर्पापकर्षहेतृ गुणदोषौ भत्तया शब्दार्थयोः ।

रसो वक्ष्यमाणस्वरूपस्तस्योत्कर्षहेतवो गुणाः, अपकर्षहेतवस्तु दोषाः । ते च रसस्यैव धर्माः उपचारेण तु तदुपकारिणोः शब्दार्थयोरुच्यन्ते । रसाश्रयत्वं च गुणदोषयोर्न्वयव्यतिरेकानुविधानात् । तथा हि यत्रैव दो-षास्तत्रैव गुणाः, रसविशेषे च दोषा न तु शब्दार्थयोः । यदि हि तयोः स्युन्तिर्हि बीमत्मादौ कष्टत्वादयो गुणा न भवेयुह्तिस्यादौ चाश्लीलत्वादयः । अनित्याश्चेते दोषाः । यतो यस्याङ्गिनस्ते दोषास्तदभावे न दोषास्त-द्वावे तु दोषा इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणदोषयो रस एवाश्रयः ॥

न्दुखण्डं भवतः पुनातु ॥' कामस्य मूर्तत्वं यथा—'अयं स भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो विभित्तं वपुपाधुना विरहकानरः कामिनीम् । अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिताडयन्नयित जातहासः न्मरः ॥' अमूर्तत्वं यथा—'धनुमीला मौवीं कणदिलकुलं लक्ष्यमबलामनो भेद्यं शब्दप्रभृतय हमे पश्च विशिखाः । इयजेतुं यस्य त्रिभुवनमनङ्गस्य विभवः स वः कामः कामान्दिशतु द्यितापाङ्ग-वसितः ॥' निरलंकारयोरपीति । अनेन कात्र्यं गुणानामवश्यंभावमाह—तथा हि अनलंकतमि गुणवहवः(वहुलं) खदते । यथोदाहरिष्यमाणं 'शृन्यं वासगृहम्—' इत्यादि । अलंकृतमपि निर्गुणं न खदते । यथा—'स्तनकपंरपृष्ठस्था वार्जिनी छदमण्डकाः । वियोगाभ्यूष्मणा पक्षाः कन्दुकिन्येव ते श्रिया ॥' इति । उपचारेणेति । यथा 'आकार एवास्य श्वरः' इति शौर्यभुपचा[रादाका]रादाभित्यक्रके शरीरे

अलंकाराणां सामान्यलक्षणमाह— अङ्गाश्रिता अलंकाराः ।

रसस्याङ्गिनो यदङ्गं शब्दार्थौ तदाश्रिता अलंकाराः । तेषां च रसस्य सतः कचिदुपकारिणः कचिदनुपकारिणः । रसाभावे तु वाच्यवाचकवैचि-ज्यमात्रपर्यवसिता भवन्ति ॥

तत्र रसोपकारप्रकारानाह--

तत्परत्वे काले ब्रह्त्यागयोर्नानिर्निर्वाहे निर्वाहेऽप्यङ्गत्वे रसो-पर्कारिणः।

अलंकारा इति वर्तते । तत्परत्वं रसोपकारकत्वेनालंकारस्य प्रवेशः, न वाधकत्वेन, नापि ताटस्थ्येन ॥

व्यवहियते । तथा शब्दाथयोमाधुर्यादय इत्यर्थः ॥ अङ्गाश्चिता इति । ये स्विङ्गिन रसं भवन्ति ते गुणाः । एप एव गुणालंकारविवेकः ॥ एतावता--'शौर्यादिसदशा गुणा:. केय्रादितुल्या अलंकाराः' इति विवेकमुक्त्वा 'संयोगसमवायाभ्यां शांर्यादीना-मस्ति भदः । इह तृभयेषां समवायेन स्थितिरित्यभिधाय 'तम्माद्रहरिकाप्रवाहेण गुणालंकारभेदः' इति भामहविवरणे यद्धशेद्धदोऽभ्यवात्, तन्निरस्तम् । तथा हि । संदर्भेष्वलंकारान्व्यस्यन्ति न्यस्यन्ति च न गुणान् । न क्रतीनामपोद्धाराहाराभ्यां वाक्यं दुष्यति पुष्यित वा। तत्र शब्दालंकारापोद्धरणं यथा-- 'अलकृतज्ञटाचकं चाहचन्द्रमरीचिभिः । मृडानीदत्तदेहार्धं नमामः परमे-श्ररम् ॥ यथा च-- 'अलकृतजटाचक तरुणेन्द्रमरीचिभिः इति । अर्थालंकारापोद्धरणं यथा-- 'श्यामां स्मितासितसरोजदशं करामिरिन्दां विभूपयति वालमृणालकल्पै: । आरे-भिरे रचिवतं प्रतिकर्म नार्थः कार्याणि नायतदशोऽवसरे त्यज्ञनित ॥' यथा च---'श्यामां म्मितासितसरो जदशं करार्थारन्दां विभावयति केलिचकोरलेखाः' इति । अर्थान लंकाराहरणं यथा-नीलाइमरइमीति। यथा च--(नीलाइमरिइमपटलानि महेभमुक्तफ-त्कारसीकरविस्त बि स्रगक्षिसानी' इति । गुणानामपोद्धाराहारी तु न संभवत इति । तथा 'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तद्तिशयहेतवस्त्वलंकाराः' इति वामनेन यो विवेकः कृतः सोऽपि व्यभिचारी । तथा हि—'गतोऽस्तमका भातीन्दुर्थान्ति वासाय पक्षिणः' इलादी प्रसादश्चेषसमनामाधुर्यसीकुमार्थार्थव्यक्तीनां गुणानां सद्भावेऽपि काव्यव्यवहाराप्रवृत्तेः । 'अपि काचिच्छता वार्ता तस्यैत्रिद्यविधायिनः । इतीव प्रषृमायातं तस्याः कर्णान्तमीक्षणे ॥' इत्युत्प्रेक्षालंकारमात्रादविवक्षितत्रिचतुरगुणात्का-व्यव्यवहारदर्शनान् । तस्माव्योक्त एव गुणालंकारविवेकः श्रेयानिति । गुणाश्च त्रब

यथा---

'चलापाद्गां दृष्टिं स्पृशिस बहुशो वेपथुमतीं रहस्याख्यायीव स्वनित्त मृदु कर्णान्तिकगतः । करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रितसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥' अत्र अमरस्वभावोक्तिरलंकारो रसपरत्वेनोपनिबद्धो रसोपकारी ॥ बाधकत्वेन यथा—

'स्रस्तः स्रग्दामशोभां त्यजित विरचितामाकुलः केशपाशः क्षीबाया नूपुरी च द्विगुणतरिममौ कन्दतः पादलमौ । व्यस्तः कम्पानुबन्धादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयमस्याः कीडन्त्याः पीडयेव स्तनभरिवनमन्मध्यभङ्गानपेक्षम् ॥' अत्र पीडयेवेत्युत्पेक्षालंकारोऽङ्गी संस्तदनुष्राहकश्चार्थक्षेषः करुणो-चितान् विभावानुभावान् संपादयन् बाधकत्वेन भातीति न प्रकृतरसो-पकारी ॥

ताटस्थ्येन यथा---

'लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः। मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहंसीव॥'

एवेति गुणवर्णनाध्याये विवेचियध्यते ॥ चलापाङ्गामिति । शकुन्तलावलोकने जनिताभिलाषस्य दुष्यन्तस्योक्तिरियम् । किमियमस्मजातीया न वा, स्वतन्त्रा परतन्त्रा वा, इति तन्वान्वेषणपरवशा वयमसंप्राप्तितत्समागमाः प्रतिहताभिलाषाः संप्रति मधुकर त्वमेव पूर्वोपाजितपुण्यसंभारो यदस्यां वस्त्रभृतत्तान्तमाचरित । तथा हि । चलौ वि-लासवशात्तरलावपाङ्गं पर्यन्तरूपा यस्यास्तां दिष्ट त्वत्स्पर्शनसंत्रासविधुरितिनजस्थित्मवरतं कम्पवतीं तया मुग्धतया शोभातिशयशालिनीं प्रवातकम्पितनिजस्थितमवरतं कम्पवतीं तया मुग्धतया शोभातिशयशालिनीं प्रवातकम्पितनीलोत्पलध्या स्पृश्वतीत्यस्माकमिलाषतः परिचुम्बनप्रशृत्तानां तरलवयनप्रान्तपरिचुम्बनभ्ययव्यवस्पर्शविधानमुचितमत्रभवतानुष्ठितमिति । कथिव न मुकृती भवान् । तथा लोचनकुवलयस्पर्शपराख्युखः स्वजातिसमुचितकमलकोशनिलयनाभ्यासवशवर्णकुहरानुप्रवेशाभिलाषेण तिश्वकटवर्तां मृदुप्रियकारि मधुरं स्वनित शिक्षितमातनोषि तिरिकलस्याक नयनप्रान्तचुम्बनाभिमुखीकृतकान्ताकर्णापान्तनिविशिताननानां तदवसरो-

पुलहकलिखितसागरिकाप्रतिबिम्बदर्शनाभिजाताभिलापस्य वत्सराज-स्येयमुक्तिस्तटस्थस्येव कविनोपरचितेति श्लेषानुगृहीतोपमालंकारप्राधान्येन प्रस्तुतो रैसो गुणीकृतोऽपरिजिषटिषया ॥

अङ्गत्वेऽपि कालेऽवसरे ब्रहणं यथा---

'उद्दामोत्किलिकां विपाण्डररुचं प्रारब्धजृम्मां श्रणा-दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः । अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन्कोऽपि विपाटलद्युति मुखं देव्याः करिप्याम्यहम् ॥' अत्रोपमा तदनुमाहकश्च श्लेष ईर्ष्याविप्रलम्भस्य भाविनश्चर्वणाभिमुख्यं

कुर्वन्नवसरे रेसस्य प्रमुखीभावदशायामुपनिबद्ध उपकारी ॥

न त्वेवम् । यथा---

'वाताहारतया जगद्विषधैरराश्चास्य निःशेषितं ते प्रस्ताः पुनरश्रतोयकणिकातीत्रव्रतैर्विर्हिभिः । नेऽपि कूरचमूरुचर्मवसनैर्नीताः क्षयं लुब्धके-र्दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥'

विताभिमताभिप्रायनिवेदनपरतया रहोवृतान्ताख्यानमुचितमनुष्ठितं भवतेति भवानेव मुकृती । तथा नयनस्पर्शकणांपान्तस्वननव्याष्ट्रनोऽशिङ्गतोपलब्धसुगन्धिमुखनिःश्वासा-मोदाकृष्टस्तद्थरपल्लवनिवेशासक्तमांतर्दशनभयद्विधूनितपाणिपल्लवायास्तद्ववनापूर्वकमथ-रोपविष्ठो रतिविषये मुरतोपभोगस्याधररसास्वादसारतया सर्वस्वमधररसपानमनुभ-वसीस्यस्कृत्यसंपादनारवमेव सुकृती । किल रहोवृत्तान्ताख्यानेनाङ्गीकारितमुरतर-मायाः प्रथममधरग्यामृतपानमस्याभिविधयमिति ॥ उद्दामोत्किलकामिति । वास-वदत्तापरिगृहीता नवमालिकालता संप्रति न प्रफुल्य माधवी लता तु मत्परिगृहीता प्रफुल्लेति तद्द्यनाद्देषवद्येन विपाटलयुनि मुखमह देव्याः करिष्यामीति वत्सराजोक्तिरि-यम् । उद्दामा बद्दय उद्गताः कलिका यस्याः । उत्कलिकाश्च स्हरुहिकाः । क्षणात्तस्य-क्रेवावसरे प्रारच्धा लम्माविकासो यया क्षमा मन्मथकृतोऽवमर्दः । श्वसनोद्गमैवंसन्त-

 <sup>&#</sup>x27;संमोगशृङ्गाररूपः' इत्यर्थः. २. 'ईच्योविप्रलम्भरूपस्य' इत्यर्थः. ३. 'प्रारम्भ'
 इत्यर्थः. ४. 'नीतं क्षर्यामिति प्रत्यन्तरे' इत्यर्थः.

१.-२. 'जम्भा' स्थात्.

अत्र वाताहारत्वं पश्चाद्वाच्यमप्यादावुक्तमित्यितिशयोक्तिरनवसरे गृहीता । तथा हि भथमत एव प्रथमपादे हेत्द्रपेक्षया यदितशयोक्तेरुपा-दानं न तत्पकृतस्य दम्भप्रकर्षप्रभावितरस्कृतगुणगणानुशोचनमयस्य निर्वे-दस्याङ्गतामिति । न हि वाताहारत्वादिषको दम्भस्तोयकणत्रतं नापि ततो-ऽिषकं दम्भनत्वं मृगाजिनवसनमिति ॥

गृहीतस्याप्यवसरे त्यागो यथा-

'रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाध्यैः पियाया गुण-

स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः सरधनुर्मुक्ताः सत्वे मामपि ।

कान्तापादेतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः

सर्व तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः॥'

अत्र प्रबन्धपृष्ट्तोऽपि क्षेपो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानोऽपि विप-लम्भोपकारी ॥

न त्वेवम् । यथा---

'आज्ञा सकशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवं भक्तिर्भृतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । उत्पत्तिर्द्धिणान्वये च तदहो नेहरवरो लभ्यते स्याचेदेप न रावणः क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥'

अत्र न रावण इत्यस्मादेव त्यागो युक्तः । तथा हि रावण इत्येतज्ञगदाक्रन्दकारित्वाद्यर्थान्तरं प्रतिपादयञ्जनकस्य धर्मवीरं प्रत्यनुभावतां
प्रतिपाद्यते । ऐश्वर्य पाण्डित्यं परमेशभक्तिदेशिवशेषोऽभिजन इत्येतत्सर्वे
लोकमपत्राधमानस्याधमपरस्य नार्थिकयाकारकिमिति नावतोऽर्थस्य तिरस्कारकत्वेनैव रावणचेष्टितं निर्वाहणीयम् । यत्त्वन्यदुपातं क नु पुनिरिति

मास्तोल्लासैरात्मनो ...... लक्षणस्यायासमायासनमन्दोलना यत्र तमातन्वतीं निःश्वास-परम्पराभिश्वात्मन आयासं हृदयस्थितं संतापमातन्वतीं प्रकटीकुर्वाणाम् । सह् मदनाल्येन वृक्षविशेषेण मदनेन कामेन च । ध्रुवशब्दश्व भावीर्घ्यावकाशदानजीवि-तमिति ॥ रक्तस्त्विमिति । सीतावियोगोपनतिवसंस्थ्लावस्थस्य दाशरथेरियमुक्तिः । रक्तो लोहितः अहमपि रक्तः प्रबुद्धानुरागः । तत्र च प्रवोधको विभावः पल्लवराग तद्यदि ससंदेहत्वेन योज्यतेऽथाक्षेपत्वेनाथापि नेदृग्वरो लभ्यते इत्यर्था-न्तरन्यासत्वेन तथापि प्रकृतस्य वर्मवीरस्य न कथंचिन्निर्वाहः।

नात्यन्तं निर्वाहो यथा-

'कोपात्कोमललोलबाहुलितिकापाशेन बद्धा दृढं नीत्वा वासनिकेतनं द्यितया सायं सखीनां पुरः । भूयो नैवमिति स्वलत्कलिगरा संसूच्य दुश्चेष्टितं धन्यो हन्यत एव निद्दुतिपरः प्रयान्रुदत्या इसन् ॥' अत्र रूपकमारव्धमनिर्व्यूढं च रसोपकाराय । न त्वेवं यथा—

'सिश्चितपक्ष्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपताडेन । उद्घाट्य मे प्रविष्टा देहगृहं सा हृदयचौरी ॥' अत्र नयनद्वारिमत्येतावदेव सुन्दरं शृङ्कारानुगुणं न त्वन्यद्वृपणम् । निर्वाहेऽप्यङ्गत्वं यथा—-

'श्यामान्वक्तं चिकतहरिणीप्रेक्षिते दृष्टिपातानगण्डच्छायां शशिनि शिखिनां वहिभारेषु केशान् ।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भूविलासानहन्तैकस्थं कचिद्षि न ते भीरु सादृश्यमन्ति ॥'

इति मन्तव्यम् । एवं प्रतिपादमाद्योऽथां विभावत्वेन व्याव्ययेः ॥ सखीतां पुर इति । भवत्योऽनवरनं त्रुवते नायमेवं करोति तत्पर्यान्त्वदानीमिति भावः । स्खलन्ती कापावशेन कला च मत्रुरा गीर्थस्याः । कासा गीरित्याह—भूयो नैविमित्येवंस्पा । एवमिति यदुक्तं तिकमित्याह—दुक्षेष्टितं नखपदादि । संमु(मू)च्य अ- उत्था निर्देशेन । हन्यत एविति । न तु सख्यादिक्रनोऽनुनयोऽनुरुध्यते । यतोऽसी हननं निमित्तीकृत्य निद्वतिपरः प्रियतमथ तदीयं व्यलीकं का सोद्वं समर्थेति ॥ अनिव्यूदं चेति । बाहुवलतिकायाः पाशत्वेन यदि सपणं निर्वाहयेद्द्यिता व्याधवधूर्वासगृदं कारागारपज्ञरादीति । तदा रसभद्दः स्यादिति ॥ इयामास्विति । सगन्धिप्रयञ्जलतामु पाणिन्ना(१)तिनिन्ना कण्टकितत्वेन च योगात् । शश्चिति । पाण्डरत्वात् । उत्पर्यमोति । यत्रेनोत्येक्षं । जीवितसंधारणायेत्यर्थः । हन्तेति । सष्टमेकस्थसादश्याभावे हि दोलायमानोऽतं सर्वत्र स्थितो न कुत्रचिदेकत्र धृति लभे दिति भावः । भीविति । यो हि कातरहृदयो भवित, नासा सर्वमेकस्थं धारयती-

अत्र ह्युत्प्रेक्षायास्तद्भावाध्यारोपरूपाया अनुप्राणकं सादृश्यं यथोपकान्तं तथा निर्वाहितमपि विप्रलम्भरसोपकाराय ॥

न त्वेवं यथा---

'न्यञ्चत्कञ्चितमुत्सुकं हिसतवत्साकृतमाकेकरं व्यावृत्तं प्रसरत्प्रसादि मुकुलं सप्रेम कम्पं स्थिरम् । उद्भु भ्रान्तमपाङ्गवृत्ति विकचं मज्जत्रङ्गोत्तरं चक्षुः साश्च च वर्तते रसवशादेकैकमन्यिकयम् ॥'

अत्र रावणस्य दृग्विशतौ वैचित्र्येण न्वभावोक्तिर्निविहितापि रसस्या-इत्वेन न योजितेति ॥

शब्दार्थयोः सरूपमाह-

मुख्यगौणलक्ष्यव्यङ्गचार्थभेदानमुख्यगौणलक्षकव्यञ्जकाः शब्दाः।
मुख्यार्थविषयो मुख्यो गौणार्थविषयो गौणो लक्ष्यार्थविषयो लक्षको
व्यङ्गचार्थविषयो व्यञ्जकः शब्दः, विषयभेदाच्छब्दस्य भेदो न म्वाभाविक इत्यर्थः ॥

मुख्यमर्थे लक्षयति— साक्षात्मंकेतविषयो मुख्यः।

अव्यवधानेन यत्र संकेतः कियते स मुखमिव हस्ताद्यवयवेभ्योऽर्थान्त-रेभ्यः प्रथमं प्रतीयते इति मुख्यः, स च जातिगुणिकयाद्रव्यरूपस्तिद्व-

खर्थः ॥ न योजितेति । रसवशादेकैकमन्यिकयमिति ह्येतावनमात्रेऽप्युक्ते तद्वसग-तन्यभिचारिभेदोपनिपाताय यांगपयाशुभावित्वसंभावनाय च । किंचिद्विभाववैचित्र्यं वक्तव्यं यथा—'सभायां ताह्र्यां नरपितश्तरेरक्षितिवैः समभ्याकीणांयामुजतु परि-तामेकवसना । यदकाक्षीदुःशासननरपशुः केशिनचयात्र कस्यासीतेन भुकृदिविषमो वाष्पविसरः ॥' अत्र हि भुकृदिः कोषस्यानुभावो वाष्पश्च शोकस्य शोककोषयोध्य यौगपयमाशु भावो वा विभाववलाह्शितम् । सा हि ताहशी शोकस्य विभावो दुःसानध्य तथानुचितकारी कोष्यस्य तच्च विभावद्वयं झिति पुरः पतितमनुभाववैचित्रयम् भाषत्ते इति युक्तं विकद्वस्सदीप्ततममम्णनमचित्तं वृत्युचितानुभावयोजनम् । 'न्यञ्चत्कृत्विनम्—' दत्यादौ नु नत्पकृतानुगुण्यप्रतिजागरणं कविना सावस्थितया न कृत-

षयः शब्दो मुख्यो वाचक इति चोच्यते । यथा—गौः, शुक्कः, चैलति, देवदत्तः, इति । यदाह महाभाष्यकारः—'चतुष्ट्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः' इति । जात्यादिखरूपं च प्रकृतानुपयोगान्नेह विपन्न्यते । जातिरेव संकेत-विषय इत्येके । तद्वानित्यपरे । अपोह इत्यन्ये ॥

मिति । चतु**एयीति ।** जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यहच्छाशब्दाथ । तथा हि । सर्वेषां शब्दानां स्वार्थाभियानाय प्रवर्तमानानामुपाध्यपदर्शित विषयविवे चिक-त्वादुपाधिनिबन्धना प्रवृत्तिः । उपाधिश्व द्विविधः । वस्तुकृतसंनिवेशितो वस्तुधर्मश्च । तत्र यो बक्ता(का) यहच्छया तत्तत्संज्ञिविषयशक्तिव्यक्तिद्वारेण तस्मिस्तस्मिन् संज्ञिनि निवेश्यते स बस्तुकृतसंनिवेशितः । यथा डित्यादीनां शब्दानामन्त्यवृद्धिनिर्शाद्यं संहतकमं खरूपम् । तत्वलु तां तामभिधाशक्तिमभिव्यक्षयता वका यदच्छया तस्मि-स्तस्मिन् संज्ञिन्युपाधितया संनिवेरयते अतस्तन्निवन्धनादादच्छाज्ञब्दा डित्थादय: ॥ येषामपि च [ए]दकारादिवर्णव्यतिरिक्तसंहतकमखरूपाभावात्र डित्थादिशब्दखरूपं संह-तक्रमसंज्ञिष्यध्यस्यतः इति तेषामपि वक्त्यदच्छाभिव्यज्यमानशक्तिभेदानुसारेण काल्प-निकममुदायरूपस्य डित्थादेः शब्दम्य तत्संज्ञाभिधानाय प्रवर्तनत्वात् यहच्छाशब्दत्वं डित्यादीनामुपपचत एव ॥ वस्तुधमैस्य च द्वैविध्यम् । सिद्धसाध्यताभेदात् । तत्र साध्यो-पाधिनिबन्धनाः क्रियाशब्दाः । यथा-पचतीति । सिद्धस्य तूपाधेर्द्वेविध्यम् । जातिगुणभे-दात्। तत्र पदार्थप्राणप्रद उपाधि जीति:। न हि कश्चित्पदार्थी जातिसंबन्धमन्तरेण खरूपं प्रतिलभते । यदुक्तं वाक्यपदीये—'गाः स्वरूपेण न गाँगिष्यगाँगीत्वाभिसंबन्धान् गाः' इति ॥ लब्धस्वरूपस्य च वस्तुनो विशेषाधानहेतुर्भणः । न हि शुक्रादेर्गुणस्य पटादिवस्तुस्वरू-पत्रतिलम्भनिबन्धनत्वम् । जातिमहिर्भव तस्य वस्तुनः प्रतिलब्धस्परवात् ॥ जाति-रेवेति । तथा हि-गुणशब्दानां तावच्छुक्कादीनां पय:शङ्खलाकाद्याश्रयसमवेता य गुकादिलक्षणा गुणास्तत्समवेतमामान्यवाचिनः । एवं क्रियाशब्दानामपि गुडतिस्तनदु-लादिद्रव्याश्रिता ये पाकादयोऽन्योन्यमन्यत्वेनावस्थिताः क्रियाविशेपास्तरसमवेतं सामान न्यमेव वाच्यम् । यहच्छाशब्दानां तु बित्थादीनां ग्रुकसारिकामनुष्याग्रदीरितेषु हिन्या-दिशब्देषु समवेतं डित्थत्वादिकं सामान्यमेव यथायोगं संज्ञिष्वध्यस्तमभिधेयम् । यदि वोपचयापचययोगितया डित्थादी संज्ञिनि प्रतिकलं भिरामाने ऽप्यभिरामानी यन्महिम्रा डिन्यो डित्य इत्येवमादिरूपत्वेनाभिन्नाकारः प्रत्ययो वाधशून्यः संजायते तत्तथाभृतं डित्थादिशब्दावसेयवस्तुसमवेतमेव डित्यत्वादिसाम्यमत्रेष्टव्यम् । तच डित्थादिशब्दैर-भिधीयते । इति गुणिकयायदच्छाज्ञब्दानामपि जातिशब्दत्वाज्ञातिरैर्वकः शब्दार्थ इति । तद्वानिति । जातेरर्थिकयायामनुपयोगाद्विफलः संकेतः। यदाह--जातिर्दाहपाकादाबु-

१. 'चलः' इति स्यात्.

१. 'वाचिता' इति भवेत्.

गौणं लक्षयति---

मुख्यार्थवाधे निमित्ते प्रयोजने च भेदाभेदाभ्यामारोपितो गौणः।
गौर्वाहीको गौरेवायमित्यादौ मुख्यस्यार्थस्य सास्नादिमत्त्वादेः प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन बाधे निमित्ते च साहर्यसंबन्धादौ प्रयोजने तादृप्यप्रतिपत्तिरूपे सत्यारोप्यारोपविषययोभेदिनाभेदेन च समारोपितोऽतथाभूतोऽपि
तथात्वेनाध्यवसितो गुणेभ्य आयातत्वाद्गौणः तद्विषयः शब्दोऽपि गौणः,
उपचरित इति चोच्यते । तत्र साहर्ये निमित्ते भेदेनारोपितो यथा—
'गौर्वाहीकः' । इदं वक्ष्यमाणरूपकालंकारस्य बीजम् । अभेदेन यथा—
'गौर्वायम्' इति । इदमित्रायोक्तिप्रथमभेदस्यं ॥

अत्र स्वार्थसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोश-व्दस्य परार्थीभिधाने निमित्तत्वमुपयान्तीति केचित् ॥

स्वार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थगना गुणा एव लक्ष्यन्ते, न तु परा-थोंऽभिघीयते इत्यन्ये ॥

साधारणगुणाश्रयेण परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे ॥

संबन्धे कार्यकारणभावे आयुर्घृतम्, आयुरेवेदम् । अत्रान्यवैरुक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि प्रयोजनम् । ताद्ध्यं—इन्द्राधी म्थूणा
इन्द्रः । स्वसामिभावे—राजकीयः पुरुषो राजा प्रामस्वामी प्रामः । अवयवावयविभावे—अग्रहस्त इत्यप्रमात्रेऽवयवे हस्तः । मानमेयभावे—आदको त्रीहिः । संयोगे—रक्तद्रव्यसंयोगाद्रक्तः पटः । तात्कर्म्यं—अतक्षा
तक्षा । वैपरीत्ये—अभद्रमुखे भद्रमुखः ॥

लक्ष्यमंथे लक्षयति—

मुख्यार्थसंबद्धस्तन्वेन छक्ष्यमाणो छक्ष्यः ।

पयुज्यत इति । व्यक्तेश्वार्थिकियाकारित्वेऽप्यानन्त्यव्यभिचाराभ्यां न संकेतः कर्तुं शक्यत इति जात्युपहिता व्यक्तिः शब्दार्थं इति । जातिव्यक्तितयोगजातिमद्वुद्भयाकारणाशब्दार्थं त्वस्यानुपपद्यमानत्वाद्ववादिशव्दानामगोव्यावृत्यादिरूपस्तद्विशिष्टं वा वुद्धिप्रतिबिम्बकं स-वंथा बाह्यार्थस्पर्शश्च्यमन्योपोहशब्दवाच्यं शब्दार्थं इति ॥ सुख्या इति । इदमेव हि शब्दानां सुख्यानां सुख्यावं यत्साक्षात्संकेतविषयत्वम् । संकेतं च रूढिरेव कारणम् ।

१. 'बीजम्' इति शेषः.

मुख्यार्थी गङ्गादिशब्दानां स्रोतः प्रमृतिस्तेन संबद्धस्तटादिरर्थस्तत्वेनामेदेन लक्ष्यमाणो लक्ष्यः । तत्त्वेन लक्ष्यमाण इति वचनाद्भेदाभेदाभ्यामारोपित इति न वर्तते, शेषं तु गौणलक्षणमनुवर्तत एव । तद्विषयः शब्दो
लक्षकः । यथा—'गङ्गायां घोषः, कुन्ताः प्रविशन्ति' । अत्र गङ्गाया
घोषाधिकरणत्वस्य कुन्तानां प्रवेशस्य वा संभवान्मुख्यार्थवाधः, सामीप्यं
साहचर्यं च निमित्तम्, गङ्गातट इति कुन्तवन्त इति च प्रयोगाद्येषां न
तथा प्रतिपत्तिस्तेषां पावनत्वरौद्रत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनं प्रयोजनम् ।

गौरंनुबन्ध्य इति तु नोदाहरणीयम् । अत्र हि श्रुतिनोदितमनुबन्धनं जातौ न संभवतीति जात्यविनाभावित्वाद्यक्तिराक्षिप्यते, न तु शब्दे-नोच्यते ।

'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशक्तिर्विशेषणे ।'

इति न्यायात् । न चात्र प्रयोजनमस्ति । अविनाभावादाक्षेपे च यदि लक्ष्यत्विभिष्यते तदा कियतामित्यत्र कर्तुः, कुरु इत्यत्र कर्मणः, प्रविश्च पिण्डीम् इत्यादौ गृहं भक्षयेत्यादेश्च लक्ष्यत्वं स्यात्। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्के' इत्यादौ न पीनत्वेन रात्रिभोजनं लक्ष्यते, अपि तु अर्थापत्त्या आक्षिप्यते इति ॥ इह च यत्र वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते स गौ-णोऽर्थः, यत्र न तथा स लक्ष्य इति विवेकः । कुशलिद्विरेफद्विकादयस्तु साक्षात्संकेतविषयत्वानमुख्या एवेति न कैंडिलक्ष्यस्यार्थस्य हेतुत्वेनासा-भिरुक्ता ॥

व्यङ्गचं रुक्षयति-

## मुख्याद्यतिरिक्तः प्रतीयमानो व्यङ्गयो ध्वनिः।

ततो यदि रूडिमपेक्ष्य लक्षणा प्रवर्तेत तदातिप्रसङ्गः स्यादिति ॥ अस्यासिरिति । न तु मद्दमुकुलादिभिः । तैर्हि रूढिमपि प्रयोजनतया उपन्यस्य लक्षणतया प्रवर्तिता ।

१. 'अनुसरणीयो हन्तव्यो वा' टिप्पणी. २. 'अत्र पौँ स्वित्सक्ता सानेन प्रकारिण गता' टिप्पणी.

मुख्यगौणलक्ष्यार्थव्यतिरिक्तः प्रतीतिविषयो व्यङ्गचोऽर्थः । स च ध्वन्यते द्योत्यते इति ध्वनिरिति पूर्वाचार्यैः संज्ञितः । अयं च वस्त्वलंका-ररसादिभेदात्रिधा । तथा बाद्यस्तावस्रभेदो मुख्यादिम्योऽत्यन्तं भिन्नः ॥

स हि वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपो यथा—

'भैम धिम्मअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण।

गोलाणइकत्थकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण॥'

अत्र विस्रव्धो अमेति विधिवाक्ये तत्र निकुक्ते सिंहस्तिष्ठति त्वं च गुनोऽपि विभेषि तस्मात्त्वयासिन्न गन्तव्यमिति निषेधः प्रतीयते ॥

यदाहु:--'रूढे: प्रयोजनाद्वापि व्यवहारेऽवलोक्यते' इति ॥ मुख्यगोणलक्ष्या-श्रव्यतिरिक्त इति । अयं भावः—यद्यतो व्यतिरेकेणावभासते तत्ततोऽन्यदिति व्यवहर्तव्यम् । नीलमिव पीताद्वाच्यादिव्यतिरिक्तश्च व्यङ्गयोऽथोंऽवभासत इति ॥ प्रतीतिविषय इति । अनेन स्वसंवेदनसिद्धतामाह । तथा च श्रीमदानन्दवर्धनः--'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त-माभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥' वस्त्वलंकारेति । इह लीकिकालीकिकभेदेनाथीं द्विधा । लाँकिकश्च शब्दाभिधाने योग्योऽविचित्रविचित्रात्मतया द्विधा । तत्राविचित्री वस्तुमात्रम् , विचित्रस्वलंकारात्मा । यद्यपि चव्यक्षतायां(१) प्राधान्ये च विचित्रस्यालंकार्यः त्वम् , तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तस्यालंकारव्यपदेशः। अनयोश्च वस्त्वलंकारयोर्व्यङ्गय-तायां यद्यपि न वाच्यत्वम् , तथापि तयोर्विध्यादिरूपत्वात् कचन तत्वंभवतीति होकिक-त्वम् । अलैकिकस्तु खप्रेऽपि वाच्यत्वस्पर्शाक्षमो रसादिरिति ॥ भम धरिमएति । काचिद्विनयवधूर्गादावरीकूळलतागहने प्रच्छन्नकामुकेन सह नादेयपानीयानयनादि-व्याजेन गृहान्निर्गत्य सदा रममाणा धार्मिक पुष्पोश्चयनलताविलोपनादिना विद्यमृतं संभा-वयन्ती विदरधापि मुर्ग्धेव विक्ति। यस्तवास्मद्गृहं प्रविशतो भयमकरोच श्वा निर्विचारः। असमद्भाग्योदयेन तेन लोकप्रसिद्धेन वृत्तेन कृपापात्रमपि श्वानमप्रयता सिहेनाप्रतिका-रयोग्येन मारित उन्मधितः । न तु बुद्धिपूर्वकं इतः । चिन्त्येकवस्रतेरनीचित्यायोगात् । न चात्र सिंहस्ते भयकारणम् । यतो गोदावर्या नद्यां न तु सरखत्यादिवलशुक्ते देशे

१. 'आदिशब्दाद्भावतदाभासा इत्यादयो पृह्यन्ते' टिप्पणी.

 <sup>&#</sup>x27;श्रम घार्मिक विस्रब्ध: स शुनकोऽख मारितस्तेन ।
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना द्दप्तसिंहेन ॥' [गाथा २।७५]

१. 'हप्तेन' भवेत्.

यत्कूलं तत्र । न त ततो दूरे लतागहने दर्शनागोचरे स्थाने वसति सततकृतास्पद-स्तेन निर्भयमिदानीं भिक्षाद्यर्थे [स] चरेति । एवमादौ च विषये यद्यपि रसादिरथीं व्यक्तयोऽस्ति तथापि महाराजशब्दव्यपदेश्यविवाहकरणप्रवृत्तसचिवानुयायिराजवद-प्रधानमेव गृह्वाति । लतागहनस्थयैवेदमिभधीयते इति व्याख्याने लाक्षणिकोऽयमथी भवेत्ततः प्रयोजनांशे व्यङ्गये निषेघो व्यङ्गय इति न संबध्यमागच्छते । इह वासिनेति चाभिषेयः स्यात् । न चात्र निषेधस्य वाच्यत्वं वक्तुं शक्यम् । तथाहि । अगृहीतसंके-तस्यार्थप्रतिपत्तेरकरणाद्गृहीतसेकेत एवशब्दोऽर्थप्रतिपादकः । संकेतश्चानन्त्याद्यभिचान राच नाक्यार्थ इव नाक्यस्य विशेषरूपे पदार्थे पदस्य कर्तुं न पार्थत इति सामान्य एवासी आकाङ्कायोग्यतासंनिधिवशात्पदार्थानां सामान्यभूतानां समन्वय इति । 'सामा-न्यान्य न्यथासिद्धेविंशोषं गमयन्ति हि' इति । विशेषरूपः—'विशेष्यं नाभिधा गच्छे-त्क्षीणशक्तिर्विशेषणे' इत्यपदार्थोऽपि वाक्यार्थं उल्लसति । विशेषस्पैव यत्राशब्दा-र्थत्वं तत्र वस्तवन्तररूपस्य निषेधस्य वाच्यत्वमिति का कथेत्वभिहितान्वयवादे ताव-निर्विवादैव निषेधस्य व्यङ्गवता । येऽप्याहुः—'भनन्वितार्थ पदमप्रयोज्यम्' इति प्रयोगयोग्यं वाक्यमेव, तत्र च संकेतो गृह्यत इत्यपरपदार्थान्वित एव पदार्थः संके-तभूः ॥ यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः पदार्थः संकेतगोचरः, तथापि सामान्याव-च्छादितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते । व्यतिषक्तानां पदार्थानां तथाभूतत्वादिख-न्वितामिधाननये 'वाक्याथें न पदार्थः' इति तन्मतेऽपि सामान्यविदेषरूपः पदार्थः संकेतविषय इत्यतिविशेषभूतो वाक्यार्थान्तर्गतोऽसंकेतितत्वादवाच्य एव । यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र द्रेऽर्थान्तरभूतनिषेधचर्चा । अनन्वितोऽथीऽभिहितान्वये पदार्थान्तर-मात्रेणान्बितस्तु अन्विताभिधाने अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एवेत्युभयनयेऽप्यपदार्थं एव वाक्यार्थः ॥ यद्ध्युच्यते—'नैमित्तिकार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' इति । तत्र निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा । शब्दस्य प्रकाशकत्वान कारकत्वं ज्ञापकत्वं त्वज्ञातस्य कथम् । ज्ञातत्वं च संकेतेनैव, स चान्वितमात्रे । एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन निश्चितं तावर्भमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नैमित्तिकार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्य-न्ते इसविचारितामिधानम् ॥ ये त्विभद्धति—'सोऽयमिधोरिव दीर्घदीषों व्यापारः' इति यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इति च प्रतिषेधाय वाच्य इति । एतदतात्पर्यज्ञत्वं तात्पर्यवाचोयुक्तेदेवानां प्रियाणाम् । तथा हि । भृतभव्यसमुचारणे भूतं भव्यायोप-दिस्मत इति कारकपदार्थाः कियापदार्थनान्वीयमानाः प्रधानकियानिवर्तकस्विकयाभि-संबन्धात्साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति । ततश्वादम्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते । थथा 'रक्तं पटं वयः' इत्यादावेकविषिद्धिविधिस्त्रिविधिर्वा । ततथ यदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यमित्युपात्तस्येव शब्दस्थार्थे तात्पर्यम् । न तु प्रतीतमात्रे । एवं हि 'पूर्वे धावति'

१. 'दीर्घर्दार्घतरी' काव्यप्रकाशे.

इलादावपरायेंऽपि कचित्तात्पर्ये स्वात् ॥ यत्तु-'विषं भुड्क्ष्व मा चास्य गृहे भुक्थाः' इस्तर एतद्रहे न भोक्तव्यमिस्तर तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ इत्युच्यते । तत्र च-कार एकवाक्यतासूचनार्थः । न चाख्यातवाक्ययोर्द्वयोरङ्गाङ्गिभाव इति विषभक्षणवाः क्यस्य कृद्वाच्यत्वेनाङ्गता कल्पनीयेति विषमक्षणादपि दुष्टमेतद्गहे भोजनमिति सर्वेथा मास्य गृहे भुक्याः इत्युपात्तशब्दार्थं एव तात्पर्यम् ॥ यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानथींऽवगम्यते तावति शब्दस्यामिधेव व्यापारः, तत्कथं 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातो ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' इत्यादौ हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् । कस्माच लक्षणा । किमिति च श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान[स]माख्यानां पूर्वपूर्वबलीयस्त्वमिखन्विताभि-धानवादेऽपि निषेधस्य सिद्धं व्यङ्गयत्वम् ॥ किं च कुरुरिचिमिति पदयोवैंपरीत्ये काव्यान्तर्वितिनि कथं दुष्टत्वम् । न सत्रासभ्योऽर्थः पदार्थान्तरेरन्वित इत्यनिभिधेय एवेत्येवमादि अपरित्याज्यं स्यात् ॥ यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यज्ञ-कभावो नाभ्यपेखते तदासाधुत्वादीनां निखदोषत्वं साधुत्वादीनामनिखदोषत्वमिति विभागकरणम्तुपपन्नं स्थात् । न चानुपपन्नं सर्वस्थैव विभक्ततया प्रतिभासात् । वाच्य-वाचकभावव्यतिरेकेण, व्यक्ष्यव्यक्षकताश्रयेण तु व्यक्ष्यस्य बहविधत्वात्कचिदेव कस्य-विदेवीचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था । 'दूर्य गतं संप्रति शोचनीयतां समागम-प्रार्थनया कपालिनः ।' इत्यादौ पिनाक्यादिपदवैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काव्यानुगुणत्वम् ॥ अपि च वाच्यार्थः सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रत्येकरूप एवेति नियतोऽसी न हि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ वाच्योऽथंः क्रचिद्न्यथा भवति । प्रतीयमानस्तु तत्तप्र-करणवक्तप्रतिपत्रादिविशेषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यतः 'सपनं प्रस्वद्कन्दनावसरः' इति, अभिसरणसुपक्रम्यतामिति, प्राप्तस्ते प्रेयानिति, कर्म-करणानिवर्तामहे इति, सांध्यो विधिकपक्रम्यतामिति, दूरं मागा इति, सरभयो गृहं प्रवेश्य-न्ताम् इति, संतापोऽधुना न भवतीति, विकेयवस्तृनि संहियन्तामिति, नागतोऽद्य प्रया-निखादिरनवधिर्व्यक्षयोऽर्थस्तत्र तत्र प्रतिभाति । वाच्यव्यक्कययोः 'निःशेष-' इखादी निषेधविध्यात्मना. 'मात्सर्थमुत्सायं विचायं कार्यम्' इत्यादी संशये शान्तश्वक्षार्यन्य-तरगतनिश्चयरूपेण. 'कथमवनिप दपों यनिशातासिथारादलनगलितमुधी विद्विषां स्वीकृता श्रीः । ननु तव निह्तारेरप्यसी किं न नीता त्रिदिवमपगता है बैहाभा कीर्ति-रेभि: ॥' इत्यादाँ निन्दास्तुतिवपुषा, 'हे हेलाजितबोधिसत्त्व वचर्सा कि विर्स्तरस्तोयधे नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीतत्रतः । तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्य-लब्धायशोभारप्रोद्वहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥' इत्यादी स्तुतिनिन्दारूपेण, खरूपस्यापूर्वपश्चाद्भावेन प्रतीतेः । कालस्य शब्दाधयत्वेन तदर्थकसद्धटनाश्रयत्वेन चाश्रयस्य शब्दार्थशासनज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानेमेस्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य बोद्धमात्रविद्ग्धव्यपदेशयोः प्रतीतमात्रचमत्कृत्योध करणकार्यस्य

१. 'विधेरपि' काव्यप्रकाशे. २. 'कप्टत्वादीना' काव्यप्रकाशे.

'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादी प्रदर्शितनयेन संख्यायाः 'कस्स व–' इत्यादी ससीतत्कान्ता-दिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्कचिदपि नीलानीलादी भेदी न स्यात्। उक्तं हि-'अयमेव भेदो भेदहेत्र्वा यद्विरुद्धधर्मीध्यासः करणभेदश्चेति वाचकाना-मर्थापेक्षा, व्यञ्जकानां तुन तदपेक्ष्यत्वमपीति न वाचकत्वमेव व्यञ्जकत्वम् । किंच । 'वाणीरकढंग-' इलादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य वाच्यं खरूप एव यत्र विश्राम्यति तत्र मध्यमकाव्यप्रभेवे तात्पर्यभूतोऽप्यर्थः खशब्देनाभिषेयः । प्रतीतिप्रथमवतरन्कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बताम् ॥ ननु 'रामोऽस्मि सर्वे सहे' इति 'रामेण प्रियजी-वितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्' इति । 'रामोऽसा भुवनेषु विकमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम्' इत्यादी लक्षणीयोऽप्यथां नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति तदवगमश्र शब्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्रेति कोऽयं नृतनः प्रतीयमानो नाम । उच्यते—लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽप्यनेकार्थशब्दाभिषेयवन्नियतत्वमेव न मुख्येनाथेंनानियतसंबन्धो लक्षयितं शक्यते, व्यक्तयस्त प्रकरणादिविशेषबळेन निय-तसंबन्धोऽनियतसंबन्धः संबन्धसंबन्धः दोलते । न च 'मम धम्मिय' इलादौ अर्थशक्तिम्हे व्यङ्गये मुख्यार्थवाधस्तत्कथमत्र हक्षणायामपि व्यञ्जनमवर्यमाश्रयितव्यम् । वधा च समयसव्यपेक्षाभिधा । तथा मुख्यार्थबाधादित्रयसमयसव्यपेक्षा लक्षणा । अत एव अभिधापुच्छभूता सा इलाहु: । न च लक्षणात्मकमेव ध्वननं तद्तुगमेन तस्य दर्शनात् । न च तद्वुगतमेव । अभिधालम्बनेनापि तस्य भावात् । न चौभया-नुसायेव, अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसायेव अशब्दात्मकनेत्र-त्रिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य सिद्धः । इस्यभिधातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारत्रया-तिवतीं अञ्जनव्यापारोऽवपहवीय एवेति सिद्धमेव निषेधस्य व्यङ्गशत्वम् । तत्र अता एत्थ-' इलादी नियतसंबद्धः। 'कस्स व ण होइ रोसी-' इलादावनियतसंबद्धः। 'विवेरीयरए लच्छी वम्भं दूरण णाहिकमल्थ्यम् । हरिणो दाहिणणयणं रसाउला अति ढकेइ ॥' इखादी संबद्धसंबन्धः । अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मता व्यज्यते । तिन्नमीलनेन सूर्यस्थास्तमयस्तेन पद्मस्य संकोचः ततो ब्रह्मणः स्थगनं तत्र सति गोप्याङ्गस्यादर्शनं प्रनियन्त्रणं निधुवनविलसितम् । येऽध्याहः—'अखण्डवृद्धिनिर्पाद्यं वा-क्यमेव च वाचकम् । वाक्यार्थं एव वार्थः-' इति, तरप्यविद्यापदपातितैः पदपदार्थ-कल्पना कर्तव्यैवेति । तत्पक्षेऽप्यवश्यमेव निषेषस्य व्यङ्गचत्वम् । अन्ये तु-वाच्या-दसंबद्धं तावत्र प्रतीयते । यतः कुतश्चियस्य कस्यचिद्धंस्य प्रतीतेः प्रसङ्गात् । एवं च संबन्धाद्यङ्गधन्यञ्जकभावोऽवश्यमप्रतिबन्धे न भवतीति त्रिरूपाद्धेतोरेव नियतधर्मि-निष्ठत्वेन प्रतीतिः । तथा च भीरुभ्रम[ण]स्य कारणं भयकारणाभावस्तद्विरुद्धं च भय-कारणम् सिंहस्तदुपलब्धेर्लतागहनेऽश्रमणमनुमीयत इति विध्यादावपि वाच्ये सिंह-

 <sup>&#</sup>x27;विपरीतरते लक्ष्मिक्क्षाणं दृष्टा नाभिक्क्मलस्थम् । हरेदेक्षिणनयनं रसाकुला झटिति स्थगयति ॥' [इति च्छाया]

कचिन्निषेधे विधिर्यथा---

'अत्ता इत्थ नु मज्जइ एत्थ अहं दिअसयं पलोएइ। मा पहिय रत्तिअन्धय सिज्जाए महं नु मज्जिहिसि॥'

अत्रावयोः शय्यायां मा निषत्स्यतीति निषेधवाक्ये—इयं श्वश्रूशय्या इयं मच्छ्य्येति दिवाप्युपलक्ष्य रात्रौ त्वयेहागन्तव्यमिति विधिः प्रतीयते ॥

कचिद्विधौ विध्यन्तरं यथा---

'बैहलतमा हअराई अज्ज पउत्थो पई घरं सुण्णम् । तह जैग्गिज्जु सयज्जिय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ॥'

अत्र यथा वयं न मुष्यामहे तथा त्वं जागृहीति विध्यभिधाने रात्रि-रत्यन्थकारा, पतिः प्रोषितः, गृहं शून्यम्, अतस्त्वमभयो मत्पार्श्वमागच्छेति विध्यन्तरं प्रतीयते ॥

कचिन्निषेधे निषेधान्तरं यथा--

'आसाइयं अणाएण जेतीयं तत्तिएण बंधदिहिं। उरमसुवसहइन्हिं रिक्खज्जइ गहवईछित्तम्॥'

सद्भावादि निषेषादेरनुमापकम् । न तु व्यक्तकमपि इति [यं] वदन्ति । तेऽपि न युक्तवादिनः । तथा हि । अप्रमाणभूतवाक्यप्रत्येयः सिंह इति संदिरधासिद्धो हेतुः । स्वाम्यादेशेनानुरागेण छोभेनान्येन वा केनिवदेवंविधेन हेतुना भीरोरपि भयकारणसद्भावेऽपि भवति भ्रमणमित्यंनकान्तिकः । शुनः कृपापात्रत्वाद्प्रतीकार्यत्वेन विभेति । सिंहे तेजस्विनि तु पराक्रम इति विरुद्धश्व । तत्कथमनुमानम् । एवंविधादर्थादेवंनविधोऽर्थं उपपत्यनपेक्ष्यत्वेन प्रकाशत इति ॥ व्यक्तिवादिनस्तु तददृष्णपम् ॥ अत्ति । श्रश्र्रसिहण्णुनं तु माता । तेन(१) गुप्तमभिलापः पोषणीयः । न च सर्वदा भयदेत्याह— अत्रेति । दूरे । सा च शेते, न जागर्ति । अत्र त्वन्मार्गनिकटे अहमुपभोगयोग्या

 <sup>&#</sup>x27;श्वश्रूरत्र नु मजति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय ।
 मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायामावयोर्नु मजिष्यसि ॥' [गाया० ७।६७]

बहलतमा इतरात्रिरच प्रोषितः पतिर्गृहं ग्रून्यम् ।
 तथा जागृहि प्रतिवेशिन यथा वयं सुख्यामहे ॥' [गाथा० ४।३५]

३. 'जरगेसु सभजिसण' इति गाथासप्तरात्यां (४।३५) पाठः.

अत्र गृहपतिक्षेत्रे दुष्टवृषवारणापरे निषेधवाक्ये उपपतिवारणं निषेधा-न्तरं प्रतीयते ॥

कचिद्विधिनिषेधे विधिर्यथा--

'मैहुएहिं किं च पन्थिय जह हरिस नियंसणं नियम्बाओं । साहेमिकस्स रत्ने गामों दूरे अहं एका ॥'

इति । अत्र विधिनिषेधयोरनिभधाने अहमेकािकनी प्रामो दूरे इति वि-विक्तोपदेशाित्रतम्बवासोऽपि मे हरेति विधिः प्रतीयते ॥

कचिदविधिनिषेधे निषेधो यथा-

'जीविताशा बलवती धनाशा दुर्बला मम । गच्छ वा तिष्ठ वा पान्थ स्वावस्था तु निवेदिता ॥'

अत्र गच्छ वा तिष्ठ वेति अविधिनिषेधे 'जीविताशा बलवती धनाशा दुर्बला मम' इति वचनात् त्वया विनाहं जीवितुं न शक्रोमीत्युपक्षेपेण गमनिषेधः प्रतीयते ॥

क्रचिद्विधिनिषेधयोर्विध्यन्तरं यथा---

'निअदइअदंसणुखित्त पहिय अन्नेण वच्चमु पहेण । गहवइधूया दुलङ्घवाउरा इह हयग्गामे ॥'

अत्रान्येन पथा त्रजेति विधिनिषेधयोरभिधाने हे स्वकान्ताभिरूपता-

सांप्रतं विष्नकारीति कुस्सितं दिवसम्, तस्मात्संप्रति विलोकय । एहि परस्परावलोकन-सुखमनुभवावः । पथिकेति । चेतितेऽपि(१) तव न दोषावहमिति न भेतन्यम् । रा-त्रावधिकमदनोद्रेकादन्ध् श्रप्याविभागानभिज्ञ शप्यायां मा शियष्टाः, अपि तु मिर्य । मा आवयोः, अपि तु मस्येव । मा शियष्टाः, अपि तु प्रहरचतुष्ट्यमपि निधुवनेन क्रीडा । महं इति निपातोऽत्रानेकार्थवृत्तिः । न तु ममेति । एवं हि विशेषवचनमेवाशङ्काकारि भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात् । विधिरिति । कांचित्रोषितपतिको तरुणीम-

- '\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*यदि हरसिः\*\*\*\*\*\* नितम्बवासः ।
   प्रामो दूरे अहमेकाकिनी ॥' [इति च्छाया]
- 'निजदयितादर्शन''''पिथकान्येन वज पथा ।
   यहपतिस्ता दुर्लक्ष्यवागुरेह हतप्रामे ॥' [इति च्छाया]

१. 'मजिष्यस्मैव' स्यात्.

विकत्थनपान्थाभिरूपक इह मामे भवतो गृहपतिञ्जता द्रष्टव्यरूपेति वि-ध्यन्तरं प्रतीयते ॥

क्रचिद्विधिनिषेधयोर्निषेधान्तरं यथा-

'उंचिणसु पडिय कुसुमं मा धुण सेहालियं हलियसुन्हे । ऐस अवसाणविरसो ससुरेण सुओ वलयसहो ॥'

अत्र पतितं कुसुममुचिनु मा धुनीहि शेफालिकामिति विधिनिषेधयो-रिभधाने सिखचौर्यरते प्रसक्ते वलयशब्दो न कर्तव्य इति निषेधान्तरं प्रतीयते ॥

कचिद्विधावनुभयं यथा-

'सिणियं वच किसोयरि पएण यत्तेण ठिवसु महिवहे । भिक्रिहि सिविच्छयच्छिणि विहिणा दुरेकणनिम्मचिया ॥' अत्र शनैक्रेजेति विध्यभिधाने न विधिर्नापि निषेधः, अपि तु वर्णनामात्रं प्रतीयते ॥

कचिन्निषेधेऽनुभयं यथा-

'दें आ पसिय नियत्तसु मुहसिसजोण्हाविछत्ततमनिवहे । अहिसारियाणँ विग्घं करेसि अन्नाणँ वि ह्यासे ॥'

वलोक्य प्रबुद्धमदनाङ्करः संपन्नः पान्थोऽनेन निषेधद्वारेण तयाभ्युपगत इति निषेध्धाभागे विधिनं तु निमन्त्रणरूपोऽप्रवृत्तप्रवर्तनास्त्रभावः । सामाग्याभिमानसण्डनाप्रवेशात् ॥ दे आ इति । कान्विदिभसर्तुं प्रस्ता एहागतं प्रियतममवलोक्य स्वयं निवृत्तात्यनिवृत्तेव तेनैवमुच्यते । दे इति निपातः प्रार्थनायाम् । आ इति तावच्छ-

 <sup>&#</sup>x27;उच्चिनु पिततानि कुसुमानि मा धुनीहि शेफालिकां हालिकस्नुषे । एषोऽनसानिवरसः श्रञ्जरेण श्रुतो वलयसन्दः ॥' [इति च्छाया]

२. 'अह दे विसमविरावो' इति ध्वन्यालोके.

इ. 'शनैर्वज कृशोदिर परेण यत्नेन तिष्ठ महीपृष्ठे । .....॥ [इति च्छाया]

प्रार्थंये तावत्प्रसीद निवर्तस्य मुखशशिज्योत्स्नाविल्लप्ततमोनिवहे ।
 अभिसारिकाणां विद्यं करोध्यन्यासामिष इताशे ॥' [इति च्छाया]

अत्र निवर्तस्वेति निषेधाभिधाने न निषेधो नापि विधिरपि तु मुखेन्दु-कान्तिवर्णनामात्रं प्रतीयते ॥

कचिद्विधिनिषेधयोरनुभयं यथा---

'वैच महं विय एकाए हुंतु निस्सासरोइयव्वाइं।

मा तुज्झ वि त्तिइ विणा दखिन्नहयस्स जायंतु ॥'

अत्र ममैव निःश्वासरोदितव्यानि भवन्तु मा तवापि तां विना तानि जायन्तामिति विधिनिषेधयोरभिधाने न विधिर्नापि निषेधोऽपि तु कृतव्य-लीकप्रियतमोपालम्भमात्रं प्रतीयते॥

कचिद्विधिनिषेधेऽनुभयं यथा--

'णेह्मुह्पसाहियंगो निद्दाघुम्मंतलोयणो न तहा। जह निव्वणाहरोसा मलंग दमेसि मह हिययम्॥'

विगतमत्सराया मम न तथा नखपदादिचिद्दं भवदङ्गसङ्गिखेदावहं य-थार्धनिष्यत्रसंभोगतयाधरदशनासंपत्तिरितीर्ध्याकोपगोपनमुपभोगोद्भेदेन ऋतं वाच्योऽर्थः । तद्वलसमुत्थस्तु सहदयोत्प्रेक्षितोऽत्यन्तवाल्लभ्यान्मुखचु-

ब्दार्थे । प्रार्थये प्रसीद तावित्रवर्तस्य किमेतत्कदाचिद्भवति यदहं नागच्छामि तस्माहृथायमुद्यमः । एतन्न जानासि यन्हृष्णपक्षे तदुचितवेपाप्यहं निजवकचन्द्रमसा शुक्कपक्षं
करोमीति न केवलमान्मंना विन्न करोपि यावदन्यासामपि आस्ताम् । हंसीति ।
सकलदिकप्रकाशस्त्वया कियत इति परमिभलाषस्तद्वतो व्यज्यते इति ॥ वश्चिति ।
कश्चिदनद्दीकृतप्रार्थनो निःश्वसन् रुद्दिव कयाचिदेवमुच्यते । वज्ज इह हि ते कण्टकानामुपि स्थितिः । मभेव न तु तव तस्या वा एकस्या नान्या हि मत्समा भवति ।
भवन्तु दुःसहान्यपि सन्तु । निःश्वासरोदितव्यानि न तु सुखानि । मा तवापि
दाक्षिण्यमात्रेणेह स्थितोऽसि ततस्त्विय स्थितेऽपि मम न निवर्तन्ते निःश्वासादीनि
तद्वयोमी भृत् क्षेत्रः । तथा विना न तु मत्कोपात् । दाक्षिण्येन हदयश्चन्यरजनामात्रन

 <sup>&#</sup>x27;व्रज ममैंवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।
 मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥' [इति च्छाया]

२. 'नखमुखप्रसारिताक्षो निद्रोन्मीलितलोचनो न तथा । यथा निःःःःद्वयसि मम हृदयम् ॥' [इति च्छाया]

१. 'सनो' स्थात्. २. 'मुइससीति' स्थात्.

म्बनपर एव तस्यास्त्वं यत्त्वदघरखण्डनावसरोऽस्या वराक्या न जात इति न केवलं तस्या भवानतिवल्लभो यावद्भवतोऽपि सा सुतरां रोचते इति वय-मिदानीं त्वत्पेमनिराशाः संजाता इति नायिकाभिप्रायो व्यक्तवः॥

कचिद्वाच्याद्विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा— 'कैस्स व न होइ रोसो दङ्(इू)ण पियाइ सव्वणं अहरम् । सभमरपउमग्घाइरि वारियवामे सहसु इन्हिम् ॥'

अत्र वाच्यं सखीविषयम्, व्यङ्गचं तु तत्कान्तोपपत्त्यादिविषयम् ॥ एवमलंकारभेदा रसादिभेदाश्च व्यङ्गचा मुख्यादिभ्योऽतिरिक्ता ज्ञेयाः । तद्विषयो व्यञ्जकः शब्दः ॥

## मुख्याचास्तच्छक्तयः।

मुख्या गौणीलक्षणाव्यञ्जकत्वरूपाः शक्तयो व्यापाराः मुख्यादीनां श-ब्दानाम् । तत्र समयापेक्षवाच्यावगमनशक्तिर्मुख्याभिधा चोच्यते । मु-ख्यार्थबाधादिसहकार्यपेक्षार्थप्रतिभासनशक्तिर्गीणी लक्षणा च । तच्छत्तयु-पजनितार्थावगमपवित्रितप्रतिपत्तृप्रतिभासहायार्थबोतनशक्तिर्व्यञ्जकत्वम् ॥

करणेन हतस्य निर्जाबीकृतस्याजनिषतेति । कस्स वेति । कस्य वानीर्धाकोरिष । न भवति रोषो हर्ष्ट्रवाकृत्वापि कृतिश्वदेवापृवंतया प्रियायाः सव्रणमधरं विलोक्य । सश्रमरपद्माघ्राणशीले शीलं हि कथंनिदिप वारियतुं न शक्यम् । वारिते वारणायां हे वामे तदनङ्गीकारिण सहस्वेदानीमुपालम्भपरम्परामित्यर्थः । एतत्कांचिद्दविनयरमणेन खण्डिताधरां विदित्तमिव प्रकाशयन्तीं तत्प्रत्यायनाय सस्ती विक्तः । सहस्वेदानीमिति वाच्यमिवनयवतीविषयं व्यङ्ग्यम् । भर्तृविषयं तु तस्य सुग्धत्वेऽपराधो नास्तीति । वैद्रश्ये तु मयेत्थं संवृत्तमतः प्रियेयमिति कृत्वा सहस्वेति व्यङ्गयम् । तस्यां प्रियेण गाढमुपालभ्यमानायां तद्यलीकशिद्वितप्रातिवेदिमकलोकविषयं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यङ्गयम् । तत्तपरन्यां च तदुपालम्भतदिवनयप्रहृष्टायां साभाग्यातिशय- ह्यापनं प्रियाया इति शब्दबलादिति सपन्नीविषयं व्यङ्गयम् । सपन्नीमध्ये इयती खली-

 <sup>&#</sup>x27;कस्य वा न भवति रोषो हृष्ट्वा प्रियायाः सम्रणमधरम् ।
सश्रमरपद्माघ्राणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम् ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;काचिदिवनीता कुतिश्वत्खिण्डताधरा तत्सविधसंविधाने भर्तरि तमनवलोकमा-नयेव क्याचिद्विद्यधासस्या तद्वाच्यतापरिहारायैवमुच्यते' इति ध्वन्यालोकलोचने.

अभिधानन्तरं च यद्यप्यन्वयप्रतिपत्तिनिमित्तं तात्पर्यशक्तिरप्यस्ति तद्विषयस्तात्पर्यलक्षणार्थोऽपि, तथापि तौ वाक्यविषयावेवेति नात्रोक्तौ ॥

वऋादिवैशिष्टचादर्थस्यापि व्यञ्जकत्वम् ।

वक्तप्रतिपाद्यकाकुवाक्यवाच्यान्यासत्तिप्रस्तावदेशकालचेष्टादिविशेषव-शादर्थस्यापि मुख्यामुख्यव्यङ्गचात्मनो व्यक्तकत्वम् ॥

वक्तुविशेषाद्यथा---

'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि क्षणिमहाप्यसादृहे दास्यसि प्रायो नास्य शिशोः पिताच विरसाः कौपीरपः पास्यति । एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं नीरन्ध्राः पुनरालिखन्तु जरठच्छेदा नलप्रन्थयः ॥' अत्र चौर्यरतगोपनं गम्यते ।

प्रतिपाद्यविशेषाद्यथा----

'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलिकता तन्वी तवेयं तनुः । मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥'

कृतास्मीति लाघवमात्मनि प्रहीतुं न युक्तम् । प्रत्युतायं बहुमानो यतो रोषे कृपिता पादपतनादि लभस्व इति । सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखीविषयं सौभाग्यस्यापनं व्यङ्गयम् । अयेयं तव प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवस्नभा इत्यं रक्षिता । पुनः प्रकटदशनच्छद्दंशनविधिरत्र न युक्त इति तर्चार्यकामुकविषयं संबोधनं व्यङ्गयम् । इत्यं मयेत-दपहुतमिति स्ववदग्ध्यास्यापनं तटस्यविदग्धलोकविषयं व्यङ्गयमिति ॥ ताविति । सा च स च ता । अत्रेति । शक्तिमध्येऽर्थमध्ये च ॥ दृष्टि हे प्रतिचेशिनीति । काचियुवतिः परपुरुषसंभोगानुभवेष्यया संकेतस्थानं वजन्ती स्वप्रवृत्तिप्रयोजनं विश्वष्रसंकेतस्थानाधारं परपुरुषसंभोगातमकं तथा संभोगचिद्रानि नस्वरदनक्षतानि गात्र-संलप्नतया शङ्गयमानाविभावानि यथाक्रमं भर्तृपिपासाक्षमनादेयसरसपानीयानयनेन चिरच्छित्रनलप्रनिथपुरुषजर्जरप्रान्तजनिष्यमाणेन च गात्रगतविकारविशेषोद्रमेनापहुन्साभिधत्ते । तस्याथासाध्वीत्वेऽवगते व्यङ्गयप्रतीतिरिति ॥ निःशेषेति । च्युतं चन्दनं न तु क्षालितम् । संप्रष्टो न तु किचिन्म्प्रष्टः । दूरमनजने निकटे तु साजने ।

अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते ॥ काकुर्ध्वनिविकारसाद्विरोषाद्यथा—

'तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदिस पाञ्चालतनयां वने व्याप्तैः सार्धे सुचिरमुषितं वल्कलधरैः । विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजित नाद्यापि कुरुपु ॥' अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुपु तु योग्य इति काका प्रकारयते ॥ वाक्यविशेषाद्यथा—

'प्राप्तश्चीरेष कस्मात्पुनरिष मिय तं मन्थलेदं विद्ध्या-निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव संभावयामि । सेतुं बन्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवामाति कम्पः पयोधेः ॥' अत्र नारायणरूपता गम्यते ॥ वाच्यविशेषाद्यथा—

'उद्देशोऽयं सरसकदर्लाश्रेणिशोभातिशायी कुञ्जोत्कर्षाङ्करितरमणीविश्रमो नर्भदायाः । किं चैतस्मिन्युरतयुहृद्गतन्व ते वान्ति वाता येपामश्रे सरति कल्तिकाण्डकोषो मनोभूः ॥'

अत्र रतार्थं प्रविशेति व्यज्यते ॥ अन्यासत्तेर्यथा—

'गोलेड अणोलमणा अत्ता मं घरभरम्मि सयलम्मि । खणमित्तं जइ संझाइ होइ न व होइ वीसामो ॥'

पुलकिता तन्वीति चौभयं विधेयमिति ॥ नारायणरूपतेति । ससंदेहोत्प्रेक्षायाः संकरेणेल्यथैः । न च संदेहोत्प्रेक्षानुपपत्तिवलादृपकत्याक्षेपो येन वाच्यालंकारोपस्का-

 <sup>&#</sup>x27;नुद्त्यनार्द्रमनाः इवश्रमी गृहभरे सक्छे।
 क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः ॥' [इति च्छाया]

अत्र संध्या संकेतकाल इति तटस्थं प्रति कयापि चोत्यते ॥ प्रस्ताबाद्यथा----

'सुंब्बइ समागिमस्सइ तुज्झ पिओ अज्ज पहरिमत्तेण । एमेय किंति चिद्वसि ता सिंह सज्जेसु करिणज्जम् ॥' अत्रोपर्पातं प्रत्यभिसर्तुं न युक्तमिति ध्वन्यते ॥ देशविशेषाद्यथा—

'अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । नाहं हि दृरं अमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥' अत्र 'विविक्तोऽयं देशः, प्रच्छन्नकामुकस्त्वया विसर्ज्यः' इति विश्वस्तां प्रति क्याचित्रिवेद्यते ।

कालविशेपाद्यथा---

'गुँरुयणपरवस प्पिय कि भणामि तुह मंद्रभाइणी अहयम् । अज्ञ पवासं वचिसि वच सयं जेव्व युणिस करणिज्ञम् ॥' अद्य मधुसमये यदि ब्रजिस तदहं तावन्न भवामि तव तु न जानामि गतिमिति व्यज्यते ॥

चेष्टाया यथा--

'द्वारोपान्तिनरन्तरे मिय तया सौन्दर्यसारश्रिया प्रोल्लास्योरुयुगं परम्परसमासक्तं समापादितम् । आनीतं पुरतः शिरोग्यकमधः सिप्ते चले लोचने वाचस्तच निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोर्लते ॥'

रकरवं व्यङ्गस्य भवेन् । यो योऽसंप्राप्तलक्ष्मीको निर्व्याजिनगीपाकान्तः स स मां

 <sup>&#</sup>x27;श्यते समागमिष्यति तव प्रियोऽय प्रहरमात्रेण ।
 एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सिख सजय करणीयम् ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;गुरुजनपरवश प्रिय किं मणामि तव मन्दभागिन्यहम् ।
 अय प्रवासं वजिस वज खयमेव श्रीप्यसि करणीयम् ॥' [इति च्छाया]

१. 'यो यः संप्राप्त' ध्वन्यालोकलोचने.

अत्र चेष्टायाः प्रच्छन्नकान्तिविषय आकृतिविशेषो ध्वन्यते ॥
एवं वक्रादीनां द्विकािदयोगेऽपि व्यञ्जकत्वमवसेयम् । तत्र—
वक्तृबोध्ययोगे यथा—'अत्ताइत्थ' इत्यादि । अत्र वक्तृबोध्यपर्यालोचनयाशेषेति विधिरूपव्यङ्गचार्थपतीितः ॥

एवं द्विकयोगान्तरे त्रिकादियोगान्तरे च स्वयमप्यूद्धम् । एषु मुख्या-र्थस्य व्यञ्जकत्वमुदाहृतम् ॥

अमुल्यस्य यथा---

'साहेंती सहि मुहयं खणे खणे दृिमयासि मज्झ कए। सज्झाक्नेहकरणिज्जसरिसयं दाव विरइयं तुमए॥'

अत्र मित्रयं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितमिति लक्ष्यम् । तेन च कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गचम् ॥

व्यक्तचस्य यथा--

'वाणियय हत्थिदंता कुत्तो अम्हाण वग्वकित्तीओ । जावि लुलियालयमुही घरम्मि परिसुक्कए सुण्हा ॥'

अत्र विक्विलितालकमुखीत्वेनानवरतकीडासिक्तस्था च सततसंभोग-क्षामता ध्वन्यते ॥

व्यङ्गचस्य भेदानाह—

व्यङ्गचः शब्दार्थशक्तिमूलः।

शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति व्यङ्गचो द्विधा । उभयशक्तिमूलस्तु शब्दशक्तिमूलानातिरिच्यते, शब्दस्यैव प्राधान्येन व्यञ्जकत्वात् ॥

मधीयादित्याद्यधंसंभावनात् । न च पुनरपीति पूर्वामिति भ्य इति च शब्देरयमाकृ-ष्टोऽर्थः । पुनरर्थस्य भूयोऽर्थस्य च कर्तृभेदेऽिष समुद्रेक्यामात्रेणाप्युपपत्तेः । यथा पृथ्वी पूर्व कार्तवीर्थेण जिता पुनर्जामदम्येनेति । पूर्वा च निद्रा राजपुत्राद्यवस्थायाम-

 <sup>&#</sup>x27;साधयन्ति सिल सुभगं क्षणे क्षणे क्नांस मत्कृते ।
 सद्भावस्रेहकरणीयसदशं तावद्विरिचतं त्वया ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;वाणिजक इस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च ।
 यावहुलितालकमुखी गृहे परिसर्पते स्तुषा ॥' [इति च्छाया]

तत्र शब्दशक्तिमूलमाह-

नानार्थस्य मुख्यस्य शब्दस्य संसर्गादिभिरमुख्यस्य च मु-ख्यार्थबाधादिभिन्यिमिते व्यापारे वस्त्वलंकारयोर्वस्तुनश्च व्यञ्ज-कत्वे शब्दशक्तिमुलः पदवाक्ययोः।

अनेकार्थस्य मुख्यस्य शब्दस्याभिधालक्षणे व्यापारे संसर्गादिभिर्नियन्निते-ऽमुख्यस्य च गौणलाक्षणिकरूपस्य शब्दस्य मुख्यार्थनाधनिमित्तप्रयोजनैगौं-णीलक्षणारूपे व्यापारे नियन्निते मुख्यस्य शब्दस्य वस्त्वलंकारव्यञ्जक-त्वेऽमुख्यस्य च वस्तुव्यञ्जकत्वे सति शब्दशक्तिमूलो व्यङ्गचः ॥

स च प्रत्येकं द्विधा । पदे वाक्ये च ॥ संसर्गादयश्चेमे भर्तृहरिणा प्रोक्ताः—

> 'संसर्गो विषयोगश्च साहचर्य विरोधिता। अर्थः प्रकरणं लिक्तं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः॥ मामर्थ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥'

यथा---

'वनिमदमभयमिदानीं यत्रास्ते लक्ष्मणान्वितो रामः' इति । 'विना सीतां रामः प्रविश्वति महामोहसरणिम्' इति । संसर्गाद्विप्रयोगाच दाशरथा । 'बुधो भीमश्च तस्योचैरनुकूलत्वमागतां' इति साहचर्याद्वहिवशेषे । 'रामार्जुनव्यतिकरः सांप्रतं वर्तते तयोः' इति विरोधाद्वार्गवकार्तवीर्ययोः । 'सैन्धवमानय, मृगयां चरिष्यामि' इत्यर्थात्प्रयोजनादश्चे ।

'असाद्भाग्यविषययाद्यदि परं देवो न जानाति तम्' इति प्रकरणाद्य-ष्मदर्थे । प्रकरणमशब्दमर्थस्तु शब्दवानित्यनयोर्भेदः ।

'कोदण्डं यस्य गाण्डीवं स्पर्धते कस्तमर्जुनम्' इति लिङ्गाचिहात्पार्थे । 'किं साक्षादुपदेशयष्टिरथ वा देवस्य शृङ्गारिणः' इति शब्दान्तरसंनि-धानात्कामे ।

'कणित मधुना मत्तश्चेतोहरं प्रियकोकिलः' इति सामर्थ्याद्वसन्ते । 'तन्व्या यत्सुरतान्ततान्तनयनं वक्रं रतव्यत्यये तत्त्वां पातु चिराय' इत्यौचित्यात्मसादसांमुख्यपालने । 'अहो महेश्वरस्यास्य कापि कान्तिः' इति राजधानीरूपादेशाद्राजनि । 'चित्रभानुर्विभात्यिद्धि' इति कालविशेषाद्रवौ ।

'मित्रं हन्तितरां तमः परिकरं धन्ये दशौ मादृशाम्' इति व्यक्तिवि-शेषात्सुहृदि च प्रतीतिः।

स्वरात्त्वर्थविशेषप्रतिपत्तिः काव्यमार्गेऽनुपयोगिनीति नोदाहियते । 'मश्रामि कौरवशतं समरे न कोपात्' इति काकुरूपात्स्वराद्भवत्यर्थवि-शेषप्रतिपत्तिः ।

आदिमहणादभिनयोपदेशनिर्देशसंज्ञेङ्गिताकारा गृह्यन्ते । अभिनयो बथा—

'एंइहमित्तत्थिणया एइहमित्तेहिं अत्थिवत्तेहिं। एयावत्थं पत्ता एतियमित्तेहिं दिअहेहिं॥' अपदेशो यथा—

> 'इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवाईनि क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेतुमसांप्रतम् ॥'

निर्देशो यथा—'भर्तृदारिके, दिष्टचा वर्धामहे यदत्रैव कोऽपि कस्मापि तिष्ठतीति मामङ्गुर्लाविलासेनाख्यातवत्यः ।'

संज्ञा यथा---

'अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रश्नतत्परमनङ्गशासनम् । बीक्षितेन परिगृद्ध पार्वती मृधकम्पभयमुत्तरं दृद्। ॥' इङ्कितं यथा—

> 'कदा नो संगमो भावीत्याकीणें वक्तमक्षमम् । अवेत्य कान्तमवला लीलापद्मं न्यमीलयत् ॥'

आकारो यथा---

'निवेदितं निःश्वसितेन सोप्मणा मनम्तु मे संशयमेव गाहते । न विद्यते प्रार्थियतच्य एव त भविष्यति प्रार्थितदुर्लभः कथम् ॥'

१. 'एइइमेत्तावस्था' इति काव्यप्रकाशे.

प्तावन्मात्रस्तिका एतावन्मात्राभ्यामिक्षपत्राभ्याम् ।
 एतावदवस्थां प्राप्ता एतावन्मात्रैर्दिवसैः ॥²

तदेवं संसर्गादिभिर्नियमितायामभिषायां यार्थान्तरप्रतीतिः सा व्यक्तनव्यापारादेव । अमुख्येऽपि शब्दे मुख्यार्थनाधादिनियमिते प्रयोजनप्रतिपित्रव्यक्षनव्यापारादेव । तथा हि तत्र संकेतामात्रान्नाभिधा नापि गौणी
लक्षणा वा मुख्यार्थनाधादिलक्षणामावात् न हि लक्ष्यं मुख्यम्, नापि तस्य
नाधः, न च किंचिन्निमित्तमित्तं, नापि तत्र शब्दः स्खलद्भतिः । न च
किंचित्प्रयोजनमित्तं । अथ प्रयोजनेऽपि लक्ष्ये प्रयोजनान्तरमाकाङ्क्रचते
तर्हि तत्रापि प्रयोजनान्तराकाङ्क्षायामनवस्था स्यात् । तथा च लाममिच्छतो मूलक्षतिः । न च प्रयोजनसिहतमेव लक्ष्यं लक्षणाया विषय इति
वक्तुं शक्यम् । विषयप्रयोजनयोरत्यन्तमेदात् । प्रत्यक्षादेरपि प्रमाणस्य
विषयो घटादिः प्रयोजनं त्वर्थाधिगतिः प्राकट्यं संवित्तिर्वा । तदेवं
प्रयोजनविशिष्टस्य लक्ष्यस्य गौणीलक्षणयोरविषयत्वात्प्रयोजने व्यक्तनमेव
व्यापारः ॥

तत्र मुख्यशब्दशक्तिव्यङ्गचं वस्तु पदे यथा-

'मुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्परः । कस्य नानन्दनिस्यन्दं विद्याति सदागमः॥'

काचित्संकेतदायिनमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसतीति सदागमपदेन प्रका-

वाक्ये यथा---

'पैन्थिय न एत्थ सत्थरमित्थ मणं पत्थरत्थले गामे । उन्नयपञ्जोहरं पिखिऊण जइ वसिस ता वससु ॥'

पीति सिद्धं रूपकथ्वनिरेवायम् । स च वाक्यपर्यालोचनयावसीयत इति ॥ अर्थाधि-गतिरिति । नैयायिकादीनां प्राकव्यं महमते, संवित्तिः प्रामाकरे ॥ मुक्तीति । मुक्तिरमेदव्यापारादिष । मुक्तिः कान्तोपभोगोऽषि । एकान्तः संकेतस्थानमपीति । सतः सुन्दरस्थागमनम्, शोभन आगमश्र ॥ उन्नतप्योधरमिति । उन्नतं मेषं प्रेक्षे-

 <sup>&#</sup>x27;पथिक नात्र संस्तरमस्ति मनाक्प्रस्तरस्थले प्रामे ।
 उन्नतपयोषरं प्रेक्ष यदि वससि तद्वस ॥' [इति च्छाया ।]

१. 'मिति' होचने.

अत्र प्रहरचतुष्ट्यमप्युपभोगेन नेह निद्रां कर्तुं रूम्यते । सर्वे बन्नावि-दग्धाः। तदुन्नतपयोघरां मामुपभोक्तुं यदि वसिस तदास्स्वेति व्यज्यते। वाच्य-वाघेन व्यक्तचस्य स्थितत्वात् । तयोनीपमानोपमेयमाव इति नार्वकारो व्यक्तचः ॥

यथा च--

'स्रनिरश्ननिश्च तमुचैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम् । यत्र मसीदिस पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ॥' अत्र विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुतः इति व्यत्ययेन ध्वन्यते ॥ मुख्यशब्दशक्तिव्यक्कंचोऽलंकारः पदे यथा—

'रुधिरविसरप्रसाधितकरवालकरालरुचिरमुजपरिघः । झटिति भुकुटिविटक्कितल्लाटपट्टो विभासि नृप भीमः ॥' अत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम् । वाक्ये यथा—

> 'उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः । पयोघरभरस्तस्याः कं न चन्नेऽभिलाविणम् ॥'

अत्र वाक्यस्यासंबद्धार्थत्वं मा प्रसाङ्कीदित्यप्राकरणिकपाकरणिकयो-रुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालंकारो व्यङ्गचः॥

यथा वा---

'अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा । तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥'

अत्र शब्दशक्त्या रात्रियोषितोरुपमा व्यङ्गचा । यद्यपि समुद्दीपितेति सानन्दमिति चार्थो व्यञ्जकस्तथापि न शब्दशक्ति विनार्थशक्तिरुन्गीलित इति शब्दशक्तिरेव व्यञ्जिका ॥

लयैः ॥ अशनिर्वेज्रमपि । अनुदारोऽनुगतदारोऽपि ॥ प्रोह्रसन् हारो यस्य, प्रोह्रसन्त्यश्व धारा यस्य । तस्याः कामिन्याः, प्राष्ट्रपथ ॥ अच्चन्द्रेति । चन्द्रः कर्पूर-मपि । समुत्तहर्षा । तारकाभ्यां कनीनिकाभ्यामपि । स्थामा रात्रिः, कान्ता च ॥

१. 'अतन्द्रेति' स्यात्.

यथा वा—'मातङ्गामिन्यः शीलवत्यश्च, गौर्यो विभवरताश्च, स्थामाः पद्मरागिण्यश्च, धवलद्विजशुचिवदना मृदिरामोदश्वसनाश्च प्रमदाः ।' अत्र विरोधालंकारो व्यक्त्यः ॥

यथा वा---

'सं येऽभ्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये वा नखोद्धासिनो ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमधिक्षिप्ताब्जभासश्च ये। ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां-स्याकामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः॥' अत्र व्यतिरेकः॥ एवमल्लंकारान्तरेऽप्युदाहार्यम् ॥ गौणशब्दशक्तिव्यक्षयं वस्तु पदे यथा—

> 'रविसंकान्तसौभाग्यस्तुषाराविलमण्डलः । निःश्वासान्य इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥'

अत्रोपसंहतदृष्टिवृत्तिरन्धशब्दो बाधितमुख्यार्थः पदार्थप्रकाशनाशक्तत्वं नष्टदृष्टिगतं निमित्तीकृत्यादशें वर्तमानोऽसाधारणविच्छायित्वानुपयोगित्वा-दिधर्मजातमसंख्यं प्रयोजनं व्यनक्ति ॥

वाक्ये यथा--

'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जामति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनैः ॥'

मातदो हस्ती चण्डालश्च । गौयों गौराङ्ग्योऽपि । विभवेरता विगतं भवे रतं यासां ताश्च । पद्मरागा मणिविशेषाः, पद्मवच रागो विवते यासाम् । द्विजा दन्ताः, विप्राश्च ॥ नसैः करजैः, न गगने च । क्षितिभृतो राजानोऽपि उभये रिमचरणह्मपाः ॥ एविमिति । यथा—'सेरसं मडअसहावं विमलगुणाणं मित्तसंगमोल्लिअम् । कमलं नद्वच्छायं कुणंतदोसायरनमोदे ॥' एतत्केनचिचन्द्रमेवोह्श्योच्यते । कमलप्रस्यस्य महापुरुषस्य श्रियं नाशितवन्तं कंचन श्रीजुषं प्रति चाप्रस्तुतश्वशंसा व्यङ्ग्येति । विश्वसानध्य इति । हेमन्तवर्णने पववव्यां रामस्योक्तिरियम् ॥ या निशेति । सर्वेषां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुर्दशानामपि भूतानां या निशाख्या मोहजननी तत्त्वदृष्टिः तस्यां संयमी जागर्ति हृयं प्राप्येति । न तु विषयवर्जनमान्नादेव संयमीति

१. अस्य संस्कृतच्छाया न बुद्धाः

अत्र निशायां जागरितव्यमन्यत्र रात्रिवदासितव्यमिति न कश्चिदुप-देश्यं प्रत्युपदेशः सिध्यतीति बाधितस्वार्थमेतद्वाक्यं संयमिनो लोकोत्तर-तालक्षणेन निमित्तेन तत्त्वदृष्टाववधानं मिथ्यादृष्टौ तु पराष्णुसत्वं ध्वन-तीति ॥

लक्षकशब्दशक्तिव्यक्षयं वस्तु पदे यथा—

'स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तिवियतो वेल्लद्धलाका घना

वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।

कामं सन्तु दृदं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्व सहे
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥'

यावत् । यदि वा सर्वभूतनिशायां मोहन्यां मिध्यादृष्टी जागतिं कथमियं हेयेति । यस्यां तु मिध्यादष्टी सर्वभूतानि जायति अतिशयेन सुप्रबुद्धरूपाणि सा तस्य रात्रि-रप्रबोधविषयः । तस्यां हि चेष्टायां नासौ प्रवुद्धः । एवमेव च लोकोत्तराचारव्यवस्थितः पश्यति च मन्यते च तस्यैवान्तर्बहिष्करणशृत्तिश्वरितार्था । अन्यस्तु न पश्यति न मन्यते इति तत्त्वदृष्टिपरेण भाव्यमिति तात्पर्यम् ॥ स्तिम्धोति । क्रिम्धया जलसंगन्ध-सरसया श्यामलया द्रविडवनितोचितासितवर्णया कान्ला चाकचिक्येन लिप्तमाच्छ-रितं वियन्नभो थैः । वेल्लन्त्यो जुम्भमाणास्तथा चलन्त्यः परभागवद्यात् प्रहर्षवशास बलाकाः सितपक्षिविशेषा येषु सत्सु ते एवंविधा मेघाः । एवं नमस्तावद्दरालोकं वर्तते । दिशोऽपि दु:सहाः । यतः सुक्ष्मजलोद्वारिणो वाता इति मन्द्मन्द्त्वमेषामनियतदि-गागमनं च बहुवचनेन भूचितम्। तर्हि गुहासु क्रचितप्रविश्यास्यताम्, अत आह-पयो-दानां ये मुहृदस्तेषु च सत्मु शोभनहृदया मयूरास्तेषामानन्देन हर्षेण कलाः षड्जसंबा-दिन्यो मधुराः केकाः शब्दविशेषाः । ताश्व सर्वे पयोदवृत्तान्तं स्मारयन्ति स्वयं च दु:सहा इति भावः । एवमुद्दीपनविभावोद्घोधितविप्रस्ममः । परस्पस्धिष्ठानत्वाद्दतेः । विभावानां च साधारण्यमभिमन्यमान इत एव प्रभृति प्रियतमां हृदये निधायैव खात्मवृत्तान्तं तावदाह कामं सन्त्विति । दबमिति सातिशयम् । कठोरहृदय इति । रामशब्दार्थव्यङ्गयविशेषावकाशदानाय कठोरहृद्यपदम् । यथा-तद्रेहमित्युके-Sपि नतभित्तीति । अन्यथा रामपदं दशरथकुलोद्भवकौशस्याम्नेहृपात्रत्वबाल्यचरितः जानकीलाभादिधर्मान्तरपरिणतमर्थं कथं नाम ध्ननेत् । अस्मीति । स एवाहं भवामी-त्यर्थः । भविष्यतीति क्रियासामान्यम् । तेन किं करिष्यतीत्वर्थः । अय च भवनमे-वास्या असंभाव्यमिति । उक्तप्रकारेण हृदयनिहितां प्रियां सजलजलधारादीनामुद्दी-पनविभावानां साधारणत्वावधारणादिना स्मरणेन वैदेहीति शब्देन कथं अविष्यतीति अत्र पकरणातृतीयत्रिकनिर्देशाच रामे प्रतिपन्ने रामपदमनुपयुज्यमानं कठोरहृदय इत्यनेन दिशतावकाशं पितृमरणसीतावियोगाद्यनेकदुःसभाज-नत्वं लक्षयदसाधारणानि निर्वेदग्लानिमोहादीनि व्यनक्ति ॥

वाक्ये यथा--

'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥'

इदं हि वाक्यमसंभवत्स्वार्थे सत्सादृश्यात्सुलभसमृद्धिसंभारभाजनतां लक्षयञ्छूरकृतविद्यसेवकानां प्राशस्त्यं ध्वनति ॥

अर्थशक्तिमूलं व्यङ्गचमाह--

वस्त्वलंकारयोस्तद्वयञ्जकत्वेऽर्थशक्तिमूलः प्रवन्धेऽपि।

वस्तुनोऽलंकारस्य च प्रत्येकं वस्त्वलंकारव्यञ्जकत्वेऽर्थशक्तिमूलः स च

विकल्पपरम्परया च प्रसिक्षीभावितां हृद्यस्य स्पुटनोन्मुखीं ससंभ्रममाह—हृहा हेति । देवीति युक्तं तव धेर्यसिखर्थः ॥ सुवर्णपुष्पामिति । सुवर्णं न तु ताम्रादि पुष्पाण प्रतिदिनं प्राह्माण न तु दीनारादिवत् सकृद्वाह्माण । पृथिवीं न तु नगरादिमात्रं विन्वन्ति प्रस्त गृह्मात्मारां कृवेते । पुरुषा इति । अन्ये त्वकार्यकराः । त्रय इति न तु चत्वारः । एवं श्रूरः पराक्रमेण दुर्घटकार्यकारी । कृता परं धाराधिरोहं नीता विद्या तत्वाववोधहेतुर्येन । सेवक इति सेवाज्ञ इति वा वक्तव्ये ज्ञानस्यालीकिक-त्वमनीवित्याद्यगणनादि च ध्वनितुं यस्ये(श्रे)त्यादि कृतम् । श्रूरकृतविद्यवत्सेवाज्ञस्य निर्गुणस्यापि लाभप्राप्तिरिति त्रयश्वकाराः स्वतः संभवन्तीति न केवलं भणितिवशेने-वाभिनिष्पश्रशरीरो यावद्वहिरप्यौवित्येन संभाव्यमानसद्भाव इत्यर्थः । यथा—'सिहि-पिञ्छकण्णकरा जाया वाहस्स गव्विरी भमइ । मुत्ताहलरइअपसाहणाणं मज्ये सवत्ती-णम् ॥' शिखिमात्रमारणमेव तदासक्तस्य कृत्यम् । अन्यासु त्वासक्तो हित्तानेऽप्यमार्यत् इति बहुवचनेनोक्तमुत्तमं सौभाग्यम् । रिवतानि विविधमङ्गीभः प्रसाधनानि इति तासां संभोगव्यप्रमाभावात् तद्विरचनशित्यक्षेश्वलमेव परमिति दौर्भाग्यातिशय इति दर्शितम् । गर्वथ बास्याविवेकादिनापि भवतीति नात्र स्वोक्तिसद्भावः शङ्कथः । एष चार्यो यथा यथा वर्थते तथा तथा सौभाग्यातिशयं व्याधवध्या योतयति ॥

 <sup>&#</sup>x27;शिखिपिच्छकर्णपूरा जावा व्याधस्य गर्निणी श्रमति ।
 मुक्ताफकरिवतप्रसाधनानां सध्ये सपत्नीनाम् ॥' [इति च्छाया]

पदवाक्ययोः प्रबन्धे च । इह चार्थः स्तरःसंभवी कविषीढोक्तिमात्रनिष्प-त्रशरीरः, कविनिबद्धवक्तृपौढोक्तिमात्रनिष्पत्रशरीरो बेति भेदकथनं न न्याय्यम् । पौढोक्तिनिर्मितत्वमात्रेणैव साध्यसिद्धेः । पौढोक्तिमन्तरेण स्वतः संभविनोऽप्यकिंचित्करत्वात् । कविषीढोक्तिरेव च कविनिबद्धवकृत-पौढोक्तिरिति किं प्रपञ्चेन ॥

कवित्रीढोक्तिमात्रेति । कवेरेव या त्रौढा उक्तिस्तन्मात्रनिष्पन्नशरीर इसर्थः । यथा-- 'संज्जेइ सुरहिमास्रो नं याप णामेइ जुअइजणलक्खमुहे । अहिणवसहिया-रमुहे णवपल्लवपशल्डे अणङ्गस्स सरे ॥' अत्र वसन्तैश्वेतनोऽनङ्गस्य ससा स जयित केवलं न ताबदर्पयति । इत्येवंविधया समर्पयितव्यवस्त्वर्पणकुशलयोक्त्या सहकारो-द्वेदिनी वसन्तद्शा यत उक्ता अतोऽनर्पितेष्विप शरेषु यथेवं मन्मथः प्रतपित तद-र्पितेषु कियद्विक् (क)मिष्यते इति मन्मयोन्मायकस्यारमभं कमेण गाढगाढीभविष्यन्तं व्यनिक ॥ कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिमात्रशरीरो यथा—'शिखरिणि क त नाम कियचिरं किमिभिधानमसावकरोत्तपः । तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं गुक्शावकः ॥' न हि निर्विद्रोत्तमसिद्धयोऽपि श्रीपर्वतप्रभृतय इमा सिद्धि विदध्यः । दिव्यकल्पसहस्रादिश्वात्र परिमितकालः । न वैवंविधोत्तमफलत्वेन चान्द्रायणप्रभृत्यपि तपः श्रुतम् । तवैति भिन्नं पदम् । समासेन विगलिततया सा न प्रतीयते । तव दशतीत्मित्रायेण । तेन वृत्तानुरोधात् त्वदथरपाटलम् इति न कृतमिति । तदसदेव । दशतीत्यास्त्रादयति । अविच्छिन्नप्रतिबन्धतया न त्वौदिरकवत्परिभन्ने अपि त तरप्राप्तिवदेव । रसज्ञताप्यस्य तपःप्रभावादेवेति । शुक्रशावक रसज्ञोऽत्रेति इति । तारुण्यायुचितकाललामोऽपि तपस एवेति । अनुरागिणश्च प्रच्छन्नलाभिप्राय-ह्यापनवैदाध्यचाद्वविरचनात्मकमावोन्मीलनं व्यङ्गयम् । अत्र बाव्यवहरणत्रयेऽपि प्रौढोक्तिरेव वस्तुव्य अकत्वेन खदते । खभावोऽपि हि वर्ण्यमानः कविप्रौक्यैव खदते । एतच जाललंकारे विवेचियच्यते । काव्यस्य च कविरेव कर्ता वक्ता च । तत्र कविनैव निबद्ध इति कवेरेव तथाविधार्था उल्लिखिताः इति खतःसंभवित्वम् । कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिमात्रशरीरत्वं चार्थस्य न वाच्यमिस्थर्थः ॥ कि प्रपञ्जेनेति ।

 <sup>&#</sup>x27;सज्जयित सुरिभमासो न ताबद्पयित युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।
 भ्रमिनवसहकारमुखान्नवपन्नव्यन्त्रकाननक्ष्य शरान् ॥' [इति च्छाया]

२. 'ण दाव अप्पेइ' ध्वन्यालोके. ३. 'न्तोचेतनो' ध्वन्यालोकलोचने.

तत्र वस्तुनो वस्तुव्यक्षकत्वं पदे यथा—
'तं ताण सिरिसहोयररयणाहरणम्मि हिययमिकरसम् ।
विम्वाहरे पियाणं निवेसियं कुसुमवाणेन ॥'
अत्र कुसुमवाणेनेति पदं कामदेवस्य मृदूपायसौन्दर्य प्रकाशयति ॥
वाक्ये यथा—

'तापी नेयं नियतमथ वा तानि नैतानि नूनं
तीराण्यस्थाः सविधविचलद्वीचिवाचालितानि ।
अन्यो वाहं किमथ न हि तद्वारिवेल्लद्धलाकं
यत्तत्त्रलीपतिदुहितरि स्नातुमभ्यागतायाम् ॥'
अत्र वाक्यार्थेन वस्तुमात्ररूपेणाभिल्पणीयजनकृतमेव भावानां हृद्यत्वं
न स्वत इत्येतद्वस्तु व्यज्यते ॥

वस्तुनोऽलंकारव्यञ्जकत्वं पदे यथा—

'वीराण रमइ घुसिणारुणिम्म न तहा पियाथणुत्थक्के । दिही रिउगयकुम्भत्थलिम जह बलहसिन्दूरे ॥'

अत्र धी(वी)राणामिति पदार्थी वस्तुमात्ररूपः कुचयोः कुम्भस्थलस्य चोपमालंकारं ध्वनति ॥

एवं हि भेदपरिकल्पने शिष्यव्यामोह एव संपद्यत इत्यर्थः ॥ तं ताणेति । तेषामसुराणां पातालवासिनां यैः पुनः पुनरिन्द्रविमर्दनादि कि कि न कृतम् तद्वृदयमिति
येभ्यस्तेभ्योऽतिदुःखकरेभ्योऽप्यकम्पनीयव्यवसायम् । तच श्रीसहोदराणामत एवानिर्षान्योत्कर्षाणामित्यर्थः । तेषां रञ्जानामासमन्ताद्धरणे एकरसं तत्परम् यद्वृदयं तत्कुसुमबाणेन सुकुमारतरोपकरणसंभारेणापि श्रियाणां विम्बाधरे निवेशितम् । तद्वछोकनपरिचुम्बनदर्शनमात्रकृतकृत्यताभिमानयोगित्वेन कामदेवेन कृतम् तेषां हृदयं
यदत्यनतविजिगीषाज्वलनजाज्वस्यमानमभूदिति यावत् ॥ वस्तुनोऽलंकारव्यञ्चकत्वमिति । वस्तुना उपमादिरलंकारो व्यज्यत इत्यर्थः । तत्रोपमाध्विनः 'वीराण-'

 <sup>&#</sup>x27;तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम्।
 निम्नाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमनाणेन ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;वीराणां रमते घुछणारुणे न तथा प्रियास्तमोत्सहे ।
 हष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहुलसिन्दूरे ॥' [इति च्छाया]

इत्यादिना दर्शित: । अर्थान्तरन्यासध्वनि: पदे यथा--'हिअकेट्वियमन्नं खुल भणरुद्रमुद्दं पि मं पसायन्त । अवरद्धस्य वि णे हु दे बहुजाणय रुसिउं सक्षम् ॥' हृद्ये स्थितो न त बहिः प्रकटितो मन्युर्यया । अत एवाप्रदर्शितरोषमुखीमपि मां प्रसाद-यन् । हे बहुज्ञ, अपराद्धसापि तब खल्ज न रोषकरणं शक्यम् । अत्र बहुज्ञेत्यामन्त्र-णार्थो विशिषे पर्यवसितः । अनन्तरं तु तदर्यपर्यालोचनबलायःसामान्यरूपं समर्थकं प्रतीयते तदेव चमत्कारकारि । तथा हि । खण्डिता सती वैदग्ध्यात्नीता तं प्रत्यक्षेण दर्शयन्ती इत्यमाह । यः कश्चिद्वहुज्ञो धृर्तः स एवं सापराधोऽपि स्वापराधावकाश-मवच्छादयतीति मा त्वमात्मनि बहुमानं मिथ्या प्रहीरिति । उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा-'चन्दनासक्तमुजगनिःश्वासानिलमुर्छितः । मूर्छयसेष पथिकान्मधौ मळयमारुतः ॥' अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमुर्छाकारणत्वं मन्मयोन्मायदाथिरवेनैव । तस्र च॰ न्दनासक्तअजगिनःश्वासानिलम्कितत्वेनोत्प्रेक्ष्यत इत्युत्प्रेक्षा साक्षादनुकापि वाक्यार्थसा-मध्यादवसीयते। न चैवंविधे विषये इवादिशन्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतैवेति शक्यं वक्तम्, गमक्तवात् । अन्यत्रापि तद्प्रयोगे तदर्थावगतिदर्शनात् । यथा- ईसीकल्लसस्स वि तुह मुहस्स नणु एस पुण्णिमायंदो । अञ्ज सरिसत्तणं पाविऊण अक्ति विवस न माई ॥' ईर्ष्याकळिषितस्यापि ईषदरणच्छायाकस्य । यदि तुँ प्रसनस्य मुबस्य साह-श्यमुद्रहेत्सर्वदा तत्कि कुर्यात् त्वन्मुखं त चन्द्रीभवतीति मनोर्यानामप्यपथमिदमि-स्यपिशन्दस्याभिप्रायः । अते न खदेहे न माति दश दिशः पूरयति यतोऽयेयता काळेन एकं दिवसमात्रमिखर्यः । अत्र पूर्णचन्द्रेण दिशां पूरणं खरससिद्धमेवमुत्त्रे-स्यते । यदि च ननुशन्देन वितर्कमुर्वेक्षारूपमाचक्षणेनासंबद्धता पराकृतेति संमान्यते तदेदमत्रोदाहरणं यथा-'त्रासाकुलः परिपतन्परितो निकेतान्युंभिनं कैश्चिद्पि धन्विभरन्वबन्धि । तस्था तथापि न मृगः कविद्वनाभिराकर्णपूर्णनयनेषुइतेक्ष-णश्रीः ॥' परितः सर्वतो निकेतान्परिपतन्नकामन्न कैश्विद्पि चापपाणिभिरसौ मृगोऽतु-बद्धस्तथापि न कवित्तस्थी त्रासचापलयोगात् स्वाभाविकादेव तत्र चोत्प्रेक्षा ध्वन्यते । अङ्गनाभिराकणपूर्णैनेंत्रशरेईता ईक्षणश्रीः सर्वस्वभूता अस्य यतः अतो न तस्थी। नन्वेतद्व्यसंबद्धमस्तु । न । शब्दार्थव्यवहारे प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ॥ दीपकःवनि-र्थथा—'मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो भदकलः परश्चर्वा । वज्रमिन्द्रकरविप्रसर्त

 <sup>&#</sup>x27;हृदयस्थापितमन्युमपरोषमुस्तीमपि मां प्रसादयन् । अपराद्धस्थापि न खळु ते बहुन्न रोषितुं शक्यम् ॥' [इति च्छाया]

२. 'हिश्वअद्यविश्वमण्णुं अवरुण्णमुहं' ध्यन्यालोके पाठः. ३. 'णं' ध्वन्यालोके. ४. 'सामर्थ्य' लोचने. ५. 'सा हि' लोचने.

६. 'ईच्यांकळ्यस्यापि तव मुखस्य नन्तेष पूर्णिमाचन्द्र: । अव सदशत्वं प्राप्याङ्ग इव न माति ॥' [इति च्छाया]

७. 'त्वप्रस' होचने.

वाक्ये यथा---

'पुत्रक्षयेन्धनघनप्रविजृम्भमाण-स्रेहोत्थशोकविषमज्वलनाभितसः । प्रालेयशीतलममंस्त स बाह्यवहि-महाय देहमथ संविद्धे सरित्सात् ॥'

अत्र विशिष्टः पुत्रक्षयोपतप्तोऽिः प्रविष्टो न तेन दग्ध इत्ययं वाक्यार्थी वस्तुस्वभावः शोकस्य बाह्यबद्धेराधिक्यमिति व्यतिरेकालंकारं ध्वनति ॥

वा खिल्त तेंऽलु इतया सह वृक्ष ॥' इति । अत्र मा बाधिष्ठेति गोप्यमानादेव दीपकादत्यन्तस्रेहास्पदत्वप्रतिपत्त्या चारुत्वनिष्पत्तिः ॥ अप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिर्यथा-'ढुण्ढुण्णन्तो मरिहिसि−' इति । प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिन्नायिका अमर-मेवमाहेति । भृहस्याभिधायां प्रस्तुतत्वमेव । न चामन्त्रणादप्रस्तुतत्वगतिः प्रत्युतामन्त्रणं तस्या मौग्ध्यविज्ञम्भितमित्यभिषया तावन्नात्राप्रस्तुतप्रशंसा । समाप्तायां पुनरभिषायां वाच्यार्थसीन्दर्यवलादन्यापदेशता ध्वन्यते । यत्र खर्साभाग्याभिमानपूर्णा सुकुमारपरि-मलमालतीकुसुमसदशी सुरधकुलवधूर्निर्व्याज्येमपरतथा कृतकवैदरध्यलब्धप्रसिद्ध्यति-शयानि शम्भलीकष्टकव्याप्तानि दुरामोदकेतकीवनस्थानीयानि वेश्याकुलानि इतथा-मुतश्च चश्चर्यमाणं प्रियतममुपालभते ॥ अपद्वृतिध्वनिर्यथा—'यत्कालाग्रुरपत्रभद्ग-रचनावासैकसारायिते गौराङ्गीकुचकुम्भभूरिसुभगाभोगे सुधाधामनि । विच्छेदानलदीपि-तोत्कर्वनिताचेतोधिवासोद्भवं संतापं विनिनीषुरेष विततैरहैर्नताङ्गः स्मरः ॥' अत्र चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनो लक्ष्मणो वियोगान्निपरिचितवनिताहृदयोदितान्नोषमलीमसच्छ-विमन्मथाकारतयापद्भवो ध्वन्यते । अत्रैव ससंदेहध्वनिः । यतः चन्द्रवर्तिनोऽस्तस्य नामापि न गृहीतम् । अपि तु गौराङ्गीस्तनाभोगस्थानीये चन्द्रमसि कालागुरुपत्रभङ्गवि-च्छित्यास्पदत्वेन यच्छाखामुत्क्रष्टतामाचरतीति तन्न जानीमः किमेतद्वस्त्वित ससंदेहो ध्वन्यते ॥ पूर्वमनङ्गीकृतप्रणयामनुतप्तां प्रणयिविरहोत्कण्ठितां वल्लभागमनप्रतीक्षापर-त्वेन कृतप्रसाधनादिविधेयतया वासकसजीभृतां पूर्णचन्द्रोदयावसरे द्तीमुखेनानीतः प्रियतमस्त्वदीयकुचकलशन्यस्तकालगुरुपत्रभङ्गरचना मन्मथोद्दीपनकारिणीति चादकं कुर्वाणश्चन्द्रवर्तिनी च कुवलयदलश्यामला कान्तिरेवमेव करोतीति निदर्शनाध्वनिरिप ॥ त्वदीयकुचकलशशोभा मृगाद्वशोभा च सह मदनमुद्दीपयते इति सहोक्तिध्वनिरपि ॥ 'त्वःकु चसदशश्चन्द्रसमस्त्वत्कु चाभोगः' इति प्रतीतेरुपमाध्वनिरपि ॥ एवमन्येऽप्यत्र प्रभेदाः शक्योत्प्रेक्षाः । महाकविवाचोऽस्याः कामधेनुत्वात् । यतः—'हेलापि कस्यवि-

१. 'वनिताचेतो' स्थात.

## अलंकारस्य वस्तुर्व्येङ्गचत्वं पदे यथा— 'चृञङ्करावयंसं छणपसरमहम्घमणहरसुरामोयम् । अपणामियं पि गहियं कुसमसरेण महुमासलच्छीए मुहम् ॥'

दचिन्त्यफलप्रसत्त्ये कस्यापि नालमणवेऽपि फलाय यत्रः । दिग्दन्तिरोमचलनं धरणीं धुनोति खात्संपतन्नपि लतां चलयेत्र भृङ्गः ॥' व्यतिरेकप्वनिर्यथा—'जाएज वणुदेशे खुजो न्विअ पायवो घडिअवत्तो।मा माणुसम्मि लोए ताएकरसो दरिदो भ ॥' जायेय वनोहेशे एव वनस्यैकान्ते गहने यत्र स्फुटबहुतरवृक्षसंपत्या प्रेक्षतेऽपि न क-श्वित् कुब्ज इति । यो इपघटनादावेवानुपयोगी । झटितपत्र इति । छायामपि न क-रोति तस्य का पुष्पफलवार्तेति भावः । ताहशोऽपि कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी स्था-दुङ्कादेर्निवासायेति भावः । मानुष इति । मुलभार्थिजन इति भाव: । लोक इति । यत्र लोक्यते सोऽधिभिः तेन चार्थिजनो न किचिच्छक्यते कर्तु तन्महदूँश-समिति भावः । अत्र वाच्योऽलंकारो न कश्चित् । त्यांगैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानभि-नन्दनं त्रुटितपत्रकुब्जपादपजन्माभिनन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात्तादशक्ष पुंसः शोच्यतायामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति ॥ एवमन्येऽलंकारा व्यक्ष्यतया अभ्यूषा इति ॥ अलंकारस्य वस्तुव्यञ्जकत्वमिति । अलंकारेण उपमादिना वाच्येन वस्तु व्यज्यत इस्पर्थः । तत्र विरोधस्य वस्तुव्यन्नकत्वं चूअङ्करा-वयंसमिलादिना प्रदर्शितम् ॥ उपमाया यथा । शिखरिणीति । अत्र तवाधरपाटलमिति पदे समासोपमयाभिलाषात्मकं वस्तु ध्वन्यते ॥ रूपकस्य यथा 'चमहियमाणसकन्र-णपङ्कयनिम्महियपरिमला जस्स । अखुडियदाणप्पसरा वाहुप्पलिहा विवय गयन्दा ॥' क्षत्र बाह्नोः परिचरूपणात्मना रूपकालंकारेण भुजद्वयान्यद्गजाश्वादिसामप्री रूपं तस्यानु-पादेयमिति वस्तु व्यज्यते । एवमन्येऽप्यलंकारा वस्तुनो व्यक्तकत्वेनोदाहार्याः ॥ छणेति । महाघेंनो(णो)त्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोदश्वमत्कारो यत्र । महार्घशब्दस्य परनिपातः । प्राकृते नियमाभावात् । असमर्पितमपि गृहीतं कु-

१. 'व्यक्रकत्वं' स्यात् टीकानुरोधात्.

 <sup>&#</sup>x27;च्ताङ्करावतंसं क्षणप्रसरमहार्घमनोहरसुरामोदम् । असमर्पितमपि गृहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखम् ॥'

३. 'महं घणमहुरामोक्षम्' ध्वन्या ०.

 <sup>&#</sup>x27;जायेय बनोहेशे कुञ्ज इव पादपो घटितपत्रः ।

मा मानुषे लोके तापैकरसो दरिदश्च ॥'

२. '···'मानसकाञ्चनपङ्कजनिर्पथितपरिमला यस्य । अखण्डितदानप्रसरा बाहुपरिघा इव गजेन्द्राः ॥'

अत्रापणामियमसमर्पितमपि विरोधार्लकारेण वाच्येन मधुमासप्रौढिमनि भाविनि किं भविष्यतीत्येवंभूतं वस्तु ध्वन्यते ॥

वाक्ये यथा---

'गाँढालिक्कणरहसुज्जयम्मि दइए लहु समोसरइ । माणंसिणीण माणो पीलणमीय व्व हिययाओ ॥' अत्रोत्पेक्षया प्रत्यालिक्कनादि । तत्र जृम्भत इति वस्तु व्यज्यते ॥ अलंकारेणालंकारः पदे यथा—

'तुँह बल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । इअ नववहुया सोउण कुणई वयणं महीसमुहम् ॥' अत्र मिलाणकमलदलमिति रूपकेण म्लानत्वान्यथानुपपत्तेः त्वयास्य मुहुर्मुहुः परिचुम्बनं कृतमिति अनुमानं व्यज्यते ॥

वाक्ये यथा--

'स वक्तमखिलाञ्छक्तो हयग्रीवाश्रितान्गुणान् । योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं शक्तः कर्तुं महोद्धेः ॥'

अत्र निदर्शनेन हयप्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपो असाधारणत-द्विशेषप्रकाशनपर आक्षेपो व्यज्यते ॥

प्रबन्धेऽर्थशक्तिमूलो व्यङ्गचो यथा गृध्रगोमायुसंवादे—

'अलं स्थित्वा इमशानेऽस्मिन्गृध्रगोमायुसंकुले । न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः ॥' इति दिवाप्रभवतो गृधस्य पुरुषविसर्जनपरिमदं वचनम् । 'आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम् । बहुविन्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदिष कदाचन ॥'

भाढालिङ्गनरभसोचते दियते लघु समपसरित ।
 भनिखन्या मानः पीडनाभीत इव हृदयात् ॥'

 <sup>&#</sup>x27;तव वल्लभस्य प्रातरासीदघरो म्लानकमलदलम् ।
 इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीसंमुखम् ॥'

'अमुं कनकवर्णाभं नालमप्राप्तयौवनम् । गृप्रवाक्यात्कशं नालास्त्यक्षघ्वमविशङ्किताः ॥'

इति निश्चि विजृम्भमाणस्य गोमायोर्जनव्यावर्तनिष्ठां चेति प्रबन्ध-प्रतिपाद्येनार्थेन गृध्रगोमाय्वोर्भक्षणाभिप्रायो व्यज्यते ॥ एवं मधुमथनवि-जये पाञ्चयज्ञोक्तिषु, विषमवाणलीलायां कामदेवस्य सहचरसमागमेऽर्थ-व्यञ्जकत्वमुदाहार्यम्॥ एवं च वस्तुनोऽलंकारव्यञ्जकत्वे भेदत्रयमुत्प्रेक्ष्यम्॥

## रसादिश्व।

रसभावतदाभासभावशान्तिभावोदयभावस्थितिभावसंधिभावशबलत्वा-न्यर्थशक्तिमूलाँनि व्यङ्गचानि । चकारः पदवाक्यप्रबन्धानुकर्षणार्थः । पृथग्योगो रसादयो व्यङ्गचा एव भवन्ति, न तु कदाचिद्वाच्यतामिष सहन्ते इति रसादीनां प्राधान्यख्यापनार्थः । वस्त्वलंकारौ हि वाच्याविष भवतः ॥

सुमहरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखमारम्भो वकं च। तच सुरामोद्दयुक्तं भवति ॥ पाञ्चजन्योक्ति वित । 'लीलादाढरगुट्वृदस्यलमहिमण्डलस्स विअ अज । कीस मुणालाहरणं
पितुम्मगरुआइ अङ्गंपि ॥' पात्रजन्योक्तयो रुक्मिणीविप्रलम्भवामुदेवाशयप्रतिभेदनाभिप्रायमित्यक्तित ॥ सहस्रदेति । कामदेवस्य सहस्ररा मधुयावनमलयानिलादयस्तेषां
समागमे । तदुक्तिष्वित्यर्थः । यथा—'हुँ मिभवहच्छिअरेहो णिर्द्रुसो भहविवेशरहिको वि। सिविणेवि उम्मसमये पत्तिअभित्तं न पप्पतिमि ॥' इत्यादयो यौवनोक्तयस्तं तं
निजस्तमावं व्यक्तित ॥ रस्मावेति । यद्यपि रसेनैव सर्वे काव्यं जीवित, तथापि
तस्य रसस्य एक्ष्यन्यमत्कारात्मनोऽपि कुतिश्चिदंशात्प्रयोजकीभृताद्यिकोऽसी चमत्कारो
भवति । तत्र यदा कश्चिदुदिकावस्यां प्रतिपन्नो व्यभिचारी वश्चमाणोदयादिधमीचमत्कारातिशये प्रयोजको भवति तदा भावध्वनिः । यदा तु विभावाभासाद्याभासोदयस्तदा विभावानुभावाभासाचर्यणामास इति रसामासः । एवं भावाभासोऽपि । एवं
रसध्वनेरेवामी भावध्वनिप्रभृतयो निःस्पन्दाः । आखादे प्रधानं प्रयोजकमशं विभज्य
व्यवस्थाप्यते । यथा—गन्नयुक्तिशौ(ः)रेकसंमूर्छितमोदोपभोगेऽपि सुपरिग्रद्धमांस्यादिप्रयुक्तमिदं सौरभमिति । रसध्वनिस्तु स एव, यत्र मुख्यतया विभावानुभावव्यभि-

१. 'पाश्वजन्योक्तिपु' विवेके.

<sup>9. &#</sup>x27;पात्रयज्ञोक्तिषु' मूल . २, ३. अनयोरछायास्फुटा.

तत्रार्थशक्तिम्लो व्यक्तयो रसः पदे यथा—

'उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता ते लोचने परिभृशं कुपिते वहन्ती। तीक्ष्णेन दारुणतया सहसैव दग्धा धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि॥'

अत्र ते इति पदेन स्मारितानामनुभवैकगोचराणां सातिशयविश्रमाणां शोकव्यञ्जकत्वम् ॥

चारिसंयोजनोचितस्थायिप्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तुः स्थाय्यंशचर्वणाप्रयुक्त एवासादप्रकर्ष इति । उदाहरणानि चतल्लक्षणाप्रस्ताने दर्शयिष्यन्ते ॥ उत्क्रिपनीित। अत्र हि ते इति पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम् । तथा हि-वासवदत्तादाहाकर्ण-नप्रबद्धशोकनिर्भरस्य वत्सराजस्येदं परिदेवितवचनम्। तत्र च शोको नाभेष्टजनविना-शप्रभव इति तस्यास्य जनस्य ये अक्षेपकटाक्षादयः पूर्वे रतिविभावतामवलम्बन्ते सा त एवात्यन्तविनष्टाः सन्त इदानीं स्मृतिगोचरतया निर्पेक्षत्वभावप्रमाणं करुणमुद्दीपय-न्तीति स्थिते । ते लोचने इति तच्छव्दस्तलोचनगतखसंवेदाव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्म-रणाकारयोतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्तः । तेन यत्किं विश्वोदितं परिहृतं च तन्मिध्यैव । तथा हि । चोद्यम्-प्रकान्तपरामपैकस्य तच्छन्दस्य कथमियति व्या-पारः । उत्तरम्—रसाविष्टोऽत्र परामृष्टेति । तदुभयमनुत्था[प]नोपहतम् । यत्र ह्यनु-हिरयमानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधर्मयोगित्वं वस्तुनो यच्छन्देनाभिधाय तद्बद्धिस्थध-र्मान्तरसाहित्यं तच्छव्देन निर्वाह्मते । तत्र पूर्वप्रकान्तपरामर्शकत्वं तच्छव्दस्य । यत्र तु निमित्तोपनतस्मरणविशेषाकारसूचकत्वं स घट इत्यादौ तत्र का परामर्शकयेति ॥ उत्कम्पिनीत्यादिना तदीयभयानुभावोत्प्रेक्षणं मया अनिर्वाहितप्रतीकारमिति शोका-वेगस्य विभावतेति सातिशयविश्रमेकायतनरूपे अपि लोचने विश्वरे कांदिशीकतया निर्लक्ष्ये क्षिपन्ती क स्नाता कासौ चार्यपुत्र इति तयोठोंचनयोस्तादशी चावस्थेति सुतरां शोकोद्दीपनम् । तीक्ष्णेनेति । तस्यायं स्त्रभाव एव किं कुरुतां तथापि च धूमेनान्धीकृतो द्रष्टुमसमर्थ इति, न तु सविवेकस्येटशानुचितकारित्वं संभाव्यत इति स्मर्यमाणं तदीयं सौन्दर्यमिदानीं सातिशयशोकावेशविभावतां प्राप्त इति तेशब्दे सति सर्वोऽयमथों निर्व्युदः । यथा वा--'झगिति कनकचित्रे तत्र दृष्टे कुरहे रभसविक-

१. 'निरपेक्षभावत्वप्राणं' लोचने. २. 'स्थितम्' स्यात्. ३. 'केनचित्' लोचने.

त्याद्यन्ते यथा--

'मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बालय अहोसि अहिरीओ। अम्हे अणिरिकाओ सुन्नघरं रिक्सियव्वं णो।।' अत्रापेहीति त्याद्यन्तत्वं तावदपौढो लोकमध्ये यदेवं प्रकाशयसि अस्ति तु संकेतस्थानं शून्यं गृहं तत्रैवागन्तव्यमिति ध्वनित ॥ पदैकदेशोऽपि पदं यथा—

'तालैः शिञ्जद्वलयसुभगैर्निततः कान्तया में यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुद्धद्वः ।' अत्र तालैरिति बहुवचनमनेकभिक्कवैदग्ध्यं ख्यापयद्विप्रलम्भमुद्दीपयति॥ 'लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदियतो

> निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः । परित्यक्तं सर्वे हसितपठितं पञ्जरशुकै-

स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥'

अत्र न लिखतीत्यिप तु प्रसादपर्यन्तमास्ते इति न त्वासित इति । भूमिमिति न तु भूमाविति । न हि बुद्धिपूर्वकं किंनिल्लिखतीति स्यादि-त्यादिविभक्तीनां व्यञ्जकत्वम् ॥

'अस्म(ण्ण)त्थ वच बालय अण्हा इति किसमलेहिस एअम् ॥ हो जायामीरुयाण तीत्थं विय न होई ॥' अत्र जायातो ये भीरवस्तेषामेतत्स्थानिमति दूरापेतः संबन्ध इत्यनेन

सितास्ते दृष्टिपाताः प्रियायाः । पवनविद्धिलितानामुत्पलानां पलाशप्रकरमिव किरन्तः सर्यमाणा दृहन्ति ॥' इति ॥ अणिरिकाओ इति । परतन्त्रा इति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके प्रथमोऽध्याय: ।

भा पन्थानं रुव अपेहि बालक अहो असि अहीक: ।
 वयं परतन्त्राः श्रून्यगृहं रक्षणीमस्माकम् ॥'

 <sup>&#</sup>x27;अन्यत्र व्रज बालक प्रकर्षेणालोकयस्येतत् ।
 भो जायाभीक्काणां तीर्थमेव न भवति ॥'

संबन्धेनैवेर्ष्यातिशयः प्रच्छन्नकामिन्यामिन्यकः । जायामीरुकाणामित्यत्र तद्धितस्यापि व्यञ्जकत्वम् । ये द्धरसज्ञा धर्मपत्नीषु प्रेमपरतन्नास्तेभ्यः को-ऽन्यो जगति कुत्सितः स्यादिति कप्रत्ययोऽवज्ञातिशयद्योतकः ॥

> 'अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । नववारिषरोदयादहोमिर्भवितव्यं च निरातपत्ररम्यैः ॥'

अत्र चकारो निपातावेनमाहतुः । गण्डस्योपिर स्फोर्टेनद्विप्रयोगश्च वर्षासमयश्च समुपनतमेतद्वयमलं प्राणहरणायेति । अत एव रम्यपदेन सुतरामुद्दीपनविभावत्वमुक्तम् ॥

'प्रस्निग्धाः कचिदिङ्गुदीफलिभिदः सूच्यन्त एवोपलाः' अत्र प्र इत्युप-सर्ग इङ्गुदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्रमस्य सौन्दर्यातिशयं ध्वनति॥

अनेकस्य निपातस्योपसर्गस्य चैकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्य-त्त्यर्थः। यदाह—'अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः' अत्राहो बतेत्यनेन स्राधातिशयो ध्वन्यते ॥

'मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तं स्वबुद्धिसामान्यकृतानुमानाः । योगीश्वरैरप्यसुबोधमीशं त्वां बोद्धिमिच्छन्त्यवुधाः स्वतकैः॥' अत्र सम्यग्भूतमुपांग्रु कृत्वा आसमन्ताचरन्तमित्यनेन लोकानुजिधृ-क्षातिशयस्तत्त्वाचरतः परमेश्वरस्य ध्वन्यते ॥

'रमणीयः क्षत्रियकुमार आसीत्' इति । अत्र शंकरधनुर्भक्कश्रवणात्प्र-कुपितस्य भागवस्योत्त्या आसीदित्यतीतकालनिर्देशाद्दाशरथेः कथाशेषत्वं व्यज्यते ॥

यथा च प्रत्ययांशस्य द्योतकत्वं तथा प्रक्रत्यंशस्यापि यथा—

'तदेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः

सा धेनुर्जरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः।

स क्षुद्रो मुसल्ध्वनिः कलमिदं संगीतकं योषिता
माश्चर्य दिवसैद्विजोऽयमियतीं भूमिं परां प्रापितः॥'

 <sup>&#</sup>x27;ये हि रसज्ञाः' ध्वन्यालोके. २. 'स्फोट इतिवत्तद्वियोगवद्वर्षा' ध्वन्या॰.

अत्र दिवसार्थेनात्यन्तासंभाव्यमानतास्यार्थस्य ध्वन्यते । तदिति प्र-कृत्यंशश्चात्र नतभित्तीत्येतत्पकृत्यंशसहायः समस्तामङ्गलभूतां मृषिकाद्या-कीर्णतां ध्वनति । एवं सा धेनुरित्यादाविप योज्यम् ॥

तथा---

'रैंइकेलिहिअनिअसणकरिकसलयरुद्धनयणजुअलस्स । रुद्दस्य तइयनयणं पव्वइपरिचुम्बिअं जयइ॥'

अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोकेऽन्तरेणैव रूपेणास्य पिधानमिति तदेवीत्कृष्टमिति व्यज्यते ॥

भावादीन्। पदप्रकाशत्वेऽधिकं न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते । वाक्यस्य रसादिव्यक्षकत्वं रसादिलक्षणे एवोदाहरिष्यते । प्रबन्धे च नाटकादावर्थशक्तिमूला रसव्यक्तिः प्रतीतैव । वर्णरचनयोस्तु साक्षा-न्माधुर्यादिगुणव्यक्षकत्वमेव । तद्वारेण तु रसे उपयोग इति गुणप्रकरणे एव वक्ष्येते इतीह नोक्ते ॥

इत्याचार्यथी**हेमचन्द्र**विरचिताया**मलंकारच्युडामणि**संज्ञखोपज्ञ-काव्यातुदाासनवृत्ती प्रथमोऽध्यायः ।

## द्वितीयोऽध्यायः ।

रसलक्षणमाह---

विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः।

वागाद्यभिनयसहिताः स्थायिव्यभिचारिलक्षणाश्चित्तवृत्तयो विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते यैसौर्विभावैः काव्यनाट्यशास्त्रप्रसिद्धेरालम्बनोद्दीपन-स्वभावेळेळनोद्यानादिभिः, स्थायिव्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामा-जिकजनोऽनुभवन्ननुभाव्यते साक्षात्कार्यते यसौरनुभावैः कटाक्षभुजोत्क्षे-

विभावैरिति । यदाह सुनिः—'वहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयात्मकाः । अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥' अनुभावैरिति । 'वागङ्गसत्त्वाभिनथैर्थ-

 <sup>&#</sup>x27;रतिकेलिहत निवसनकर किसलयकद्भनयनयुगलस्य ।
 इदस्य तृतीयनयनं पार्वतीपरिचम्बतं जयति ॥'

पादिभिः, विविधमाभिमुख्येन चरणशीलैर्व्यभिचारिभिर्धृतिस्मृतिप्रभृतिभिः, स्थायभावानुमापकत्वेन लोके कारणकार्यसह्चारिशब्दव्यपदेश्यैमेमैनैते परस्यैते न ममैते न परस्यैते इति संबन्धिविशेषस्वीकारपरिहारिनयमान-वसायात्साधारण्येन प्रतीतेरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनारूपेण स्थितः स्थायी रत्यादिको भावो नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायब-लात् सहदयहृदयसंवादभाजा साधारण्येन गोचरीकियमाणश्चर्यमाणतै-कप्राणो विभावादिभावनाविधरलौकिकचमत्कारकारितया परब्रह्मास्वाद-सोदरो निमीलितनयनैः कविसहृदयै रस्यमानः स्वसंवेदनसिद्धो रसः ॥

म्मादर्थो विभाव्यते । वागङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्त्वनुभाव इति स्मृतः ॥' रस इति । तथा च भरतम्निः—'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादसनिष्पत्तिः' इति । तत्र भट्टलो-ह्यदस्तावदेवं व्याचक्षे-विभावादिभिः संयोगोऽर्थातस्यायिनः ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावश्चित्तवृत्तेः स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तेः कारणम् । अनुभावाश्च न रसजन्या अत्र विवक्ष्यन्ते तेषां रसकारणत्वेन गणनानद्दंत्वात् अपि तु भावानामेव । (ये तु भा-वानामेव) येऽनुभावा व्यभिचारिणस्य [ते] चित्तवृत्यात्मकत्वात् ययपि न सहभाविनः स्थायना, तथापि वासनात्मतेह विवक्षिता । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुप-चितो रमः । स्थायी त्वनुपचितः । स चोभयोरिप मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्येऽनु-कर्तरि च नटे रामादिरूपतानुसंधानवलादिति ॥ तथा चाह दण्डी--'रित: शृङ्गारतां याता रूपबाहुरूययोगतः । आरुद्य च परां कोटिं कोपो रौद्रत्वमागतः ॥' अयं भावः---विभावजीनतोऽनुभावैः प्रतीतिपदं नीतो व्यभिचारिभिरुपचितो मुख्यवृत्यानुकरणीये रामे तद्र्पतानुसंधानादनुकर्तरि प्रतीयमानः स्थायी रस इति ॥ एतन्नेति दाङ्ककः । तथा हि-विभावाद्ययोगे स्थायिनोऽवगमो नोपपदाते अवगमकस्याभावात् । न हि धूमं विना धराधरान्तःस्थो वहिरवगम्यते । अपि च यथा खयमुत्पादिता विभावैः सचिताश्वानुमावैः पोषमुपनीताश्च व्यभिचारिभिः संयोगादसीमवन्ति स्थायिनः । तदा स्थायिनामेव भावानामुद्देशो छक्षणं चादाविभधातुं युक्तं स कस्मान कृतम् । आर्द। हि रसानामुद्देशलक्षणे अभिहिते कस्माच रसानां विभावानुभावांश्रोक्त्वा तानेव स्थायिनां पुनराह ॥ तथा हि रसान्प्रतिपदं लक्षयन्मुनिर्वक्ष्यति--'अथ वीरो नामो-त्तमप्रकृतिरुत्साहात्मकः । स चासंमोहाध्यवसायनयविनयबरूपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावा-दिभिर्विभावेरुत्पवते' इति । पुनश्च स्थायिभावानुवादे तु- 'उत्साहो नामोत्तमप्रकृतिः । स चाविषादशिक्तसौन्दर्यादिभिविंभावैरूत्यते' इति । एवमभिन्नार्था एवेते । विभावा

१. प्रमादलिखितं भवेत्.

रसलक्षणे विस्तरत उक्ताः, भावानुवादे लेशतः प्रदर्शिताः । न चोत्पत्तौ पदार्थानां कारणमभिघाय पुष्यतां पुनस्तदुत्पत्तिकारणमभिघातव्यम्, वैयर्थ्यापत्तेः । किं च-अनुपनितानस्थः स्थायी भावः, उपचितानस्थो रस इत्युच्यमाने एकैकस्य स्थायिनो मन्दतममन्दतरमन्दमध्येत्यादिविशेषापेक्षया आनन्त्यापत्तिः । एवं रसस्यापि तीत्र-तीवतरतीवतमादिभिरसंख्यत्वं प्रपद्यते । अयोपचयकाष्ट्रां प्राप्त एव रस उच्यते, तर्हि 'स्मितमबहसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमतिहसितम्' इति घोढात्वं हा-स्यरसस्य कथं भवेत् । अन्यच उत्तरोत्तरप्रकर्षतारतम्यवशेन 'प्रथमे त्वभिलापः स्याद्वितीये त्वर्यचिन्तनम् । अनुस्मृतिस्त्रतीये च चतुर्ये गुणकीर्तनम् ॥ उद्वेगः पत्रमे श्चेयो विलाप: षष्ट उच्यते । उन्माद: सप्तमे श्चेयो भवेद्याधिरथाष्टमे । नदमे जडता प्रोक्ता दशमे मरणं भवेत् ॥' इति दशावस्थः कामोऽभिहितः । तत्रापि प्रत्यवस्थमु-त्तरोत्तरप्रकर्षतारतम्यसंभवात्कामावस्थास् दशस्त्रसंख्याताः शृहाररतिभावादयः प्रस-जेयुः । अपरं च प्रागवस्थाभावः स्थायी, रसीभवति तु क्रमेणोपचित इत्यत्रापि वि-पर्ययो इत्यते । यतः -- इष्टजनवियोगाद्विभावाद्धत्पन्नी महान् शोकः क्रमेणोपशामानि न तु दार्क्यमुपैति । कोघोत्साहरतीनां च निजनिजकारणबलादुद्भतानामपि शादमर्थस्थेयं सेवाविपर्थयेऽपचयोऽवलोक्यते । तस्मान भावपूर्वकरवे रसस्य । अपि तु तद्विपर्यय एव । उक्तं हि सुनिना- 'रसपूर्वकत्वं भावानाम्, भावपूर्वकत्वं रसस्य, विषयविशेषापेक्षया प्रयोगे हानुकर्तरि रसानास्त्राद्यतामनुकार्ये भावप्रतीतिरुत्पवते' इति । प्रथमपक्षस्योत्थानम् । लोके तु भावदर्शनात्तत्त्वरूपरसनिष्पत्तिरिति । तस्मादन्यथा व्याख्यायते हेतुभिर्विभावार्ह्यः कार्येश्रानुभावारमभिः सहचारिरूपेश्र व्यभिचारिभिः प्रयक्तार्जिततया क्रिक्रिमैरपि तथानिभन्यमानैः संयोगाह्रस्यगमकभावक्रपादनुसीयमान नोऽपि बस्त्सीन्द्र्यवलात्कषायफलचर्वणपरपुरुषदर्शनप्रभवमुखप्रसेककलनाकल्पया ग्य-नीयस्बरूपतयान्यानमीयमानविरुक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानी रत्यार े नटे-ऽत्यन्ताविद्यमानोऽपि सामाजिकजनतास्वायमानो मुख्यरामादिगतस्थायनुकरणह-पोऽनुकरणरूपत्वादेव च नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः । 'सेयं ममाङ्गेषु स्थारसच्छटा मुप्रकर्प्रश्लाकाका दशोः । मनोरथधीर्मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥' 'दैवादद्दमय तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्व । अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्रायम् ॥' इत्यादी हि विभावाः काव्यवलादनुसंधेयाः, अनुभावाः शिक्षातः, व्यभिचारिणः कृत्रिमनिजानुभावार्जनबलात् । स्थायी तु काव्यवलाद्पि नानुसंघेयः ॥ 'रित: शोकः' इलादयो हि शब्दा रलादिकमिभेथीकुर्वन्लिभिधानत्वेन, न तु वाचिकाभिनयस्पतयावगमयन्ति । न हि वागेव वाचिकमपि तु तया निर्वृत्तमाँ न रिवाहिकम् । तेन-'विदृद्धात्माप्यगाघोऽपि दुरन्तोऽपि महानपि । वाढवेनेव जलिधः शोकः कोधेन पीयते ॥' इति । तथा--' शोकेन कृतस्तथा स्थितो येन क्रन्दैः । इद-

<sup>9. &#</sup>x27;स्पेन' भवेत्. २. पूर्वार्घे त्रुटितं प्रतीयते.

यर्फुटनमयातैरावित्रमभ्यध्यते सचिवैः ॥' इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयोऽपि त्वभि-धेयः । 'भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या बाष्पाम्बसीकरकणौषः । स्वेदोद्गम इव कर-तलसंस्पर्शादेष मे वृप्षि ॥' इल्पनेन तु वाक्येन खार्थमभिद्धता उदयनगतः सुखा-त्मारतिस्थायिमानोऽभिनीयते न त्च्यते । अनगमनाशक्तिह्यवगमनं वाचकत्वादन्या । अत एव स्थायि (दिवसं) (?) पदं सुत्रे भिन्नविभक्तिकमपि मुनिना नोपात्तम् । तेन रतिरनुकियमाणः श्रह्मार इति । अर्थिकियापि मिथ्याज्ञानादृष्टा । यथोच्यते--'मिणप्र-दीपप्रभयोमीणबुद्धयाभिधावतोः । मिध्याज्ञानाविश्लेषऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥' इति । न चात्र नर्तक एव सुखीति प्रतिपत्तिः, नाप्ययमेव राम इति, न चाप्ययं न सुखीति, नापि रामः स्याद्वा न वायमिति, न चापि तत्सदृश इति । किं तु सम्य-स्मिध्यासंशयसाद्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन यः सुसी रामः असा-वयमिति प्रतीतिरस्तीति ॥ यदाह—'प्रतिभाति न संदेहो न तत्त्वं न विपर्ययः । धीर-सावयमिल्यस्ति नासावेवायमिल्यपि ॥ विरुद्धबुद्धधसंभेदादविवेचितविष्ठवः । युज्या पर्यनुयुज्येत स्फुरश्रनुभवः कया ॥' इति, नदिदमप्यन्तस्तत्त्वश्च्यं विमर्दक्षममिति भड़तोतः । तथा हि-अनुकरणस्पो रस इति यदुच्यते तरिक सामाजिकप्रतीत्यभि-प्रायेण, उत नटाभिप्रायेण, किं वा वस्तुवृत्तविवेकव्याख्यात्वद्धिसंवलनेन । यथाह-र्व्याख्यातारः खल्वेवं विवेचयन्तीति । अथ भरतमुनिवचनानुमारेण तत्रायः पक्षोऽसं-गतः । किचिद्धि प्रमाणेनोपलच्यं तदनुकरणमिति शक्यं वक्तम् । यथा-एवमसी सरां पिबतीति सरापानानुकरणत्वेन पयःपानं प्रत्यक्षावलोकितं प्रतिभाति । इह च नरगतं किं तदुपलन्धं स इत्यनुकरणतया भातीनि चिन्यम् । तच्छरीरं तन्निष्टं प्र-तिंसीर्वकादिरोमाञ्चगद्रदिकादिभुजाक्षेपचलनप्रभृतिश्रक्षेपकटाक्षादिकं च न रतेश्वित्त-वृतिरूपाया अनुकारत्वेन कस्यचित्प्रतिभाति । जबत्वेन भिन्नेन्द्रियप्राह्यत्वेन भिन्ना-थिकरणत्वेन ततोऽतिवैलक्षण्यात् । मुख्यावलोकने च तदनुकरणप्रतिभाषो न च रामर-तिमुपलब्धपूर्विणः केचित् ॥ एतेन रामानुकारी नट इत्यपि निरस्तः प्रवादः ॥ अथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकारः शृङ्गार इत्युच्यते । तत्रापि किमा-त्मकरवेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम् ॥ ननु प्रमदादिभिः कारणः कटाक्षादिभिः कार्ये. र्ध्रत्यादिभिश्व सहचारिभिर्लिद्दभूतैयां लाकिकी कार्यरूपा कारणरूपा सहचारिरूपा च चित्तवृत्तिः प्रतीतियोग्या तदात्मकत्वेन सा नटिचतवृत्तिः प्रतिभाति । तर्हि रखान दिकारणैव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणतावाचोयुक्तिः ॥ ननु ते विभावादयोऽनु कायें पारमार्थिका इह त्वनुकर्तिर न तथेति विशेषः । अस्त्वेचम् , किं त ते विभावा-दयोऽनन्तकारणानन्तकार्यानन्तसहचरहपा अपि काव्यशिक्षाहिबलोपकल्पिताः क-त्रिमाः सन्तः किं कृत्रिमत्वेन सामाजिकैर्षृद्यन्ते, न वा । यदि पृद्यन्ते, तदा तैः कथं रतेरवगितः । नन्वत एव प्रतीयमानं रत्यनुकरण मुग्धबुद्धेः कारणान्तरप्रभवे हि

१. प्रमादपतितं भवेत्. २. 'शीर्षका' स्यात्.

कार्ये सुशिक्षितेन तथा ज्ञाते वस्त्वन्तरस्यानुमानं तावयुक्तम् । असुशिक्षितेन तु तस्यैव प्रसिद्धस्य कारणस्य यथा वश्चिकविशेषाद्रोमयस्यैवानुमानं वृश्चिकस्यैव वा तत्परं मिध्या-ज्ञानम् । प्रसिद्धा इति लक्षणात्कारणा इत्यनुकरणं नाम कारणान्तरं तत्प्रभवाश्वेदन्-भावाः स्युः । तथेव च विशेषभेदा यदि ज्ञायेरंस्तदा रखनुकरणलक्षणस्य वस्त्वन्तरः स्यानुमानं समन्नसं स्यात् । न चैवं तत्कथिमव रत्यनुकरणप्रतीतिः । अविशेषविदा च तथाविधानुभावदर्शने रतिरेवानुमीयते तच मिध्याज्ञानमेवेति । यत्रापि लिङ्गज्ञानं मिध्या तत्रापि तदाभासानुमानमयुक्तम् । न हि बाष्पधूमत्वेन ज्ञानादश्यनुकारानुमानं तदनुकारत्वेन प्रतिभासमानादिप लिङ्गात्र तदनुकारानुमानं युक्तं धूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानात्रीहारात्राम्यनुकारजपापुअप्रतीतिर्देष्टा ॥ नन्वकुद्वोऽपि नटः कुद्ध इव भाति । सत्यम् , कृद्धेन सहशः साहस्यं च भ्रुकृत्व्यादिभिगोरिव गवयेन मुखादिभिरिति नैतावता-नुकारः कश्चित् । निचापि रामाजिकानां सादस्यमतिरस्ति । सामाजिकानां च न भा-वश्च्या नर्तके प्रतिपत्तिरित्युच्यते । अथ च नदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता वाचो-युक्तिः । यद्योक्तं रामोऽयमिखस्ति प्रतिपत्तिः, तदपि यदि तदान्वं निश्चितं तदुत्तरकाः लमाविवाधक वैध्यर्याभावे कथं न तत्त्वज्ञानं स्यात् । बाधकसद्भावे वा कथं न मिध ज्ञानम् । वास्तवेन च कृतेन बाधकानुदयेऽपि मिथ्याज्ञानमेव स्यात् । तेन विरुद्ध-बुद्धयसंभेदादित्यसन् । नर्तकान्तरेऽपि रामोऽयमिति प्रतिपत्तिरस्ति । ततश्च रामःवं सामान्यहपमित्यायातम् ॥ यशोच्यते—विभावाः कात्र्यादनुसंधीयन्ते । तदपि न विद्य: । न हि ममेयं सीता काचिदिति खात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनेटस्य ॥ अथ सामा-जिकस्य तथा प्रतीतियोग्याः क्रियन्ते इत्येतावदेवानुसंधानमुख्यते, तर्हि, स्थायिनि सतरामनुसंधानं स्यात् । तस्यैव हि मुख्यत्वेन अस्मित्रयमिति सामाजिकानां प्रति-पत्तिः ॥ तस्मान्सामाजिकप्रतीत्वनुसारेण स्थाय्यनुकरणं रस इत्यसत् । न चापि नट-स्येत्थं प्रतिपतिः रामं तिज्ञत्तर्शत वा अनुकरोगीनि । सदशकरणं हि तावदनुकरण-सन्पलच्धप्रकृतिना न शक्यं कर्तम् ॥ अथ पश्चात्करणमनुकरणम् , तहोकेऽप्यनुकर-णात्मतातिप्रसक्ता ॥ अथ न नियतस्य कस्यचिदनुकारोऽपि तच सप्रकृतेः शोकम-तुकरोमीति । तत्रापि कम्योन्तमर्हि(!)केनेति चिन्सम् । न तावच्छोकेन, तस्य तद-भावात् । न चाश्रपातादिना शोकस्यानुकारः, तँद्ररुक्षण्यादित्युक्तम् । इयत् स्थात् उ-त्तमप्रकृतेयं शोकानुभावास्तानन्करोमीति । तत्रापि कस्योत्तमप्रकृतेः यस्य कस्यवि-दिति चेत्, सोऽपि विशिष्टतो विना कथं बुद्धावारोपियतुं शक्यः । य एवं रोदितीति चेत् . खात्मापि मध्ये नटस्यानुप्रविष्ट इति गलितोऽनुकार्यानुकर्तभावः । कि च--नटः शिक्षावशात्स्वविभावस्परणाचित्तवृत्तिसाधारणीभावेन हृदयसंवादात्केवलाननुभावा-न्दर्शयन्काव्यमुचितकाकुप्रभृत्यपस्कारेण पठंथेष्टत इत्येतावनमात्रस्य प्रतीतेर्न त्वनकारं वेदयते । कान्तवेषानुकारवद्धि न रामचेष्टितस्यानुकारः । नापि वस्तुवृत्तानुसारेण

१. 'भासादनु' स्थात्.

तदनुकारणत्वम् असंवेधमात्रस्य वस्तुवृत्तत्वानुपपतेः । न च मुनिवचनमेवंविधमस्ति कचित्स्थाय्यनुकरणं रस इति ॥ यचीच्यते—वर्णकैर्दृरितालादिभिः संयुज्यमान एव गौरित्यादि, तत्र यद्यभिव्यज्यमान इत्यर्थोऽभिष्रेतः । तदसत् । न हि सिन्द्रादिभिः पारमार्थिको गौरभिव्यज्यते, प्रदीपादिभिरिव । कि तु तत्सदशः समृहविशेषो निर्वर्खते। त एव हि सिन्द्रादयो गवावयवसंनिवेशसदृशेन संनिवेशविशेषेणावस्थिता गीस-हागिति प्रतिभासस्य विषयो नैवं विभावादिसमूहो रतिसहशताप्रतिप्राह्यः । तस्मा-द्भावानुकरणं रस इत्यसत् ॥ येन त्वभ्यधायि मुखदुःसजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री वार्ह्यं सांख्यहशा सुखदुःखखभावा रसः । तम्यां सामग्र्यां दलस्थानीया विभावाः संस्कारका अनुभावव्यभिचारिणः स्थायिनम् तन्सामग्रीजन्या आन्तराः सुखदुःख-म्बभावा इति । तेन स्थायिभावान् रसत्वमुपनेष्याम इत्यादावुपचारमहीकुवैता प्रन्थ-विरोधं खयमेव बुध्यमानेन दुपणाविष्करणमीपर्यात्प्रामाणिकजनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते यत्वन्यतःप्रतीतिवेषम्यप्रमङ्गादि ततिकयदत्रोच्यताम् ॥ भट्टनायकस्त्वा-ह-'रसो न प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभित्यज्यते । खगतत्वेन हि प्रतीती करणे दु:खित्वं स्यात् । न च मा प्रतीतिर्धका सीतादेरविभावत्वात् । खकान्तास्मृखसंवेद-नात् । देवतादौ साधारणीकरणायोग्यत्वात् । समुद्रोलक्षनादेरसाधारण्यात् । न च तत्वतो रामस्य स्प्रतिरनुपलन्धत्वात् । न च शब्दानुमानादिभ्यस्तत्प्रतीनौ ताटस्थ्यमेव भवेतात्प्रतीतिरनुभवस्पृत्यादिरूपा रसस्य युक्ता ॥ उत्पत्तावपि तुल्यमेतन् दूषणम् । शक्तिरूपन्वेन पूर्व स्थिनस्य पश्चादभिव्यक्ता विषयार्जनतारतस्यापनिः । स्वगतपरगत-त्वादि च पूर्ववद्विकल्प्यम् । तस्मात्काच्ये दोपाभावगुणालंकारमयन्वलक्षणेन, नाट्ये चतुः विधाभिनयरूपेण निविडनिजमोहसंकटतानिवारणकारणाविभावादिसाधारणीकरणात्म-नाभिधातो द्वितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्पृत्यादिविलक्षणेन रजसामोनुवेधविचिन्यवलात् हृदि विस्तरविकाशान्मना सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिज-संविदिशान्तिविलक्षणेन परब्रह्मास्वादमविधेन भोगेन परं भुज्यते' इति ॥ यस बाह-'अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतमेव च । अभिधाधामतां याते शब्दार्था-लंकृती ततः ॥ भावनाभाव्य एपोऽपि श्वहारादिगणो मतः । तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्भानरः ॥' इति ॥ तत्र पूर्वपक्षोऽयं भटलोलटपक्षादभ्युपगत इति । तहपणमनु-त्थानोपदृतमेव । प्रतीत्यादिव्यतिरिक्तश्च संसारे को भोग इति न विद्यः । रसेनेति चेत् । सापि प्रतिपत्तिरेव । केवलमुपायकेलक्षण्यात्रामान्तरं प्रतिपद्यतां दर्शनानुमितिशृत्यूप-मितिप्रतिभानादिनामान्तरवत् । निष्पादनाभिव्यक्तिद्वयानभ्युपगमे च तिस्रो वा सद्वा रस इति न तृतीया गतिः स्यात् न चाप्रतीनं वस्त्वस्ति तद्यवहारथोग्यम् ॥ अथो-च्यते - प्रतीतिरस्य भोगीकरणम् । तच रत्यादिखरूपं तदसु तथापि न तावनमात्रम् । यावन्तो हि रसास्तावत्य एव रसात्मानः प्रतीतयो भोगीकरणसभावाः सत्त्वादिगु-

१. 'मीखर्या' स्यात्.

णानां बाझद्वेविज्यमनन्तकल्प्यमिति का त्रित्वेनेयत्ता । 'भावनाभाव्य एयोऽपि शक्त-रादिगणो हि बत् ।' इति तु यत् 'काव्येन भाव्यन्ते रसाः' इत्युच्यते, तत्र विभावा-दिजनितचर्वणात्मकास्वादरूपप्रखयगोचरतापादनमेव यदि भवेद्रावनं तदभ्युपगम्यत एव ॥ यत्कम्—'संसर्गादि यथा शास्त्र एकत्वात्तलयोगतः । वाक्यार्थसाद्ददेवात्र श्कारादी रसो मतः ॥' इति, तदसाकमिमतमेव । तर्हि उच्यताम् परिशुद्धतत्व उक्तमेव मुनिना नत्वपूर्व किंचित्। तथा शाह—'काव्यार्था भावयन्तीति भावाः'। अस्यार्थः--पदार्थवाक्यार्थौ रसेष्वेव पर्यवस्थत इत्समाधारण्यात्प्राधान्याच काव्य-स्यार्था रसाः । अर्थ्यन्ते प्राधान्येनेत्यर्थाः, न त्वर्थशब्दोऽभिषेयवाची । स्वशब्दान-भिधेयत्वं हि रसादीनां दर्शितमेव । एवं काव्यार्था रसाः तान् कुर्वते ये स्थायिव्य-भिचारिणस्ते भावाः स्थायिव्यभिचारिकलापेनैव ह्याखाद्योऽलौकिकोऽथों निर्वेखंते। पूर्वे हि स्थाय्यादिकमवगच्छित ततः सर्वेसाधारणतया आखादयति । तेन पूर्वागम-गोचरीभूतः सन् स्थाय्यादिरुत्तरभूमिकाभागिन आखाद्यस्य रसस्य भावको निष्पादक उच्यते । तस्मात्काव्यार्थो रस इति । तथा हि—'आरोग्यमाप्तवान् शक्षत्स्तत्वा देव ह्रपंतिम् । स्याद्यांवगतिः पूर्वेमिखादिवचने यथा ॥ ततश्रोपात्तकालादिन्यकारेण। पजायते । प्रतिपत्तमंनस्येवं प्रतिपत्तिर्ने संशयः ॥ यः को अपि भास्करं स्तीति स सर्वोऽप्यगदो भवेत् । तस्मादहमपि स्तामि रोगनिर्भुक्तये रिवम् ॥' इति । एवं का-व्यात्मकादपि शब्दात्सहृदयस्याधिकास्ति प्रतिपत्तिर्न संशयः । तस्य च 'प्रीवाभक्षा-भिरामम्-' इत्यादिवाक्येभ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तेरनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मिका अपइस्तिततद्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीतिरुपजायते । तस्यां च यो मृतपो• तकादिभाति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्गीत इति । त्रासकस्यापारमार्थिकत्वाद्भयमेव परं देशकालायनालिक्तितं तत एव भीतोऽहम् । भीतोऽयं शत्रुवेयस्यो मध्यस्थो वेस्या-दिप्रलयेभ्यो दुःखसुखादिकृतहान्यादिवुद्धयन्तरोदयनियमवत्तया विघवहुलेभ्यो वि-लक्षणनिर्विद्यप्रतीतिप्राद्यं साक्षादिव हृदये निवेशमानं चक्षुषोरुपरिवर्तमानं भयानको रसः । तथाविधे हि भये नात्मा तिरस्कृतो निर्विशेषत उह्निखितः । एवं परोऽपि । तत एव च न परिमितमेव साधारण्यम् । अपि तु विततम् । व्याप्तिप्रह इव धूमाम्युभयरू-पयोरेव वा । तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वपरिपोषिका नटादिसामग्री । यस्यां वस्तुमतां काव्यार्पितानां च देशकालप्रमात्रादीनां नियमहेत्नामन्योन्यसंबन्धवलादखन्तमपसर्गे स एव साधारणीभावः सुतरां पुष्यति । अत एव सामाजिकानामेकथनतेव प्रतिपत्तेः मुतरां रसपोषाय सर्वेषामनादिवासनाचित्रीकृतचेतसां वासनासंवादात् । सा चाविधा संविचमत्कारस्त जोऽपि कम्पपुलको द्वकसनादिविकारश्रमत्कारो यथा--'अज विहरी चमकइ कहकह वि न मंदरेण कलिआई । चंदकलाकंदलसच्छहाई लच्छीइं अंगाई ॥' अद्भुतभोगात्मस्पन्दावेशरूपो हि चमन्कारः । स च साक्षात्कारस्वभावो मानसाध्यव-सायो वा संकल्पो वा स्पृतिर्वा तथात्वेन स्फुरन्त्यस्त । यदाहु---'रम्याणि वीक्ष्य

मधुरांश्र निशम्य शब्दान्पर्युत्सुकीभवति यत्स्रुखितोऽपि जन्तुः। तश्चेतसा स्परति नुनमबोधपूर्व भावस्थितानि जननान्तरसौहृदानि ॥' इत्यादिः । अत्र हि स्मरतीति या स्मृतिरुपदर्शिता सा न तार्किकप्रसिद्धा, पूर्वमेतस्यार्थस्याननुभूतत्वात् । अपि तु प्रतिमानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेयमिति । स(?)वैतावदेषास्ति प्रतीतिराखादात्मा यस्यां रितरेव भाति तत एव विशेषान्तरानुपहितत्वान्सा रसनीया सती लीकिकी न मिथ्या, नानिर्वाच्या, न कौकिकतुल्या, न तदारोपादिरूपा । एषव चोपचयावस्थासु देशायनियन्त्रणात् । अनुकारोऽप्यस्त्वनुगामितया करणात् । विषयसामध्यपि भवतुः विज्ञानवादावलम्बनात् । सर्वेथा रसनात्मकवीतविद्यप्रतीतिप्राह्यो भाव एव रसः। तत्र विद्यापसारका विभावप्रभृतयः । तथा हि । लोके सकलविव्रविनिर्भुक्ता संवित्तिरेव चमत्कारनिर्वेशरसनाखादनभोगसमापत्तिलयविधान्त्यादिश्चर्दरभिधीयते । विद्याश्वास्या सप्त संभावनाविरहरूपा प्रतिपत्तावयोग्यता । खगनपरगतत्वनियमेन देशविशेषावेशो निजसुस्तादिविवशीमावः । प्रतीत्युपायवैकल्यस्फुटत्वाभावोऽप्रधानता । संशययोगश्च । तथा हि-संवेचमसंभावयमानः संवेदो संविदं निवेशियतुमेव व शक्तोऽस्ति । का तत्र विश्रान्तिरिति प्रथमो विज्ञः । तद्रपसार्णं हृदयसंवादो लोकसामान्यवृत्तुविषयः। अलोकसामान्येयु तु चेष्टितेषु अखण्डितप्रसिद्धिजनितगाढरूढप्रव्ययप्रसरकारी प्रख्याः तरामादिनामघेयपरिमहः । अत एव निःसामान्योत्कषोपदेशब्युत्पसिप्रयोजने नाटकादौ प्रक्यातवस्तुविषयःवादिनियमेन निरूप्यते । न तु प्रदसनादिति (१) । खैकगतानां च युखदु:खसंविदामास्यादे यथासंभवं तद्पगमभीहतया वा तत्परिरक्षाव्यप्रतया वा तत्स-हशो जिजीषया वा तजिहासया वा तत्प्रतिष्ठापयिषया वा तहोपनेच्छया वा प्रकारा-न्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्रम एव परमो विघ्रः । परगतत्वनियमभौषजा(?)मपि सुखदु:खानां संवेदने नियमेन खात्माने सुखदु:खमोहमाध्यस्थादिसंविदन्तरोह्रमनः संभावनादवरयभावी विद्यः । तदपसारेण कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र पूर्वरङ्गविधि प्रतीति पूर्वरहानिगृह्नेन नटी विद्षको वापीति लक्षितप्रस्तावनालोकनेन च यो नटहपता-धिगमस्तपुरःसरप्रतिशीर्षकादिना तत्प्रच्छादनप्रकारोऽभ्युपायः । अर्काकिकभाषादिभे-दलास्याक्ररक्षपीठमण्डपगतकक्षापरिग्रहनाव्योधर्मासहितः । तस्मिन् हि सति अस्यैवात्रेव एतहींव च मुखं दुःसं वेति न भवति । प्रतीतिस्वरूपस्य निव्वाद्रपान्तरस्य चारो-पितस्य प्रतिभासविश्रान्तिवैकल्येन खरूपे विश्रान्त्यभावात् । सत्येतदीयरूपनिह्रवमात्र एव पर्यवसानात् इत्येष मुनिना साधारणीभावरसचर्वणोपयोगित्वेन परिकरवन्धः समाधितः । तथा निजसुसादिविवशीभृतश्च कथं वस्त्वन्तरे संमदं विश्रमयेदिति तर्श्रत्यहत्वपोहनाय प्रतिपदार्थनिष्ठैः साधारणो महिन्ना सकलमोग्यत्वसहिष्ण्यिः शब्दादिविषयमयैरातोर्घगेने विचित्रमण्डपविद्यभगणिकादिभिरुपरञ्जनं समाश्रितम् ।

 <sup>&#</sup>x27;स्थिराणि' इति प्रसिद्धपाटः. २. 'भावजाना' स्थात्. ३. 'धर्म' स्थात्.
 भ. 'प्रत्यृह' स्थात्. ५. 'घने' स्थात्.

येनाहृदयोऽपि हृदयंवमत्यप्रास्या सहृदयीकियते । किं च प्रतीत्युपायानामभावे कथं प्रतीतिभावः । अस्फुटप्रतीतिकारिशब्दलक्षणसंभवेऽपि न प्रतीतिर्विधाम्यति स्फूट-प्रतीतिंरूपः प्रत्यक्षोचितप्रत्ययसाकाङ्कत्वात् । यथाहुः—'सर्वा वेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा' इति । खसाक्षात्कृते आगमानुमानशतैरप्यनन्यथाभावस्य स्वसंवेदनात् । अलातचक्रादी साक्षात्कारान्तरेणैव बलवता तत्प्रमित्यपसारणादिति होकिकस्तावदयं कमः । तस्मा-त्तदुभयविघ्नविघातेऽभिनयालोकधर्मिवृत्तिप्रवृत्युपस्कृताः समभिषिच्यन्ते । अभिनयन हि शब्दलक्षणलिङ्गव्यापारसदशमेव प्रत्यक्षव्यापारकत्पामिति । अप्रधाने च वस्तूनि संवित्कस्य विश्राम्यति । तस्यैव प्रस्ययस्य प्रधानान्तरं प्रस्यनुधावतः स्वातमन्यविः श्रान्तत्वात् । अतोऽप्रधानत्वं जडे विभावानुभाववर्गे व्यभिचारिनिचये च संविदाः त्मकेऽपि नियमेन नान्यसुखप्रेक्षिणि संभवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव चर्वणापत्रम्। तत्र पुरुषार्थनिष्ठाः काथित्संविद इति प्रधानम् । तद्यथा--रितः कामतद्रनुषङ्गिधर्मा-र्थनिष्ठा, कोधस्तत्त्रधानेष्वर्थनिष्ठः कामधर्मपर्यवसितोऽऽयुःसाहः समस्तधर्मादिपर्यवसितः शमश्र मोक्षोपाय इति तावत्तेषां प्राधान्यम् । यद्यपि चैषामन्योन्यं गुणभावो. तथापि तत्तत्प्रधाने इपके तत्प्रधानं भवतीति इपकभेदपर्यायेण सर्वेषां प्राधान्यमेषां लक्ष्यते । अदूरभागाभिनिविष्टदशा त्वेकस्मिन्नपि रूपके पृथक्प्राधान्यम् । तत्र सबेंडमी सुखप्रधानाः खसंविचर्वणरूपस्य एकघनस्य प्रकाशस्यानन्दसारत्वात् । तथा होकधनशोकसंविक्ववंणेऽपि लोके स्त्रीलोकस्य हृदयविधान्तिरन्तरायशुन्यविधान्ति-शुन्यत्वात् । शरीरत्वात् (१) अविश्रान्तिरूपतर्यव च दुःखम् । तत एव कार्पिर्लर्दःखस्य चाबल्यमेव प्राणत्वेनोक्तं रजोग्रत्तिनां वदद्भिरित्यानन्दरूपता सर्वरसानाम्, किंतू-परञ्जकविषयवशात्केषामपि कट्पितास्पशों ऽस्ति वीरस्येव । स हि क्रेशसहिन्णुतादि प्राण एव । एवं रत्यादीनां प्राधान्यम् । हासादीनां तु सातिशयं सक्कलोकमूलभ-विभावतयोपरत्रकत्वमिति प्राधान्यम् । अन एवानुत्तमप्रकृतियु बहुला न हासादयो भवन्ति । पामरप्रायः सर्वोऽपि इसति शोचिति विभेति परनिन्दामाद्रियते । स्वल्प-मुभाषितत्वेन च सर्वत्र विसायते । रत्याद्यङ्गतया तु पुमर्थापयोगिन्वमपि म्यान् स्थायित्वं चैतावतामेव । एवमप्रधानत्वनिरासः । स्थायिनिरूपणया स्थायिभावान् सत्वं नेष्यामः । इत्यनया सामान्यलक्षणशेषभूतया विशेषलक्षणनिष्ठया च मुनिना कृतः । तत्रानुमावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक् स्थायिनि नियमो नास्ति, बाष्पादेरानन्दातिरोगादिजत्त्वदर्शनात् । व्याघादेश्व कोधभर्यादहेतुत्वात् । श्रमचिन न्तादेरुत्साहभयाद्यनेकसहचरत्वावलोकनात् । सामग्री वा तु न व्यभिचारिणी । तथा हि । बन्धुविनाशो यत्र विभावः परिदेविताध्रपातादिश्वानुभावश्चिन्तादैन्यादिश्च व्य-भिचारी, सोऽवर्यं शोक एवेत्येवं संशयोदये शहात्मकविष्रशमनाय संयोग उपात्तः । तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदर्शन जस्थाय्यातमपरचित्तवृत्यनुमानाभ्यास

१. 'रूपप्रत्य' स्यात्. २. 'वस्तुनि' स्यात्.

एष पाटवादधुना तैरैवोद्यानकटाक्षपृत्यादिभिर्लीकिकी कारणत्वादिशुवमतिकान्तैर्वि-मवेनानुभवेनासमञ्जरञ्जकत्वमात्र्रश्राणेरत एवालाकिकविभावादिव्यपदेशभाग्भिः प्राच्य-करणादिरूपसंस्कारोपजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधेयव्यपदेश्यैर्पुणप्रधानतापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्योगं संबन्धमैकाप्यं वासादितवद्भिरलंकिकनिर्विधसंवेदनात्म-कचर्वणागोचरतां नीतोऽर्थश्रव्यंमाणतैकसारो न तु सिद्धसमावस्तात्कालिक एव, न तु चर्वणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः । नेतु यथा शाङ्ककादिभिर-भ्यधीयत-स्थाय्येव विभावादिप्रत्याय्यमानो रस्यमानत्वाद्रस उच्यते ॥ एवं हि लोकेऽपि किं न रसः, असतोऽपि हि यत्र रसनीयता तत्र बस्तुसतः कथं न भविष्यति । तेन स्थायिप्रतीतिरनुमितिरूपा वाच्या, न रसः । अत एव सूत्रे मुनिना स्थायिप्रहुणं न कृतम् । तत्प्रत्युत शस्यभृतं स्थात् । केवलमौचित्यादेवमुच्यते—'स्थायी रसीभूतः' इति । आंचित्यं तु तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चर्वणो-पयोगितया विभावादित्वा(दि)लम्बनात् । तथा हि । शैकिकचित्तवृत्यनुमाने का रसता तेनार्लाकिकचमत्कारात्म। रसास्वादः स्मृत्यनुमानलीकिकखर्यवेदनविरुक्षण एव । तथा हि । लाकिकेनानुमानेन संस्कृतः प्रमदादिनं ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, अपि तु हृदयसं-वादात्मकसहृदयत्वबलात्पृणीभविष्यद्रसास्वादाद्वरीभावेनानुमानस्पृत्यादिसोपानमनारुद्येव तन्मयीभावोचितचवेणाप्राणतया । न च सा वर्वणा प्राह्मानान्तरात्, येनाधुना स्पृतिः स्यात् । न चात्र र्लंकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणव्यापारः, कि त्वर्लंकिकविभावादिसंयोगवलो-पनतंत्रेयं चर्वणा । मा च प्रत्यक्षानुमानागमोपमानाद्विकिकप्रमाणजनितरत्याद्यबोध-स्तथा योगिप्रत्यक्षजतरस्य गरसंवित्ति हानात्सकलवैषयिकोषरागश्चन्यश्च अपरयोगिगत-स्वानन्देकघनानुभवाच विशिष्यते । एतेपां यथायोगमर्जनादिविद्यान्तरोदयेन ताटस्थ्य-हेतुकास्फुटत्वेन विषय।वैश्वेवश्येन च सान्दर्यविरहात् । अत्र तु खात्मैकगतलनियमा-संभवात्र विषयांवर्शववश्यम् , स्वात्मानुप्रवेशात्परगतत्वनियमाभावात्र ताटस्थ्यस्फट-लम् । तद्विभावादिसाधारण्यवशसंत्रवृद्धोचितनिजरत्यादिवासनावेशवशाश्व न विप्नान्त-रादीनां संभवः। अत एव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवं रसस्य, तद्वीधापगमंऽपि रससंभवप्रसङ्गत् । नापि श्रीसहेतवः, येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यवित्प्रमे-यभूतरसस्याभावात् । तर्हि किमेतद्विभावादय इति । अर्लाकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । कोऽन्यंत्रत्थं दृष्टमिति चेद्रपणमस्माकमेतद्कीकिकत्वतिद्वी । पान-करसास्वादोऽपि किं गुडमरिचादिषु दृष्ट इति समानमेतत् ॥ नै त्वेवं रसोऽप्रमेयः स्यात् । एव युक्त भवितुमहंति रस्यतैकप्राणी ससी न प्रमेयादिस्वभावः । तहि सुत्रे निष्पत्तिरिति कथं नायं रसः(१) स्थात्, अपि तु तद्विषयाया रसनायाः । तन्निष्पत्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य निष्पत्तिहच्यते । तत्र कश्चिदत्र दोपः । सा च

१. 'नतु' स्यात्. २. 'कान्यत्रेत्थं' स्यात्. ३. 'नन्वेवं' स्यात्. ४. 'नाम रसस्य स्यात्' स्यात्

स च न विभावादेः कार्यः, तद्विनाशेऽपि रससंभवप्रसङ्गात् । नापि ज्ञाप्यः, सिद्धस्य तस्याभावात् ॥ कारकज्ञापकान्यामन्यत् क दृष्टमिति चेत्, न कचिद्दृष्टमित्यलौकिकत्वसिद्धेर्भूषणमेतन्न दृष्णम् । विभावादीनां च समस्तानामभिव्यञ्जकत्वम्, न व्यस्तानां व्यभिचारात् । व्याघादयो हि विभावा भयानकस्येव वीराद्धुतरौद्राणाम् । अश्रुपातादयोऽनुभावाः करुण-स्येव शृङ्गारभयानकयोः । चिन्तादयो व्यभिचारिणः करुणस्येव शृङ्गारवी-रभयानकानाम् ॥

यत्राप्येकैकस्योपादानम् त्यथा—

'केलीकन्दुलितस्य विभ्रममधो धुर्य वपुते हशौ

भङ्गीभङ्गुरकामकार्मुकमिदं भ्रूनर्मकर्मकमः ।

आपातेऽपि विकारकारणमहो वक्राम्बुजन्मासवः

सत्यं सुन्दरि वेधसिक्षजगतीसारं त्वमेकाकृतिः ॥'
अत्र विभावानाम् ,

रसना न प्राणव्यापारो न कारकव्यापारः खयं तु नाप्रामाणिकी खयं वेदनसिद्धत्वान् । रसना च बोधरूपंच किं तु बोधा-तरेभ्यो लांकिकेभ्यो विलक्षणेव, उपायानां विभावादिनां लोकिकवैलक्षण्यान् । तेन विभावादिसंत्रोगाद्रसनायत्तो निष्पयते । ततस्त्रथाविध-रसनापोचरालाकिकोत्तराधों रस इति तात्पर्थम् । सृत्रस्यायमत्र संक्षेपः । मृत्रद्यतिशी-र्षकादिना तावत्रद्यद्विद्दराच्छायते । गाढशाक्तनसंवित्संस्काराच्च काव्यवलानीयमानापि न तत्र रामधीर्विश्राम्यति । तत एवोभयदेशकाललागः । रोमाबादयश्च भूयसा रति-प्रतीतिकारितया दशस्त्रत्रवलेकिताः देशकालानियमेन र्रात गमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्वासनावत्वादनुप्रविष्टः । अत एव तदस्थतया रत्यवगमः । न च नियत-कारणत्या, येनार्जनाभिष्वद्वादिमंभावना । न च नियतपरात्मेकगतया, येन दुःखद्वेषा- युद्यस्तेन साधारणीभृता संतानवृत्तरेकस्या एव वा संविदो गोचर्गभृता रतिः श्रङ्गारः । साधारणीभावना च विभावादिभिरिति श्रीमानभिनवगुप्राचार्यः ॥ एतन्मतमेव वास्माभिरपजीवितं वेदितव्यम् ॥ तत्र विभावप्रधान्ये व्यभिचारिणां प्रधान्यं यथा— 'आत्तमत्त्रपिक्तं कातरा शफरशिद्धनी जद्दां। अञ्चलां जलमधीरलोचना लोचनप्रतिश्वरित्वाञ्चतम् ॥' इत्यत्र मृकुमारमुग्धप्रमदाजनभूपणभूतस्य वितर्कत्रास- शक्कांदेः प्रधान्यम् । तद्विभावानां सानदर्यातिशयकृतां प्रधान्यान् । आत्तमित्यादिः । स्वतिस्त्रादिः प्रधान्याम् । तद्विभावानां सानदर्यातिशयकृतां प्रधान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्ते । आत्रमित्यादिः ।

१. 'ना यतो' स्यात्.

'यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुको निःस्थेमनी लोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं दृनाक्विनीनालवत् । दृर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यृनि सयावनासु वनिताम्बेषैव वेषस्थितिः ॥' अत्रानुभावानाम्,

'दृगदुत्सुकमागते विचित्तं संभाषिणि स्फारितं संश्चिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किंचाञ्चितश्रूलतम् । मानित्याश्चरणानितव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागिस प्रेयसि ॥'

अत्रौत्मुक्यबीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां व्यभिचारिणाम् , तत्राप्येते-पामौचित्यादन्यतमद्वयाक्षेपकत्वमिति न व्यभिचारः ॥

रसभेदानाह--

शुक्रारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानका वीभन्ताद्भुतशान्ता नव रसाः।

तत्र कामस्य सकलजातिमुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्प्रतिहृचन्तेति पूर्वे शृङ्गारः । तदनुगामी च हास्यः । निरपेक्षकभावत्वात्तद्विपरीत-स्ततः करुणः । ततस्तिनित्तमर्थप्रधानो रौदः । ततः कामार्थयोर्धर्ममूल-

तानुभाववगंसु तदनुयायी। अनुभावप्राधान्यं च तेषां प्राधान्यं दूरित्यादिना उदाहरिष्यते। अन्यतमेति। विभावापंध्यानुभावव्यभिचारिणाम्, अनुभावापेक्षया
विभावव्यभिचारिणाम्, व्यभिचार्यपेक्षया विभावानुभावानां चान्यतमत्वम्। तथा हि।
केलीकन्द्लिते लादी विभावभृतस्य सान्द्यंसानुगतन्वेन केलीविश्रमभृतुरनमीदिपदमहिन्नानुभाववगी भिक्तिकस्यात्वादिशन्दवलाच व्यभिचारिवर्गः प्रतिभाति।
यिद्धश्रम्येत्यादी विश्रान्तिलक्षणस्तम्भविलोकन्वे चित्र्यगात्रता नवता रसस्य पुलकवैवर्णादरनुभावस्यानुगतन्वेन विश्रम्येति बहुश इति प्रतिदिनमिति पदसमितिऽभिलाषचिन्तीत्सुक्यनिद्राधितग्लान्यालस्यश्रमस्मृतिवितकदिव्यभिचारिगणः। कृष्ण इस्मादिपदार्थितम् विभावः। दूरादुत्सुकिमिस्यादी औत्सुक्यादेर्व्यभिचारिणोऽनुगतत्वेन दूरादिस्मादिपदार्पितः सहसा प्रसरणादिस्पोऽनुभावः भ्रेयसीति विभावश्च प्रकाशत इति।
एवं द्वयप्राधान्ये चोदाहार्यम्, किं तु समप्राधान्य एव रसास्वादस्योत्कर्षः। तच्च प्रबन्ध

यथा----

'एकस्मिञ्छयने पराङ्गुसतया वीतोत्तरं ताम्यतो-रन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गीरवम् । दम्पत्योः शनकैरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवचक्षुषो-

भेगो मानकलिः सहासरभसव्यावृत्तकण्ठमहम् ॥'

सेषा विभावादिसामग्री वस्तुतः प्रवन्य एव प्रथते, मुक्तकेषु तु का-ल्पनिक्येव ॥

तत्र संभोगमाह--

## सुखमयधृत्मादिव्यभिचारी रोमाश्चाद्यनुभावः संभोगः।

लजाचैर्निषिद्धान्यपीष्टानि दर्शनादीनि कामिनौ यत्र 'संभुक्तः स सं-भोगः । स च सुखमयधृत्यादिव्यभिचारिरोचितो रोमाञ्चखेदकम्पाश्रमे-खलास्खलनश्वसितसाध्वसकेशबन्धनवस्त्रसंयमनवस्त्राभरणमाल्यादिसम्यङ्गि-वेशनविचित्रे क्षणचादुपभृतिवाचिककायिकमानसिकव्यापारलक्षणानुभावः परस्परावलोकनालिङ्कनचुम्बनाद्यनन्तभदः ।

यथा---

'द्दष्ट्वेकासनसंगते भियतमे पश्चातुपेत्यादरा-देकस्या नयने निमील्य विहितकीडानुबन्धच्छलः।

बस्तु प्राप्तं चेत्कोऽभिलाषः । तेन प्राप्त प्राप्तमपहारितमिय गतं गतं प्राप्तमिवेश्येवं परम्पराक्रमेण वर्षिष्णुरयं कामः परमां प्रीति तनोति । न स्यत्र कण्ड्यायामिव निष्टत्तिः साध्या, अपि तु भोगात्मकं सुस्तमिति रतिहेतुन्वाद्रतिः काम दल्यथः ॥ सेपंति । स्रीपंति । स्रीपंति । स्रीपंति । स्रतुमाल्यादिहिं विभाव आलम्बनोहीपनत्या उभयस्पोऽपि सामस्त्येन श्रङ्गारस्य विभावत्येन मन्तव्यः । युक्तं चेतत्, अन्यथा अर्त्रव स्पके उद्यानकृतुमाल्यादीनां सर्वेषां दर्शनायको रमः स्यात् विभावभेदात् ॥ कार्ल्पनिकीति । विभावादिवर्गस्य तावतस्त्रत्रानुसंघानं कन्यत दल्यथः ॥ सुस्तमयेति । यद्यपि रतिश्रमकृतं निद्रादि संभोगेऽप्यस्ति, तथापि न तद्रती चित्रतामाधत्ते, विप्रलम्भे तु तद्रतिविभावनापरम्परोदितमेवेति युक्तमेवेश्यत्र सुख्तमयत्वम् ॥ स्प्रैकासनेति । एका निजत्वेन स्थिता । अपरा तत्सक्षी प्रच्छन्ना ।

१. 'संभुद्रः' स्यात्,

ईषद्वित्रतकंधरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा-मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥

विप्रलम्भमाह--

शङ्कादिव्यभिचारी संतापाद्यनुभावोऽभिलापमानप्रवासरूपो विप्रलम्भः।

संभोगसुखास्वादलोभेन विशेषेण प्रलम्यते आत्मात्रिति विप्रलम्भः । स च शङ्कौत्युक्यमदग्लानिनिद्रासुप्तप्रत्रोधचिन्तास्याश्रम(स)निर्वेदमरणो-नमादनडताव्याधिस्वमापस्मारादिव्यभिचारी संतापजागरकार्यप्रलापक्षाम-नेत्रवचोवकतादीनसंचरणानुकारकृतिलेखलेखनवाचनस्वभावनिह्ववार्ताप्र-श्रस्तेहनियेदनसान्त्रिकानुभवनशीतसेवनमरणोद्यमसंदेशाद्यनुभावस्त्रिधा, अ-भिलाषमानप्रवासभेदात् ॥ करुणविप्रलम्भस्तु करुण एव ।

यथा---

'हदये वसमीति मित्रयं यद्त्रोचस्तद्त्रैमि कैतवम् । उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रितः ॥' इत्यादिरितप्रलापेषु ॥ तत्राभिलापविष्रलम्भमाह— द्वपारवञ्याभ्यामाद्यो द्वेषा । आद्योऽभिलापविष्रलम्भः ॥

कथमन्यथा एकासनसंगतिः । निर्माल्यमाननयना च न देखा । तथा हि प्रियतमे इति कथम् । कीडामनुबधाति यत्रयनिनीलनं तदेवापरनायिकःचुम्बनार्थं विहितं छलं येन सः । चुम्बनार्थंगीपद्विकतकंघरो मनाक्चिलतप्रीवः । सपुलकः उत्पन्नसात्त्विकः प्रमोदोहस-मानसादे सप्वत्रावयनाभिमान एव हेतुः ॥ दाङ्केति । दुःखप्रायव्यभिचारीत्वर्थः ।
मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र विविधितम्, येन शोकावस्थानमिष न लभते ।
यथा—'तीर्थं तोयव्यतिकर—' इत्यादा । अत एव सुक्विना वाक्यभेदेनापि मरणं नाख्यातम् । प्रतीतिविधान्तिस्थानस्थानस्थानस्य तृतीयपादेन च विभवानसंथान दर्शिनतम् । पुनप्रहणेन स एवार्थः सुतरां शोतितः । अथ वा चतन्यावस्थैव प्राणत्यागकर्तृतान

१. 'प्रेमोह्रस' स्यात. २. 'विभावा' स्यात्-

स दैवाद्यथा---

'शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषं व्यर्थे समर्थ्य लिलतं वपुरात्मनश्च । सख्योः समक्षमिति चाधिकजातलजा शून्या जगाम भवनाभिमुखी कथंचित् ॥'

पारवश्याद्यथा---

'स्मरनवनदीपूरेणोढा मुहुर्गुरुसेतुमि-र्यदपि विधृता दुःस्वं तिष्ठैन्त्यपूर्णमनोरथाः । तदिषे लिखितप्रख्येरङ्गः परस्परमुन्मुखा नयननलिनीनालानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥'

प्रतिज्ञाभङ्गभीत्यापि यो न सङ्गः कादम्बर्याश्चन्द्रापीडेन, सोऽपि पा-रवश्यज एव ॥

मानविप्रलम्भमाह---

प्रणयेर्ष्याभ्यां मानः ।

प्रेमपूर्वको वशीकारः प्रणयः, तद्भक्त मानः प्रणयमानः । स च स्नियाः पुंस उभयस्य वा ।

त्मिका पाश्वन्धायवसरगता मन्तव्या, न तु जीवितवियोगः सुलभोदाहरणं चैतदिति । सम्मादापस्मारव्याश्रीनां या नात्यन्तं कृत्सिता दशा सा काव्ये प्रयोगे च दर्शनीया, कुनितता तु संभवेऽपि नेति बृद्धाः । वयं तु बृधः—ताहद्दयां दशायां जीवितनिन्दात्मिकायां तद्देहोपभोगसाररत्यात्मकस्थो बन्धादिविंदात एवेत्ससंभव एवेति ॥ स्मरेति । स्मरेति । स्मरेति । स्मरेति । समर एव नदीपूरः प्रावृषेण्यप्रवाहः सरभसमेव प्रबुद्धतात । तेन ऊदा परस्परसांमुख्य-मबुद्धिपूर्वमेव नीताः । अनन्तरं गुरव एव श्वश्रृप्रभृतयः सेतवः इच्छाप्रसरनिरोधक-त्वात् । अयं च गुरवोऽलङ्क्ष्याः सेतवः स्वयुद्धताः प्रतिहतेच्छा अत एव पृणमनोरयास्तिष्टन्ति, तथापि परस्परोन्मुखतालक्षणान्योन्यतादात्म्येन खदेहे सकलकृत्ति-निरोधाहिष्कितप्रायेरद्वैनयनान्येव निर्मानालानि तरानीतं रसं परम्परालक्षणमास्वा-दयिते । परस्परामिलापात्मकृदृष्टिच्छ्टामिश्रीकार्युक्त्यापि कालमतिवाह्यंतीति ॥

१. 'तिष्ठत्यपूर्णमनोरथा' इति वाग्भटकाव्यानुशासनं.

 <sup>&#</sup>x27;अपूर्ण' स्यात्.
 'परस्परालोकनलक्षण' स्यात.
 'न्ति' स्यात्.

ब्रियाः यथा---

'प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससंभ्रमविस्मृत-स्त्रिभुवनगुरुभीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् । निमतशिरसो गङ्गालोके तथा चरणाहता-ववतु भवतस्यक्षस्यैतद्विलक्षमवस्थितम् ॥'

पुंसो यथा-

'अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभुद्गोदावरीसैकते । आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कात्यादरविन्दकुकालिनेभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥'

उभयस्य यथा---

'पंणयकुवियाण दुण्ह वि अलियपमुत्ताण माणइत्ताणम् । निचलनिरुद्धनीसासदित्रकत्राण को मल्लो ॥'

ईर्प्यामानः स्त्रीणामेव यथा-

'संध्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बद्धाञ्जलियीचसे धत्से यच नदीं विलज्ज शिरसा तचापि सोढं मया। श्रीजीतामृतमन्थने यदि हरेः कस्माद्विषं भक्षितं मा स्नीलम्पट मां म्पृशेत्यभिहितो गौर्या हरः पात वः॥'

प्रवासविप्रलम्भमाह---

कार्यशापसंभ्रमेः प्रवासः।

प्रवामो भिन्नदेशत्वम् ।

तत्र कार्यहेतुकः भवासो यथा-

'याते द्वारवर्ती तदा मधुरिपौ तद्दत्तझम्पानतां कालिन्दीतटरूढवञ्जुललतामालिङ्गच सोत्कण्ठया ।

 <sup>&#</sup>x27;प्रणयकुपितयोर्द्वयोर्प्यलीकप्रसप्तायोर्मानवतोः ।
 निश्चलनिरुद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को मलः ॥' [इति च्छाया ।]

२. 'र्याताम्बुधिमन्यने यदि हरि' इति वाग्भटकाव्यानुशासने पाठः साधुः.

तद्गीतं गुरुवाष्पगद्भदगलत्तारखरं राधया
येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरप्युत्कमुत्कृजितम् ॥'
शापहेतुकप्रवासे मेघदूतकाव्यमेवोदाहरणम् ॥
संभ्रमो दिव्यमानुषविद्वरादुत्पातवातादिविष्ठवात् परचकादिविष्ठवाद्वा
व्याकुलत्वम् ।

यथा मकरन्दयुद्धसाहाय्यं कर्तु गतस्य माधवस्य— 'हा प्रिये, हा मालति,

> किमपि किमपि शङ्के मङ्गलेम्यो यदन्य-द्धिरमतु परिहासश्चण्डि पर्युत्सुकोऽस्मि । कलयसि कलितोऽहं वल्लभे देहि वाचं अमित हृदयमन्तविद्वलं निर्देयासि ॥'

हास्यमाह--

विकृतवेषादिविभावो नासास्पन्दनाद्यतुभावो निद्रादिव्यभि-चारी हासो हास्यः।

देशकालवयोवर्णवैपरीत्याद्विकृताः केशबन्धादयो वेषाः, आदिशब्दान्न-र्तनान्यगत्याचनुकरणासत्प्रलापभूषणादीनि विभावा यस्य सः, तथा नासौ-ष्ठकपोलस्पन्दनदृष्टिव्याकोशाकुञ्चनस्वेदास्यरागपार्श्वप्रहृणाद्यनुभावो निद्रा-वहित्थत्रपालस्यादि व्यभिचारी हासः स्थायी चर्वणीयत्वमागतो हास्यः।

स इति हासः।

यद्भरतः-

'ईषद्विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः। अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्॥ आकुञ्चिताक्षिगण्डं यत्सखनं मधुरं तथा। कालागतं सास्यरागं तद्वै विद्यासतं भवेत्॥

१. भरतमुनिना बाग्भटेन च तन्द्राप्यभिहिता.

अस्थानहसितं यतु साश्चनेत्रं तथैव च । उत्कन्पितांसकशिरस्तचापहसितं भवेत् ॥'

परस्थमाह---

एतत्संक्रमर्जेईसितोपद्दसितातिद्दस्तिः परस्थोऽपि । एतेषां स्मितादीनां संकान्त्या जातैर्यथासंख्येनोत्तमादिषु । यद्भरतः—

> 'उत्फुल्लाननेत्रं तु गण्डैर्विकसितैरथ । किंचिल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते ॥ उत्फुल्लनासिकं यतु जिह्मदृष्टि निरीक्षितम् । निकुश्चितांसकशिरस्तचोपहसितं भवेत् ॥ संरम्धसीस्तनेत्रं च विकुष्टस्वरमुद्धतम् । करोपगूदपार्श्व च तचातिहसितं भवेत् ॥'

तत्रात्मस्थो हासो यथा--

'पाणौ कङ्कणमुत्फणः फणपतिनेत्रं ज्वलत्पावकं कण्ठः कृटितकालकूटकुटिलो वस्नं गजेन्द्राजिनम् । गौरीलोचनलोभनाय सुभगो वेषो वरस्यैष मे गण्डोल्लासविभावितः पशुपतेर्हास्योद्गमः पातु वः॥'

संक्रान्त्येऽपि । परं इसन्तं दृष्ट्वा खयं विभावानपर्यक्षिप इसंक्रोके दृष्टः।तथा विभावादिद्रश्चेनेऽपि गाम्भीयोदनुदितहासोऽपि परकीयहासावलोकने तत्क्षणं हासविवशः संपद्यत एवेति । यथा अम्लदाहिमादिरसाखादोऽन्यत्रापि दन्तोदकविकारानुरूपदर्शनात् संक्रमणखभावः, तथा हासोऽपि संकामिति, नान्ये । यस्तु खामिशोकाद्रृत्यस्य शोकः सोऽन्यः एव शोकवत्स्वामिविभावको विभावभेदात् । इह च तद्विभावक एव हास्यः संकामतीत्यर्थः । स्मितं हि यदुत्तमप्रकृतां, तत्संक्रीतं हसितं संपद्यते । एवं विहसितं मध्यमप्रकृतां संकान्तमतिहसितम् । अपहसितमधमप्रकृतां संकान्तमतिहसित-मिति स्मितस्य ईषत्तायां व्यपगतायां हसितम्, ततो विशेषेण ततोऽपि परस्परसमीपं

१. 'साश्रुने' भरत० २. 'विकृष्ट' भरत०.

१. 'न्त्येति' स्यात्. २. 'संकान्तं' स्यात्.

परस्थो यथा---

'कनककलशस्त्र राधापयोधरमण्डले नवजलधरश्यामामात्मद्युर्ति प्रतिबिम्बिताम् । असितसिचयपान्तभ्रान्त्या मुहुर्मुहुरुत्क्षिप-अयति जनितबीडाहासः प्रियाहसितो हरिः॥'

करुणमाह-

इष्टनाशादिविभावो दैवोपालम्भाद्यनुभावो दुःखमयव्यभिचारी शोकः करुणः।

इष्टवियोगानिष्टसंप्रयोगिवभावो दैवोपालम्भिनःश्वासतानवमुलशोषण-स्वरभेदाश्चपातवैवर्ण्यपलयस्तम्भकम्पभूलुठनगात्रसंसाक्रन्दाचनुभावो निर्वेद-ग्लानिचिन्तौत्सुक्यमोहश्चमत्रासिवपाददैन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारालस्य-मरणप्रभृतिदुःखमयव्यभिचारी चित्तवैधुर्यलक्षणः शोकः स्थायीभावश्चर्व-णीयतां गतः करुणो रसः।

यथा---

'अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । दहरो पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम् ॥' इत्यादि रतिप्रलापेषु ॥ रौद्रमाह—

दारापहारादिविभावो नयनरागाद्यज्ञभाव औष्रयादिव्यभि-चारी कोधो रोद्रः।

दारापहारदेशजात्यभिजनविद्याकर्मनिन्दासत्यवचनप्रभृत्याधिक्षेपोपहास-वाक्पारुष्यद्रोहमात्सर्यादिविभावो नयनरागभ्रुकुटीकरणदन्तौष्ठपीडनगण्ड-स्फुरणहस्तामनिःपेषताडनपाटनपीडनप्रहरणाहरणशस्त्रसंपातरुधिराकर्षण-च्छेदनाद्यनुभाव औष्ट्यावेगोत्साहविबोधामर्षचापलादिव्यभिचारी क्रोधः स्थायिभावश्चर्वणीयतां प्राप्तो रोद्रो रसः।

९. 'निष्येष' स्यात्.

यथा---

'चञ्चद्धजभ्रमितचण्डगदाभिघात-संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धधनशोणितशोणपाणि-रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः॥'

वीरमाह— नयादिविभावः स्थैर्याद्यतुभावो धृत्यादिव्यभिचार्युत्साहो धर्म-दानयुद्धभेदो वीरः।

प्रतिनायकवर्तिनयविनयासंमोहाध्यवसायबलशक्तिप्रतापप्रभाविकमा-िषक्षेपादिविभावः स्थैर्यधैर्यशौर्यगाम्भीर्यत्यागवैशारद्याद्यनुभावो धृतिस्म-त्यौप्रयगवीमपेमत्यावेगहपीदिव्यभिचारी उत्साहः स्थायिभावश्चवेणीयतां गतो धर्मदानयुद्धभेदात्रेधा वीरः।

गतम् अन्यदपद्दतिमतिश्चयेन चेत्युपसर्गभेदादर्थभेदः ॥ चश्चद्भुजेति । चश्चद्भयां वेगावर्तमानाभ्यां भुजाभ्यां अमिता ये पत्र दारुणा गदा तया योऽभितः सर्वतः ऊर्ध्वाधस्तेन सैम्यग्धूणितं पुनरनुत्थानोपहतं कृतमूरुयुगलं युगपदेवोरुद्वयं यस्य तं मुयोधनमनादर्श्यव स्त्यानेनावश्यानतया न तु कालान्तरशुष्कतयावनद्वं हस्ताभ्याम-विचलद्रपमत्यन्तमाभ्यन्तरतया घनं न तु रसमात्रस्वभावं यच्छोणितं रुधिरं तेन शोणौ लोहिता पाणी यस्य । अत एव स भीमः कातरत्रासदायी । तवेति । यस्यास्तत्तदपमानर्जातं कृत देव्यनुवितमपि, तस्यास्तव कचानुत्तंसयिष्यति उत्तंस-वतः करिष्यतीति वेणीखमपहरन् करविच्युतशोणित(शोणित)शकललोहितकुसुमापी-डेनंव योजयिष्यतीत्युत्प्रेक्षा । तव देवीत्यनेन कुलकलत्रखलीकारस्मरणकारिणा क्रोधस्यंवोद्दीपर्नावभावल कृतमिति नात्र श्वदारशङ्का कर्तव्या । सुयोधनस्य चानादरणं द्वितीयगदाघातदानायनुरामः, स च संचूर्णितोरुलादेव । स्थानप्रहणेन द्रीपदीमन्यु-प्रक्षालने लरा सूचिता ॥ नयेति । संध्यादिगुणानां सम्यग्प्रयोगो नयः इन्द्रियजयो विनयः । असंमोहेनाध्यवसायो वस्तुतत्त्वनिश्वय इति मन्त्रदर्शिता । हस्त्यश्वरथपा-दातं बलम् । अवस्कन्दयुद्धादौ सामर्थ्य शक्तिः । शत्रुविषयसंतापकारिणी प्रसिद्धिः प्रतापः । अभिजनधनमित्रसंपत् प्रभावः । सामायुपायानामेकद्वित्रिचतुरादिः भेदर्यथाविषयं नियोजनं वैद्यारद्यम् ॥ धर्मेति । धर्मादित्रितयमनुभावात्मकं प्रति-

<sup>9. &#</sup>x27;येथं चण्डा' स्थात्, २. 'भिघातः' स्थात् ३. 'म्यक्चू' स्थात्, ४. 'जातं' स्थात्, ५. 'स्थाना' स्थात्.

यथा---

'अजित्वा सार्णवामुर्वीमनिष्टा विविधेर्मसैः । अदत्त्वा चार्थमर्थिभ्यो भवेयं पार्थिवः कथम् ॥'

तत्र धर्मवीरो नागानन्दे जीमृतवाहनस्य । दानवीरः परशुरामबिलप्र-भृतीनाम् । युद्धवीरो वीरचरिते रामस्य ॥

इह चापत्पङ्किनममतां खल्पसंतोषं मिथ्याज्ञानं चापस्य यस्तत्त्विनश्च-यस्त्रपोऽसंमोहाध्यवसायः स एव प्रधानतयोत्साहहेतुः । रौद्रे तु ममताप्रा-धान्यादशास्त्रितानुचितयुद्धाद्यपीति मोहविस्मयप्राधान्यमिति विवेकः ।

भयानकमाहु-

विकृतस्वरश्रवणादिविभावं करकम्पाद्यनुभावं शङ्कादिव्यभि-चारि भयं भयानकः।

पिशाचादिविकृतस्वरश्रवणतदवलोकनस्वजनबन्धवधादिदर्शनश्रवणश्-न्यगृहारण्यगमनादिविभावं करकम्पचलदृष्टिनिरीक्षणहृदयपादस्पन्दशुष्कौ-ष्ठकण्ठत्वमुखवैवर्ण्यस्वरभेदाद्यनुभावं शङ्कापस्मारमरणत्रासचापलावेगदैन्य-मोहादिव्यभिचारी स्त्रीनीचप्रकृतीनां स्वाभाविकमुत्तमानां कृतकं भयं स्था-यिभावश्चविणीयत्वमागतं भयानको रसः।

यथा---

'प्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतित स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भृयसा पूर्वकायम् । शष्पैरर्धावलीदैः श्रमविततमुखश्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदश्रप्छतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यो प्रयाति ॥' ननु च राजादिः किभिति गुर्वादिभ्यः कृतकं भयं दर्शयति, दर्शयत्वा किमिति मृद्नु करकम्पादीन्दर्शयति, किमिति च भय एव कृतकत्वमुक्तं

नायकगतं तु विभावरूपमिति तद्भेदाद्वीरस्य त्रैविध्यमित्यर्थः । यदाह भरतः—'दा-भवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथैव च । रसं वीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेष हि ॥' इति ॥ स्त्रीनीचप्रकृतीनामिति । नोत्तममध्यमप्रकृतीनाम् ॥ कृतकमिति ।

उत्तमा हि अन्तर्भयामावेऽपि गुरुभ्यो राष्ट्रस्य भयं दर्शयन्ति । एवं हि सुतरामुत्तमलं

सर्वस्य हि कृतकत्वं संभवति, यथा वेश्या धनार्थिनी कृतकां रितमादर्श-यति ॥ उच्यते—भये हि प्रदर्शिते गुरुर्विनीतं तं जानाति मृदुचेष्टिततया चाधमप्रकृतिमेनं न गणयति । कृतकरत्यादेश्चोपदिष्टात्र काचित्पुरुषार्थ-सिद्धिः । यत्र तु राजानः परानुप्रहाय कोधविस्मयादि दर्शयन्ति, तत्र व्यभिचारितैव, न तेषां स्थायितेति ॥

बीभत्समाह---

अह्यदर्शनादिविभावाङ्गसंकोचायनुभावापसारादिव्यभिचा-रिणी जुगुप्सा बीभत्सः ।

अह्बानामुद्धान्तत्रणपूतिकृमिकीटादीनां दर्शनश्रवणादिविभावा अङ्गसं-कोचहृह्णासनासामुखविकृणनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावापस्मारौध्यमोह्ग-दादिव्यभिचारिणी जुगुप्सा स्थायिभावरूपा चर्वणीयतां गता वीभत्सः।

यथा---

'उत्कृत्योत्कृत्य कृति प्रथममथ पृथूच्छोफभूयांसि मांसा-न्यंसिन्फक्पृष्ठपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा । आत्तस्नाय्वन्त्रनेत्रात्प्रकटितदशनः पेतरङ्कः करङ्का-दङ्कस्थादिन्यसंस्थं स्थपुटगतमपि कव्यमव्यप्रमत्ति ॥' अद्भुतमाह—

दिव्यदर्शनादिविभावो नयनविस्ताराद्यतुभावो हर्षादिव्यभि-चारी विस्मयोऽद्धतः।

दिव्यदर्शनेप्सितमनोरथावाध्यपवनदेवकुलादिगमनसमाविमानमायेन्द्र-जालातिशायिशस्यकर्मादिविभावो नयनविस्तारानिमिषप्रेक्षणरोमाञ्चाश्रुस्ने-

भवति । प्रभुभक्तत्वं चामात्यानां यथा खेच्छाकारीत्यत एवासीति ॥ दिव्येति । दिव

१. 'अशक्य' स्पात्. २. 'जालं' स्पात्. ३. 'इस्त' स्पात्.

दसाधुवाददीनहाहाकारचेलाङ्कलिअमणाद्यनुभावो हर्षावेगजङतादिव्यभि-चारी चित्तविस्तारात्मा विस्मयः स्थायिमावश्चर्वणीयतां गतोऽन्द्वतो रसः। यथा—

> 'क्रष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृद्धक्षिता स्वेच्छया, सत्यं कृष्ण, क एवमाह, गुप्तली, मिथ्याम्ब पश्याननम् । व्यादेहीति विकाशिते शिशुमुखे माता समग्रं जग-हृष्ट्रा यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः केशवः ॥'

शान्तमाह---

वैराग्यादिविभावो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तनाद्यनुभावो धृ-त्यादिव्यभिचारी शमः शान्तः ।

वैराग्यसंसारभीरुतातत्त्वज्ञानवीतरागपरिशीलनपरमेश्वरानुब्रहादिविभा-वो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तनाद्यनुभावो धृतिस्मृतिनिर्वेदमत्यादिव्यभि-चारी तृष्णाक्षयरूपः शमः स्थायिभावश्चर्वणां प्राप्तः शान्तो रसः ।

यथा----

'गङ्गातीरे हिमवति शिलाबद्धपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । किं तेर्भाव्यं मम सुदिवसैर्येषु ते निर्विशङ्काः कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः शृङ्ककण्ड्रं विनेतुम् ॥'

ध्वितिवदनं साधुर्वदः । दानं धनादेः । हाहाशन्दस्य करणं हाहाकारः । चेलस्य अङ्गुलेश्व अमणमिति ॥ यमेति । अहिंसासत्यास्तेयत्रद्वाचर्यापरिप्रहा यमाः । शीचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ कृष्णाक्षय इति । कृष्णानां विषयामिलाषाणां क्षये यत्रात्मस्वभावः स शमः । अयमर्थः—कालुष्योपरागदायिभिभयरत्यादिभिरनुपरक्तं यदात्मस्वरूपं तदेव विरलोऽस्तिं तरलान्तरालनिर्भासमानसिततरसूत्रवदाभातस्वरूपं रत्यादिषूपरअकेषु तथाभावेनापि सकृद्विभातोऽयमान्मेति न्यायेन

 <sup>&#</sup>x27;दानाहोकार' वाग्भटकाव्यानुशासने. २. 'विकासिते' स्यात्. ३. 'कृष्णाक्षय'
 इति टीकायां व्याख्यातम्.

१. 'वादः' स्मान. २. 'क्षयो यत्रात्मस्त्रभावे' स्मान्. ३. 'असित्रत्ना' स्थात्.

भासमानं परोन्मुखतात्मकसकलदु:खजालहीनं परमानन्दलाभसंविदेकधनं तथावि-धहृदयसेवादवतो हृदयं विधले ॥ एतेन निर्वेदस्यामक्तुत्रायत्वेऽपि व्यभिचारिषु यन्मुनिना प्रथममुपादानं कृतं तत्स्थायिताभिधानार्थमिति यदुक्तम् , तत्प्रतिक्षिप्तम् । तथाहि - को ऽयं निर्वेदो नाम, दारिद्यादिप्रभवस्तत्वज्ञानप्रमवो वा । तत्रायस्य शोक-प्रवाहप्रसररूपिनतृष्ट्रतिविशेषस्य व्यभिनारित्वं वस्यते । अय तत्त्वज्ञानजो निर्वेदः स्थायी, तर्हि तत्त्वज्ञानमेवात्र विभावत्वेनोक्तं स्यात् । वैराग्यवीजादि(?) र्षु कर्यं विभावः । तदुपायत्वादिति चेत्कारणकारणेऽयं विभावता व्यवहारः, स चातिप्रस-ङ्गावहः । कि च निर्वेदो नाम सर्वत्रानुपादेयता प्रत्ययो वैराग्यलक्षणः । स च तत्त्व-ज्ञानस्य प्रत्युतोपायः । विरक्तो हि तथा प्रयतते यथास्य तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते । तत्त्वज्ञानाद्धि मोक्षो, न तु तत्त्वं ज्ञात्वा निविद्यते ॥ ननु तत्त्वज्ञानिनः सर्वेत्र दहतरं वैराग्यं दृष्टम् । भवत्येवं तादृशं तु वराग्यं ज्ञानस्यैव पराकाष्ट्रेति न निवंदः स्था-यीति ॥ यत्त व्यभिचारिव्याख्यानावसरे 'तृथा दुग्धोऽनड्डान्' इत्यादौ विरकाल-विश्रमविप्रलब्धस्योपादेयस्वनिष्टत्तये सम्यग्ज्ञानं वश्यते, तनिवेंदस्य खेदरूपस्य विमा-वत्वेनेति तस्मात् शम् एव स्थायी । न च शमशान्तयोः पर्यायत्वमाशङ्कनीयम् । हासहास्ययोरिव सिद्धसाध्यतया क्रांकिकार्लाकिकतया साधारणासाधारणतया च वैलक्ष-ण्यात् । यथा च कामादिषु पुरुषार्थेषु समुचिताश्चित्तवृत्तयो रत्यादिशब्दवाच्याः कविनद्रव्यापारेणास्त्राद्योग्यताप्रापणद्वारेण तथाविधहृद्यसंवादवतः सामाजिकान् प्रति रसत्वं श्रृहारादितया नीयते, तथा मोक्षाभिधानपरपुरुपार्थोपचितापि शमरूपा चित्त-वृत्ती रसतां नीयत इति । तथा हि तत्वज्ञानस्वभावस्य शमस्य स्थायिनः समस्तोऽयं लांकिकालांकिकश्वित्तगृत्तिकलापो व्यभिचारितामभ्येति तदनुभावा एव च यमनियमाधु-पकृता अनुभावाः, विभावा अपि परमेश्वरानुप्रहृपभृतयः, प्रक्षयोन्मुखाश्व रत्यादयो-Sत्रास्ताद्यन्ते । केवलं यथा विप्रलम्भे अंत्सिक्यं संभोगेऽपि वा प्रेमासमाप्तीत्सव-मिति । यथा च रोद्रे ऑप्टयम्, यथा च करणवीरभयानकाद्भतेषु निवेंदश्तित्रास-हर्षा व्यभिचारिणोऽपि प्राधान्येन विभासन्ते, तथा शान्ते जुगुप्साद्याः सर्वश्रेव रागप्र-तिपक्षत्वात् खात्मनि च कृतंकृतस्य परार्थघटनायामेवोद्यम इत्युत्साहोऽस्य परोप-कारविषयेच्छाप्रयक्षरूपो दयापरपर्यायोऽभयधिकोऽन्तरङ्गः । अत एव केचिहयावीर-त्वेन व्यपदिर्यन्त्यन्ये धर्मवीरत्वेन ॥ ननुत्साहोऽहंकारप्राणः शान्तस्त्वहंकारशैथिल्या-त्मकः । नतु किमतः (१) व्यभिचारित्वं हि विरुद्धस्थापि नानुचितं रताविव निर्वे-दादेः । 'शय्यां शाडुलम्-' इलादी हि परोपकारकरणे उत्साहस्यैव प्रकर्षो लक्ष्यते, नैनृत्साहरान्या काचिद्प्यवस्था । इच्छाप्रयक्षव्यतिरेकेण पाषाणतापत्तेः । यत एव च परिदृष्टपरम्परत्वेन खात्मोद्देशेन कर्तव्यान्तरं नावशिष्यते । अत एव शान्तहृदयानां

१. 'तु' स्थात्. २. 'निर्विचते' स्थात्. ३. 'कृत्यस्थ' स्थात्. ४. 'न्तेऽन्ये' स्थात्. ५. 'नत्' स्थात्.

न चास्य विषयजुगुप्सारूपत्वात् बीमत्सेऽन्तर्भावो युक्तः । जुगुप्सा ह्यस्य व्यभिचारिणी भवति, न तु स्थायितामेति । पर्यन्तनिर्वाहे तस्या मू-लत एवोच्छेदात् ॥ न च धर्मवीरे, तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थानात्

परोपकाराय शारीरसर्वखादिदानं न शास्त्रविरोधि । 'आत्मानं (यो) गोपायेत्' इत्या-दिना ह्यकृतकृत्यविषयं शरीररक्षणमुपदिश्यते, संन्यासिनां तद्रक्षादितात्पर्याभावात् । तथा हि-'धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । तानिप्रता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम् ॥' इत्यतिप्रसिद्धचतुर्वर्गसाधकत्वमेव देहरक्षायां निदानं दर्शि-तम् । कृतप्रेलस्य 'जलधौ श्रेत्रं वा पतेत्' इति संन्यासित्वेन श्रवणात् । तद्यथा कथं-चित्त्याज्यं शरीरम्, यदि परमार्थमुरपयते तिकमिव न संपादितं भवति । जीमृतवाहा-दीनां नयतत्त्वमिति चेत्, किं तेन । तत्त्वज्ञानित्वं तावदह्त्येव, अन्यथा परमार्थे त्यागस्यासंभाव्यत्वात् । युद्धेऽपि हि न वीरस्य देहत्यागायोद्यमः पैरानजयोदेशेनैव प्रश्वतः। भृगुपतनादावपि शुभतमदेहान्तरसंपिपादियपैवाभिविज्नमते। तत्स्वार्थानुदेशेन परार्थसंपत्त्यै यद्यचेष्टितं देहत्यागपर्यन्तमुपदेशदानादि तत्तदरुष्धारमत्तरवज्ञानाना-मसंभाव्यमेवेति । तेऽपि (१) तत्त्वज्ञानिनां सर्वेष्वाधमेषु मुक्तिरिति । स्मार्तश्रुतौ यथोक्तम्-'देवार्चनरतस्तन्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धं कृत्वा ददद्वयं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥' इति केवलं परार्थाभिसंधिजाद्धर्मात्परोपकारफलत्वेनैवाभिसंहतात्पुनरिप देहस्य तदुचितस्यैव प्रादुर्भावो वोधिसत्त्वानां तत्त्वज्ञानिनामपि । दृष्टश्चाहेष्वपि दिश्रान्तिलाभः स्वभावीचित्रात् । यथा रामस्य वीराहे पितुराज्ञां परिपालयतः । एवं शृक्षराद्यक्षेष्वपि मन्तव्यम् । अत एव शान्तस्य स्थायित्वेऽप्यप्राधान्यम् । जीमृत-बाहने त्रिवर्गसंपत्ता क्षयरोगकृतिप्रधानयोः फलत्वात् । तदत्र सिद्धं दयालक्षणोऽभ्य-त्साहोऽत्र प्रधानम् । अन्ये तु व्यभिचारिणो यधायोगं भवन्तीति ॥ एवं यत्केश्विजी-मृतवाहनस्य धीरोदात्तत्वं प्रतिष्ठितं तरप्रत्युक्तमेव । न च तदीया पर्यन्तावस्था व्याव-र्णनीया येन सर्वथेष्टोपरमादनुभावाभावेनाप्रतीयमानता स्यात् । शृहारादेरिप फलभू-मावव्यावर्णनीयतैव । पूर्वभूमा तु 'प्रशान्तवाहितासंस्कारात्तिच्छद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः' इति सूत्रद्वयनीत्वा चित्राकारा यमनियमादिचेष्टा वा राज्यधुरोद्वहनादि-लक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेर्देष्ट्रैवेत्यनुभावसद्भावादिमादिमध्यसंभाव्यमानभूयोव्य-भिचारिसद्भावात्प्रतीयते एव (नै प्रतीयते) ॥ नतु प्रतीयते सर्वस्य तु श्लाध्यास्पदं न भवति । तर्हि वीतरागाणां श्वङ्गारो श्लाम्य इति । सोऽपि रसत्वाच्यवताम् । अयमर्थः---यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावता, सा च लोकसामान्यमहानु-भावित्तवृत्तिविशेषवरप्रतिक्षेष्ठं शक्या ॥ ननु धर्मप्रधानोऽसी वीर एव संभाव्यते इत्याशङ्कथाह—अभिमानमयत्वेनेति । उत्साहो ह्यहमेवविव इत्येव प्राण इत्यर्थः ॥

१. 'कृत्यस्य' स्यात्. २. 'परविजयो' स्यात्. ३. छेखकप्रक्षिप्तं भवेत्.

अस्य चाहंकारप्रशमैकरूपत्वात् । तथापि तयोरेकत्वपरिकल्पनेन वीररौद्र-योरपि तथा प्रसङ्गः । धर्मवीरादीनां चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहंकार-रहितत्वे शान्तरसप्रभेदत्वमितरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्विरोधः । तदेवं परस्परविविक्ता नवापि रसाः ॥

एषां क्रमेण स्थायिमावान् संगृह्णाति —

रतिहासक्षोकक्रोधोत्साहभयजुगुप्साविस्मयक्षमाः स्थायिनो भावाः ।

भावयन्ति चित्तवृत्तय एवालैकिका वाचिकाद्यभिनयप्रिक्तियारूढतया स्वात्मानं लैकिकदशायामनास्वाद्यमप्यास्वाद्यं कुर्वन्ति । यद्वा भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां मन इति भावाः स्थायिनो व्यभिचारिणश्च । तत्र स्थायित्वमेतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्धिः परीतो भवति । तथा हि दुःखद्वेषी युखास्वादनलालसः सर्वो रिरंसया व्याप्तः स्वात्मन्युत्कर्षमानितया परमुपहसति । उत्कर्षापायशङ्कया शोचिति । अपायं प्रति कुध्यति । अपायहेतुपरिहारे समुत्सहते । विनिपाताद्विभेति । किंचिद्ययुक्ततयाभिमन्यमानो जुगुप्सते । ततश्च परकर्तव्यवैचित्र्यदर्शनाद्विस्यते । किंचिज्जिहामुस्तत्र वैराग्यात्प्रशमं भजते । न क्षेतिचत्वत्वित्वसन्वार्यः प्राणी भवति । केवलं कस्यचित्काचिद्विका भवति चित्तवृत्तिः, काचिद्ना । कस्यचिद्वितिविषयनियन्त्रिता, कस्यचिदन्यथा । तत्काचिदेव पुरुषार्थोपयोगिनीत्युपदेश्या । तद्विभागकृतश्चोत्तमप्रकृत्यादिव्यवहारः ॥

ये पुनरमी धृत्यादयश्चित्तवृत्तिविशेषास्ते समुचितविभावाभावाज्जन्म-मध्ये न भवन्त्येवेति व्यभिचारिणः । तथा हि रसायनमुपयुक्तचेतोग्ला-न्यालस्यश्रमप्रभृतयो न भवन्त्येव । यस्यापि वा भवन्ति विभावबलात्तस्यापि

अस्य चेति । शान्तस्य ॥ तथापीति । इह मेयत्वनिरीह्त्वाभ्यामत्यन्तं विरुद्धयो-रपीत्यर्थः । वीररीद्रयोस्तु धर्मार्थकामार्जनोपयोगित्वेन तुत्यरूपत्वादत्यन्तविरोधोऽपि नास्ति ॥ संगृह्वातीति । संकलयति, न तु लक्षयति । शृह्वारादिरसलक्षण एव स्था-

१. 'संकल' स्थात्.

हेतुप्रक्षये श्रीयमाणाः संस्कारशेषतां नावश्यमुपबञ्चन्ति । रत्यादयस्तु सं-पादितस्वकर्तव्यतया प्रलीनकल्पा अपि संस्कारशेषतां नातिवर्तन्ते । व-स्त्वन्तरिवष्यस्य रत्यादेरस्वण्डनात् । यदाह पंतिक्जलिः—'न हि चैत्र ए-कस्यां क्षियां विरक्त इत्यन्यासु विरक्तः' इत्यादि । तस्मात्स्थायिरूपिचत्तवृ-तिसूत्रस्यूता एवामी स्नात्मानमुद्यास्तमयवैचित्र्यशतसहस्रधर्माणं प्रतिल-ममानाः स्थायिनं विचित्रयन्तः प्रतिभासन्ते इति व्यभिचारिण उच्यन्ते । तथा हि ग्लानोऽयमित्युक्ते कुत इति हेतुप्रश्नेनास्थायितास्य सूच्यते । न तु राम उत्साहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहुः । अत एव विभावास्त-त्रोद्घोषकाः सन्तः स्वरूपोपरञ्जकत्वं विद्धाना रत्युत्साहादेरुचितानुचि-तत्वमात्रमावहन्ति, न तु तदभावे ते सर्वथैव निरुपाख्याः । वासनात्मना सर्वजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वात् । व्यभिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्ति ॥

तत्र परस्परास्थाबन्धात्मिका रतिः । चेतसो विकासो हासः । वैधुर्यं शोकः । तैक्ष्ण्यप्रबोधः क्रोधः । संरम्भः स्थेयानुत्साहः । वैक्कव्यं भ-यम् । संकोचो जुगुप्सा । विस्तारो विस्मयः । तृष्णाक्षयः शमः ॥

रसलक्षण एव स्थायिस्वरूपे निरूपिते पुनर्निर्देशः कचिदेषां व्यभि-चारित्वख्यापनार्थः । तथा हि विभावभूयिष्ठत्वे एषां स्थायित्वम्, अल्प-विभावत्वे तु व्यभिचारित्वम् । यथा रावणादावन्योन्यानुरागाभावाद्रतिर्व्य-भिचारिणी । तथा गुरौ प्रियतमे परिजने च यथायोगं वीरशृङ्कारादौ रोषो व्यभिचार्येव । एवं भावान्तरेषु वाच्यम् । शमस्य तु यद्यपि कचिद्प्राधा-न्यम्, तथापि न व्यभिचारित्वम्, प्रकृतित्वेन स्थायितमत्वात् ।

व्यभिचारिणो ब्रुते--

धृतिस्मृतिपतित्रीडाजाङ्यविपादपदव्याधिनिद्रामुप्तौत्मुक्यावहि-त्यभङ्काचापळाळस्यहर्षगर्वीग्यमबोधग्लानिदैन्यश्रमोन्मादमोहचि-

विस्वरूपस्य निरूपितन्वादिति भावः ॥ प्रकृतित्वेन स्थायितमत्वादिति । रखा-

१. 'पत अलिः' स्थात्.

न्तामर्षत्रासापस्मारनिर्वेदावेगवितकीस्यामृतयः स्थित्युद्यप्रश्नमसं-धिश्वबळत्वधर्माणस्त्रयस्त्रिशद्यभिचारिणः।

तत्र धृतिः संतोषः । स्पृतिः स्मरणम् । प्रतिरर्थनिश्चयः । त्रीढा चित्तसंकोचः । जाङ्यमर्थाप्रतिपत्तिः । विषादो मनःपीडा । पद् आन्द्रसंमोहसंभेदः । व्याधिर्मनस्तापः । निद्रा मनःसंमीलनम् । सुप्तं निद्राया गाढावस्था । औत्सुक्यं कालाक्षमत्वम् । अवहित्यमाकारगुप्तिः । शुक्कानिष्टोत्प्रेक्षा । चापलं चेतोनवस्थानम् । आलस्यं पुरुषार्थेष्वना-दरः । इषेश्चेतः प्रसादः । गर्वः परावज्ञा । औष्ट्यं चण्डत्वम् । प्रवोधो विनिद्रत्वम् । ग्लानिर्वलापचयः । दन्यमनौजस्यम् । श्रमः खेदः । उन्पादश्चित्तविष्ठवः । मोहो मूढत्वम् । चिन्ता ध्यानम् । अपर्धः प्रति-चिकीर्षा । त्रासश्चित्तचमत्कारः । अपसार आवेशः । निर्वेदः खाव-माननम् । आवेगः संश्रमः । वितर्कः संभावना । अस्या अक्षमा । मृतिर्कियमाणता । एते च स्थित्युदयप्रशमसंधिशवलत्वधर्माणः ।

स्थितिर्यथा--

'तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभाविपहिता दीर्घ न सा कुप्यिति स्वर्गायोत्पितिता भवेन्मिय पुनर्भावार्द्रमस्या मनः । तां हर्तु विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोगीतेति कोऽयं विधिः॥'

अत्र विप्रलम्भरससद्भावेऽपि इयति वितर्कस्थितिचमत्कारकृत आ-स्वादातिशयः।

उदयो यथा—

'याते गोत्रविपर्यये श्रुतिपथं शय्यामनुपाप्तया निध्यातं परिवर्तनं पुनरपि पारब्धमङ्गीकृतम् ।

दयो हि तत्तत्कारणान्तरोद्यप्रलयोत्पद्यमान निरुध्यवानवृत्तयः किंचित्कालमापेक्षिक-तया स्थायिकपात्मवित्तिसंश्रयाथ स्थायिन इत्युच्यन्ते । तत्त्वज्ञानं तु सकलभावान्तर-वित्तिस्थानीयं सर्वस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वा रत्यादिकाः स्थायिचित्तवृत्तीव्यभिचारि- भ्यस्तत्पकृतं कृतं च शिथिलक्षिप्तैकदोर्लेखया तन्वक्ष्या न तु पारितः स्तनभरो नेतुं प्रिवस्थोरसः ॥'

अत्र मानस्योदयः।

प्रश्नमो यथा---

'दृष्टे लोचनवन्मनाष्मुकुलितं पार्श्वस्थिते चक्रव-ज्यग्भूतं बहिरासितं पुलकवत्स्पर्शे समातन्वति । नीवीवन्धवदागतं शिथिलतां संभाषमाणे ततो मानेनापस्रतं हियेव सुदृशः पादस्पृशि प्रेयसि ॥'

अत्र मानस्य प्रशमः।

संघिर्यथा---

'उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मां कर्षतः । वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चेतन्यमामीलय-न्नानन्दी हरिचन्दनेन्द्रशिशिरः स्निग्धो रुणस्यान्यतः ॥'

अत्रावेगहर्षयोः संधिः । शबलत्वं यथा—

रावरूत यथा— 'काकार्य शैशिलक्ष्मणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशामाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।

किं वक्ष्यन्त्यपकल्मपाः कृतिधयः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा

चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खु युवा धन्योऽधरं धास्यित ॥'

अत्र वितर्कोत्सुक्यमितसारणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलत्वम् । विविधमाभिमुख्येन स्थायिधमीपजीवनेन स्वधमीपणेन च चरन्तीति व्यभिचारिणः । भावा इत्यनुवर्तते । संख्यावचनं नियमार्थे तेनान्येषा-मत्रैवान्तर्भावः । तद्यया—दम्भस्यावहित्थे, उद्वेगस्य निर्वेदे, क्षुनृष्णादे-र्णानौ । एवमन्यदप्यूष्यम् ॥ अन्ये त्वाहुः—एतावत्स्वेव सहचारिषु अवस्थाविशेषेषु प्रयोगमदर्शितेषु स्थायी चर्वणायोग्यो भवति ॥

१. 'शशलक्ष्मणः' इत्यन्यत्र.

एषां विभावानुभावानाह— ज्ञानादेर्धृतिरव्यप्रभोगकृत् ।

ज्ञानबाहुश्रुत्यगुरुभिक्ततपःसेवाकीडार्थलामादिविभावा घृतिः संतोषः । सा च लब्धानामुपभोगेन नष्टानामननुशोचनेन योऽव्यप्रोभोगस्तं करोति । तेनानुभावेन घृतिं वर्णयेदित्यर्थः ।

यथा--

'वयमिह परितुष्टा वस्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषे नैविशेषा विशेषाः । स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥'

सद्दर्शनादेः स्मृतिर्भूक्षेपादिकृत्।

सदशदर्शनस्पर्शनश्रवणाभ्यासप्रणिधानादिभ्यः सुखदुःखहेतूनां स्मरणं स्मृतिः। तां श्रृक्षेपशिरःकम्पमुखोन्नमनशून्यावलोकनाङ्गुलीभक्नादिभिर्वर्णयेत्।

यथा--

'मैनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मार्गमव्याहतं शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतनाद्गीतो महेन्द्रादिष । तार्क्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण-मा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्किष्टो वधं वाञ्छिति ॥' शास्त्रचिन्तादेमितिः शिष्योपदेशादिकृत् । शास्त्रचिन्ताहोपोहादिभ्योऽर्थनिश्चयो मितः । तां शिष्योपदेशार्थवि-कल्पनसंशयच्छेदादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा-

'असंशयं क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥'

भावयित्रसर्गत एव सिद्धस्थायिभावमिति ॥ विभावानुभावानिति । न तु व्यभि-चारिणः । एवं हि तदाखादे खं रसान्तरमपि स्यात् । यत्रापि च व्यभिचारिण

१. 'निर्विशेषाः' स्थात.

# अकार्यकरणज्ञानादेवींडा वैवर्ण्यादिकृत्।

अकार्यकरणज्ञानगुरुव्यतिक्रमप्रतिज्ञामङ्गादेश्चेतःसंकोचो व्रीडा । तां वैवर्ण्याघोमुखविचिन्तनभूविलेखनवस्नाङ्गुलीयकर्णस्पर्शननखनिस्तोदना-दिभिर्वर्णयेत् ।

#### यथा--

'दर्पणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषदुषः । वीक्ष्य विम्बमनुविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार छज्जया ॥'

इष्टानिष्टदर्शनादेजीङ्यं तूर्णीभावादिकृत्।

इष्टानिष्टदर्शनश्रवणव्याघ्यादिभ्योऽशीप्रतिपत्ति जीड्यम् । तत्तृष्णी-भावानिमिषनयननिरीक्षणादिभिवेणियेत् ।

#### यथा---

'एवमालि निगृहीतसाध्वसं शंकरो रहिस सेव्यतामिति । सा सस्वीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥'

# कार्यभङ्गाद्विषादः सहायान्वेषणग्रुस्त्रभोषादिकृत् ।

उपायाभावनाञ्चाभ्यां पारब्धस्य कार्यस्य भङ्गान्मनःपीडा विषादः। तं सहायान्वेषणोपायचिन्तनोत्साहविधातवेमनस्यादिना उत्तममध्यमानाम्, मुलशोषजिह्वासृक्षलेहननिद्राश्वसितध्यानादिभिरधमानां वर्णयेत्।

#### यथा---

'न्यर्थ यत्र कपीन्द्रसंख्यमपि में क्लेशः कपीनां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि । मार्ग यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणामविषयस्तत्र प्रिया कापि में ॥'

मद्योपयोगान्मदः स्वापहास्यास्मरणादिकृत् । मद्यपानादानन्दसंमोहयोः संगमो मदः । तं स्वापस्मितगानिकंचिदाकु-

व्यभिचार्यन्तरं संभाव्यते। तद्यथा पुरुषस्य उन्मादे वितर्कविन्तादि। तत्रापि रतिस्थायि-भाषस्यैव व्यभिचार्यन्तरयोगः स केवलममात्यस्थानीयो नोन्मादेन कृतोपराग इति। लनाष्पस्तलद्गतिमञ्जभाषणरोमोद्गमादिभिरुत्तमानाम्, द्वास्यगीतसस्ताकुल-भुजक्षेपव्याविद्धकुटिलगत्यादिभिर्मध्यमानाम्, अस्मरणघूर्णनस्त्वलद्गमनरु-दितच्छर्दितसन्नकण्ठनिष्ठीवनादिभिरधमानां वर्णयेत्। तथा च—

> 'उत्तमाधममध्येषु वर्ण्यते प्रथमो मदः। द्वितीयो मध्यनीचेषु नीचेष्वेव तृतीयकः॥'

यथा---

'सावशेषपदमुक्तमुपेक्षा सस्तमाल्यवसनाभरणेषु । गन्तुमुद्यतमकारणतः सा द्योतयन्ति मदविश्रममासाम् ॥'

विरद्दादेर्भनस्तापो व्याधिर्धुलशोषादिकृत्।

विरहाभिलाषादिभ्यो मनस्तापो व्याधिहेतुःवाद्याधिः । तं मुखशोष-स्रस्ताङ्गतागात्रविक्षेपादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'मनोरोगस्तीवं विषमिव विसर्पत्यविरतं प्रमाथी निधूमं ज्वलति विधुतः पावक इव । हिनस्ति प्रत्यक्कं ज्वर इव बलीयानित इतो न मां तातस्त्रातुं प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥'

क्रमादेनिद्रा जुम्भादिकृत्।

क्कमश्रममदालस्यचिन्तात्याहारस्वभावादिभ्यो मनःसंमीलनं निद्रा । तां जृम्भावदनगौरैवशिरोलालननेत्रघूर्णनगात्रमदेच्छ्विसितनिःश्वसितसन्नगा-त्रताक्षिनिमीलनादिभिवेर्णयेत् ।

यथा---

'निद्रानिमीलितदृशो मदमन्थराणि नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । अद्यापि मे मृगदृशो मधुराणि तस्या-म्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥'

१. 'गौरवशरीराळाळन' इति भरतः.

# निद्रोज्जवं सुप्तसुत्स्वमायितादिकृत्।

निद्रोद्भविमत्यनेन निद्राया एव गाढावस्था सुप्तमित्याह । तदुत्स्वमा-यितोच्छ्वसित्तनिःश्वसितसंमोहनादिना वर्णयेत् ।

यथा---

'एते रुक्ष्मण जानकीविरहितं मां खेदयन्त्यम्बुदा मर्माणीव विषद्ययन्त्यरुममी क्र्राः कदम्बानिलाः । इत्थं व्याहृतपूर्वजन्मचरितो यो राधया वीक्षितः सेर्घ्यं शक्कितया स वः सुखयतु स्वप्नायमानो हरिः॥'

इष्टानुस्मरणादेशैतसुक्यं त्वरादिकृत्।

इष्टानुस्मरणदर्शनादेर्विलम्बासहत्वर्मात्सुक्यम् । तत्त्वरानिःश्वसितो-च्छ्वसितकार्श्यमनःशून्यतादिगवलोकनरणरणकादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'आलोकमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः। बद्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि हिं केशपाशः॥' लज्जादेरवहित्थमन्यथाकथनादिकृत्।

लजाजैबभयगौरवादिस्यो श्रृविकारमुखरागादीनामाच्छादनकारिणी चित्तवृत्तिरवहित्थमबहित्था वा । न बहिःस्थं चित्तं येनेति । पृषोदग-दित्वात् । तदन्यथाकथनावलोकितकथाभङ्गकृतकधेर्योदिभिर्वणयेत् ।

यथा---

'एवं वादिनि देवर्षो पार्श्व पितुरघोमुनी । लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥'

चाँर्यादेः स्वपरयोः शङ्का पार्श्वविलोकनादिकृत्।

चौर्यपारदार्यादेर्विरुद्धाचरणादिनष्टोत्पेक्षा शङ्का । सा च कदाचि-त्स्रसिन्, यदा समापराधयोरात्मपरयोः परो राजादिना दण्ड्यते । कदा-चित्परसिन्, यदा विकाराकुरुतया कृतदोषत्वेन परः संभाव्यते । सा

१. 'च' समुपलभ्यमानरघुवंशे.

च पार्श्वविलोकनमुखौष्ठकण्ठशोषणगात्रप्रकम्पनस्वरास्यवर्णभेदावगुण्ठनादि-भिर्वर्ण्यते ।

स्वसान्यथा---

'दूराइवीयो धरणीधराभं यस्ताडकेयं तृणवद्यधूनीत् । हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम् ॥' परिसान्यथा—समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यामन्यानुरागशङ्का, दुर्योधनस्य वा भानुमत्याम् ।

रागादेश्वापलं वाक्पारुष्यादिकृत्।

रागद्वेषमात्सर्यामर्षेष्यादिभ्यश्चेतोनवस्थानं चापलम् । अविमृश्य कार्य-करणमिति यावत् । तच वाक्पारुप्यनिर्भत्सनप्रहारवधवन्धादिभिर्वर्णयेत् । यथा—

'कश्चित्कराभ्यामुपगूढनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम् । रजोभिरन्तः परिवेषवन्धि लीलारविन्दं अमयांचकार ॥'

श्रमादेरालसं निद्रादिकृत्।

श्रमसौहित्यरोगगर्भस्रभावादिस्यः पुरुषार्थेष्वनादर आस्त्रस्यम् । तच निदातन्द्रासर्वकर्मविद्वेषशयनासनादिना वर्णयेत् ।

यथा--

'चलति कथंचित्पृष्टा यच्छिति वाचं कदाचिदालीनाम् । आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा मुतनुः॥'

त्रियागमादेईषी रोमाञ्चादिकृत्।

प्रियागमनबन्धुहर्षदेवगुरुराजभर्तृप्रसादभोजनाच्छादनधनरु।भोपभोग-मनोरथावाह्यादिभ्यश्चेतःप्रसादो हर्षः । तं च रोमाञ्चाश्चस्देदनयनवदन-प्रसादिष्रयभाषणादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा----

'आयाते दिवते मरुखलभुवामुत्प्रेक्ष्य दुर्लङ्घचतां गेहिन्या परितोषवाण्यसलिलामासज्य दृष्टि मुले । दत्त्वा पील्लशमीकरीरकवलान्त्वेनाञ्चलेनादरा-दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराप्रलगं रजः॥'

## विद्यादेर्गवीं इस्यादिकृत्।

विद्यावलकुलैश्वर्यवयोरूपभनादिन्यः परावज्ञा मर्वः । तमसूयामर्पपारु-ध्योपहासगुरुलङ्कनाधिक्षेपनेत्रगात्रविकृत्यनुत्तरदानशुन्यावलोकनाभाषणैर्व-र्णयेत् ।

यथा-

'ब्रोह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये । जामदश्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥'

### चौर्यादेरीय्यं वथादिकृत्।

चौर्यद्रोहासत्प्रलापादिभ्यश्चण्डत्वमौरयम् । तद्वधबन्धताडनिर्भर्सना-दिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानिय शकलयतः क्षत्रसंतानरोषा-दुद्दामस्पैकविंशत्यविध विशसतः सर्वतो राजवंशान् । पिज्यं तद्रक्तपूर्णहृदसवनमहानन्दमन्दायमान-क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥'

शब्दादेः प्रबोधो जुम्भादिकृत्।

शब्दस्पर्शसप्तान्तः स्वप्नजल्पनिद्राच्छेदाहारपरिणामादिभ्यो विनिद्रत्वं प्रबोधः । स च जृम्भणाक्षिमर्दनभुजक्षेपाङ्गलिस्फोटनशय्यात्यागग्री-वाङ्गवलनादिमिर्वर्ण्यते ।

#### यथा---

'प्रत्यग्रोन्मेषजिह्या क्षणमनिभमुखी रत्नदीपप्रभाणा-मात्मव्यापारगुर्वी जनितजललवाजृम्भणैः साङ्गभङ्गैः । नागाइं मोक्कमिच्छोः शयनमुरुफणाचक्रवालोपधानं निद्राच्छेदोऽभितामा चिरमवतु हरेईष्टिराकेकरा यः ॥'

# व्याध्यादेग्रजीनिर्वेवर्ण्यादिकृत्।

व्याधिमनस्तापनिधुवनोपवासक्षुत्पिपासाध्वलङ्क्वनिद्राच्छेदातिपानतपो-जराकलाभ्यासादिम्यो बलापचयो ग्लानिः। तां वैवर्ण्यक्षामनेत्रकपोलो-क्तिश्चथाङ्गत्वपवेपनदीनसंचारानुत्साहादिभिर्वर्णयेत्।

यथा---

'किसलयमिव ग्रुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम् ॥'

दौर्गत्यादेदैंन्यममृजादिकृत्।

दौर्गत्यमनस्तापादिभ्योऽनौजस्यं दंन्यम् । तन्मृजात्यागगुर्वक्रताशिरः-प्रावणादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा--

'अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुचैः कुलं चात्मन-स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां प्रेमप्रवृत्तिं च ताम् । सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकिमियं दारेषु दृश्या च या भाग्याधीनमतः परं न खलु तस्त्रीवन्धुभियाच्यते ॥'

व्यायामादेः श्रमोऽङ्गभङ्गादिकृत् ।

व्यायामाध्वगत्यादिभ्यो मनः शरीरखेदः श्रमः । सोऽङ्गभङ्गमर्दनमन्द-क्रमास्यविकूणनादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा--

'अलसलुलितमुग्धान्यध्वसंतापसेदा-दशिथिलपरिरम्भेर्दत्तसंवाहनानि । मृदुमृदितमृणालीदुर्वलान्यङ्गकानि त्वसुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥'

१. 'ऽङ्गमर्द' भरतः.

# इष्टवियोगादेरुन्मादोऽनिभित्तस्मितादिकृत् ।

इष्टवियोगधननाशाभिघातवातसंनिपातग्रहादिभ्यश्चित्तविष्ठवः उन्मादः। तमनिमित्तस्मितरुदितोत्कुष्टगीतनृत्यप्रधावितोपवेशनोत्थानासंबद्धप्रलापभ-स्मपांशुद्भूलनिर्माल्यचीवरघटचकशरावामरणादिभिर्वर्णयेत्।

यथा---

'हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । संभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥'

### महारादेमों हो भ्रमणादिकत्।

प्रहारमत्सरभयदैवोपघातपूर्ववैरसारणत्रासनादिम्यश्चित्तस्य मृद्धत्वं मोहः। मोहस्य प्रागवस्थापि मोहशब्देनोच्यते। तं अमणदेहघूर्णनपननसर्वेन्द्रिय-प्रमोहवैचित्र्यादिभिर्वर्णयत्।

यथा----

'तीव्राभिषक्तप्रभवेण वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् । अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्ते कृतोपकारेव रतिर्वभूव ॥' सुखजन्मापि मोहो भवति ।

यथा---

'कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धना-चद्वासः श्वथमेखलागुणधृतं किंचिन्नितम्बे स्थितम् । एतावत्सिख वेद्यि सांपतमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः कोऽसौ कास्मि रतं तु किं कथमिति खल्पापि मे न स्यृतिः॥' दारिद्यादेश्विन्ता संतापादिकृत्।

दारिद्येष्टद्रव्यापहारैश्वर्यभंशादिभ्यो ध्यानं चिन्ता । सा च स्मृतेरन्या प्रसनाददनवत् । खेलनाद्रमनवच । तां संतापशून्यचित्तत्वकाश्येश्वासाधो- मुखचिन्तनादिभिर्वर्णयेत् । सा च वितर्कात्ततो वा वितर्क इति वितर्कात्य- थग्भवति चिन्ता ।

यथा---

'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चा-दन्तर्वेहिः परित एव विवर्तमानाम् । उद्गुद्धमुग्धकनकाङ्गिनभं वहन्ती-मासज्य तिर्यगपवर्तितदृष्टि वऋम् ॥'

आक्षेपादेरमर्पः सेदादिकृत् ।

विद्येश्वर्यवलाधिककृतेम्यः आक्षेपावमानादिभ्यः प्रतिचिकीर्पारूपोऽम्षैः।
स च स्वेदध्यानोपायान्वेषणशिरःकम्पाधोमुखविचिन्तनादिभिर्वर्ण्यते ।
यथा—

लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः

प्राणेषु चित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः

स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥'

निर्घातादेखासोऽङ्गसंक्षेपादिकृत् ।

निर्घातगर्जितभूपर्वतकम्पशिलोल्काशिनिवद्युत्पातग्क्षःस्थूलप्रभूतकुष्ठादि-भ्यश्चेतश्चमत्कृतिरूपस्नासो भयात्पूर्वापरविचारवतो भिन्न एव । सोऽङ्गसं-क्षेपस्तम्भरोमोद्गमगद्गदप्रलयोत्कम्पनिःस्यन्दवीक्षितैर्वण्यः ।

यथा--

'परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरवः सुराङ्गनास्त्रासविलोलदृष्टयः । उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सस्तीजनम्यापि विलोकनीयताम् ॥'

ग्रहादेरपस्मारः कम्पादिकृत्।

महभूतदेवयक्षपिशाचब्रह्मराक्षसञ्जूत्यारण्यश्मशानसेवनोच्छिष्टगमनधा-तुवैषम्यादेरावेशरूपोऽपस्मारः । तं कम्पितस्फुरितस्वित्रधावितश्वसितम्-मिपतनारावमुस्रकेनादिभिर्वर्णयेत् । अयं च प्राय आभासेप्वेव शोभते ।

यथा--

'आश्विष्टभूमिं रसितारमुचैलेंलिद्धजाकारवृहत्तरङ्गम् । फेनायमानं पतिमापगानामसावपसारिणमाशशक्रे ॥'

# रोगादेनिवेंदो रुदितादिकृत्।

रोगाधिक्षेपताडनदारिद्येष्टवियोगावमानतत्त्वज्ञानादिभ्यः स्वावमानना-रूपो निर्वेदः । स रुदितश्वसितानुपादेयतादिभिर्वण्यः ।

यथा---

'िक करोमि क गच्छामि कमुपैमि दुरात्मना । दुर्भरेणोदरेणाहं प्राणैरिप विडम्बितः ॥'

उत्पातादिभ्य आवेगो विस्मयादिकृत्।

उत्पातवातवर्षामिगौर्जापियापियश्रवणव्यसनादिभ्यः संभ्रम आवेगः। तं विस्मयावगुण्ठनच्छेन्नश्रयणधूमान्ध्यत्वरितापसपणपुलकविलापसंनद्दना-दिभियेशासंख्यं वर्णयेत्।

तत्रोत्पातावेगो यथा---

'किं किं सिंहस्ततः किं नरसदशवपुरेंव चित्रं गृहीतो नैवेहकोऽपि जीवो द्वतमुपनिपतन्पश्य संप्राप्त एव ।

तस्वद्यानादिभ्य इति । निरकालिभ्रमिन्निल्यस्य उपादेयस्विनिष्त्तये यस्तम्यग्रानं तिभिवेदं जनयित, न त्वात्मस्यभावः. तस्य शान्तस्थायित्वेनोक्तत्वात् । यथा—
'वृथा दुग्धोऽनङ्गान्स्तनभरनता गारिति चिरं परिष्तिकः पण्ढो युवतिरिति लावण्यरहितः । कृता वैद्वर्याशा विकचिकरणे काचशकले नयामूढेन त्वां कृपणमगुणशं प्रणमता ॥' इति । अयं च निर्वेदः स्वयं पुरुषार्थसिद्धये वोत्साहरत्यादि वदत्यन्तानुरक्षनाय वा हासविस्मयादिवन्न प्रभवतीत्यन्यमुखप्रेक्षितत्वाद्यभिचार्यवेति ॥ उत्पातवातित । आदिशब्दः प्रत्येकमिसंबध्यते । तत्रश्वीत्पातादेवातादेवपिदेरम्यादेगजादेः प्रियश्रवणादेरिश्रयश्रवणादेर्यस्नादेश्व विभावादित्यर्थः । एवं विस्मयादिना
अवगुणनादिच्छन्नश्रयणादिना धूमाम्यादिना त्वरितापसर्पणादिना पुलकादिना विलापादिना संहननादिना चानुभावेनेति प्रतिपत्तव्यम् ॥ तत्र उत्पातावेगः 'कि कि सिंहः'

१. 'कुञ्जरोद्धमण' इति भरतसंवादात् 'गजो(द्धमण)' इति भवेत्, टीकायां तु 'ग-जादेः' इत्यं व्याख्यातं तस्माद् 'गज' इत्येव स्थात्. २. 'छत्राश्रयण' इति भरते पा-ठात् 'छत्रश्रयण' इति भवेतः

१. 'भवगुण्डनादिना स्त्राभ्रयणा' स्यात्.

शस्त्रं शस्त्रं न शस्त्री त्विरितमहह हा कर्कश्चतं नेसाना-मित्यं दैत्याधिनाथो निजनसकुलिशैर्येन भिन्नः स पायात् ॥' एवं वातावेगादिषदाहार्यम् । संदेहादेवितर्कः शिरःकम्पादिकृत् ।

संदेहिवमर्शविमितिपत्त्यादिभ्यः संभावनीयमत्ययो वितर्कः। स शिरः-कम्पभूक्षेपसंप्रधारणकार्यकलापमुहुर्भहणमोक्षणादिभिर्वर्ण्यः।

यथा-

'अनङ्गः पञ्चभिः पौष्पैर्विश्वं व्यजयतेपुभिः । इत्यसंभाव्यमथ वा विचित्रा वस्तुशक्तयः ॥' परोत्कर्पादेरसूयावज्ञादिकृत् ।

परस्य मौभाग्येश्वर्यविद्यादिभिरुष्कर्षादादिशब्दादपराधमुहुद्वेषादिभ्यश्चा-

द्यादिना निदर्शित: ॥ वातावेगो यथा—'वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम्-' इयादि । वर्पावेगो यथा-'देवे वर्पत्यसनपचनव्यापृता विक्रहेती गेहाहेहं फलकनिचितैः सेतुभिः पङ्गभीताः । 'नीवत्यान्तानविरलजलान्पाणिभिस्ताडयित्वा सूर्यच्छायास्थगित-शिरमो योपिन्तः संचरन्ति ॥ अभ्यावेगो यथा—'क्षिप्तो हस्तावलमः-' इत्यादि । गजावेगो यथा--'स च्छित्रवन्धद्वनयुग्यशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । रामापरि-त्राणविहम्नयोधं सेनानिवेशं तुमुल चकार ॥' प्रियदर्शनादावेगो यथा—'एहोहि वत्स रशुनन्दन पूर्णचन्द चुम्बामि मूर्धनि चिरं च परिध्वजे त्वाम् । आरोप्य वा हृदि दिशामि शमुद्रहामि वन्देऽथ वा चरणपुष्करकद्वयं ते ॥' अधियदर्शनश्रवणावेगी यथा उन्मत्तराघवे—'वित्रमायः—(ससंश्रमम्।) भगवन् कुलपते रामभद्र, परित्रायतां परिज्ञायताम् । (इत्याकुलतां नाटयति ।)' इत्यादि । पुनः 'चित्रमायः—मृगहपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः। नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संक्षयम्॥ रामः --वत्सस्याभय-वारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्रस्तर्थप मुनिर्विरीति मनस्थास्त्येव मे संभ्रमः । मा हासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्भुष्यांचते न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूंदस्य मे निश्चय: ॥' व्यसनं राजविङ्वैरादि, तदेतुरावेगो यथा—'आगच्छागच्छ शखं कुरु, बरतुर्ग संनिधेहि द्वतं मे, खड्न: कासौ, कृपाणीमुपनय, धनुषा कि किमङ्ग प्रविष्टे । संरम्भोत्रिद्वितानां क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेव प्रतीच्छत्रादः स्वप्नाभिदष्टे त्वयि चिक-तदशां विद्विषामाविरासीत् ॥' संदहिति । संदेहः किंखिदित्युभयानलम्बी प्रत्ययः संज्ञयरूपः । विमर्शो विशेषप्रतीत्याकाह्वात्मिका इच्छा । प्रमाणेन पक्षाभावप्रतीतिमात्रं

१. 'नीवृत्त्रा' स्थान . २. 'योषितः' स्थान् . ३. 'हिं हुरादि' स्थान् .

क्षमारूपासूया । तामवज्ञाञ्चकुटीकोधसेर्घ्योत्तयालोकितदोषोपवर्णनादिभि वर्णयेत् ।

यथा--

'वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते सुन्दस्नीदमनेऽप्यस्तण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । यानि त्रीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्स्वरायोधने यहा कौशलमिन्दसूनुनिधने तत्राप्यभिश्चो जनः॥' व्याध्यभिद्याताभ्यां मृतिर्हिकाकाश्यीदिकृत ।

व्याधिर्ज्नरादिः प्रतीतः, सर्पविषगजादिसंभवोऽभिषातस्ताभ्यां मृतेः प्रा-गवस्था मृतिः । साक्षान्मृतावनुभवाभावात् । तत्र व्याधिजां मृतिं हिका-श्वासाक्रभक्काक्षिनिमीलनाद्येः, अभिषातजां तु कार्श्यवेपशुदाहहिकाफेनाक्कभ-क्रजडतामरणादिभिर्वर्णयेन् ।

यथा---

'स गतः क्षितिमुण्णशोणिताद्री खुरदंष्ट्राम्मनिपानदारिताश्मा । असुभिः क्षणमीक्षितेन्द्रसृनुर्विहितामर्पगुरुध्वनिर्निरासे ॥' श्वकारे तु मरणाध्यवसायो मरणादृध्वं झटिति पुनर्योगो वा निबध्यते । अन्यत्र तु खेच्छा ।

यथा---

'संप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणममुं तद्वत्मवातायनं वारंवारमुपेत्य निःक्रियतया निश्चित्य किंचिचिरम् ।

विप्रतिपत्तिरिलाहुः । एभ्योऽनन्तरं भवितव्यताप्रत्ययस्थावः एकतरपक्षशैथित्यदायी पक्षान्तरतुष्ट्यकक्षभवोद्यावयतु(?)न्मप्रतामन्यस्य दर्शयंक्षकः । स च संशयातृथगेव । संदेहेन तत्त्वबुद्धाशादिरूपस्य विमशीदेः खीकारेऽपि कविशिक्षार्थं भक्षपानिरूपणम् । अन्ये तु—धर्मिण संदेहो धर्मे तु विमशीं श्रान्तिशानं विप्रतिपत्तिरिलाहुः । प्राग्-वस्थेति । स्रियमाणावस्थेव अनेन व्याधिना मे न निवर्तितव्यमित्यविष्वित्तविष्टित्तिः स्पा ॥ काश्येति । अष्टौ हि विषवेगाः । यदाह भरतः—'काश्ये तु प्रथमे वेगे द्वितीये वेपनं तथा । दाइं तृतीये हिकां च चतुर्थं संप्रयोजयेत् ॥ फेनं च पश्चमे

१. 'वेपथुस्तथा' भरतपुस्तके.

संप्रत्येव निवेच केलिकुररीः सास्रं सस्वीभ्यः शिशोमीघव्या सहकारकेण करुणः पाणिप्रहो निर्मितः ॥

तथा---

'तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरव्वो-र्देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः । पूर्वोकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत पुनर्न क्षमाभ्यन्तरेषु ॥'

अथ सात्त्विकानाह-

स्तम्भस्वेदरोमाञ्चस्वरभेद(रैवर)कम्पर्वेवण्यश्चिमलया अष्टी सा-चिकाः।

सीदत्यसिन्मन इति व्युत्पत्तेः सत्त्वगुणोत्कर्षात्साधुत्वाच प्राणात्मकं वस्तु सत्त्वम्, तत्र भवाः सात्त्विकाः।भावा इति वर्तते॥ते च प्राणभूमि-प्रसृतरत्यादिसंवेदनवृत्तयो बाह्यजडरूपभौतिकनेत्रजलादिविलक्षणा विभा-

कुर्यात्स्यात्पष्टे स्कन्धभन्नमम् । जडतां सममे कुर्याद्ष्यमे मरणं तथा ॥' आदिप्रहणासहसा भूमिपतनिकम्पनस्पुरणाद्यो ज्ञेयाः ॥ प्राणभूमीति । अयं भावः । रसादयश्चित्तवृत्तिविशेषाः पृथेसंविद्गाः समुद्रसन्ति । तत आभ्यन्तरं प्राणान्तस्वरूपाध्यासेन कलुषयन्ति । न चैतदसंवेयम् । तथा हि कोधावेशे अन्तरा ज्वलत्येव
पूर्वमुन्मिपति ततः स्वेदः । अनैनेवाशयेन भहवाणेनोक्तम्—'पूर्व तपो गलति पश्चात्त्वेदसिललम् दित । तथा तदवस्यां प्राप्तोऽवहित्थादिना भावो बहिविकारपर्यन्ताप्राप्तेः
परिरक्ष्यमाणो हष्टः । यथा—'पिअमुहससङ्कदंसणचिलअं रइसाअरं पिआहिअअम् । गुरुसंकमदम्भियसेअपमुहपसरं पि हुण टाइ ॥' प्रियमुखदर्शनेन रितिवषये सादरं
मित्रियाह्दयं चिलतं गुरुविषये मा संकर्नादिनि । निषद्धस्वेदप्रभृति बाह्यप्रसरमिप
न विश्राम्यति । आन्तरस्वेदादि सान्त्विकक्षोभमयमेवेत्यर्थः । निदर्शनं चात्र प्रतीयमानम् । तथा हि । प्रियं मुखं यस्य ताहशस्य शशाङ्कस्य दर्शने आह्दयमपि चिलतो

१. लेखकप्रमादपतितो भवेत्.

१. 'त्रियमुखशशाङ्गदर्शनचितं रतिसादरं त्रियाहृदयम् । गुरुसंक्रमरुद्धसेकप्रारम्भ-प्रसरमपि खल्ज न तिष्टति॥' इति, '-रियसागरोऽप्याहृदयम् । गुरुसंक्रमरुद्धसेकप्रार-म्भकप्रसरोऽपि खल्ज न तिष्ठति॥' इति च च्छाया.

वेन रत्यादिगतेनैवातिचर्वणागोचरेणाहृता अनुभावैश्च गम्यमाना भावा भवन्ति । तथा हि । पृथ्वीभागप्रधाने प्राणे संक्रान्तिचत्रवृत्तिगणः स्तम्भोन्विष्टत्वं चेतनत्वम् । जलभागप्रधाने तु बाष्यः । तैजसस्तु प्राणनैकट्यादु-भयथा तीत्रातीत्रत्वेन प्राणानुप्रह इति द्विधा खेदो वैवण्यं च । तद्धेतुत्वात् च तथा व्यवहारः । आकाशानुप्रहे गतचेतनत्वं प्रलयः । वायुखातच्ये तु तस्य मन्दमध्योत्कृष्टावेशात्रेधा रोमाञ्चवेपयुख्वरभेदभावेन स्थितिरिति भरन्तिवदः ॥ बाह्यातु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः । ते चान्तरालिकान् सात्त्वकान् भावान् गमयन्तः परमार्थतो रेतिर्निवेदादिगमका इति म्थिनम् । एवं च नब स्थायिनः, त्रयिक्षंशद्यभिचारिणः, अष्टौ सात्त्विकाः । इति पञ्चाशद्भावाः ॥

रयी वेगवत्सागरी गुरुणा सेतुना रुद्धाः सेकप्रारम्भकाः प्रसरा यस्य ताहशोऽपि खिल्बसाक्ष्यें न तिष्टति न निस्तरहीभवति । सागरशब्द उभयलिहः । प्राकृते वा लिह्न-विपर्यासः । तदत्र रितमंनोरूपत्वाच्यता वालाभातिकविकारपर्यवसाथिनी च न जातेति प्राणभूमावेव विश्रान्ता वर्णिता ॥ रत्यादिगतेनेवेति । नेवु विभावान्तरेण, तेषां वाः ह्यविषयविशेषाभिमुख्यनिरपेक्षत्वादिखर्थः ॥ ग्लान्यालस्यश्रममुखंदीनां तु यदायाल-म्बनविषयश्च्यता, तथापि बाह्यहेतुका अनो व्यक्तिचारिषु गणिताः । अबाह्यहेनुकान्त स्तम्भादय इति सान्विकाः ॥ स्तम्भो विष्टमभचेतनत्वमिति । मनसा हपादिवशं-नानिन्द्रियप्रदेशचारिणां विकल्पपर्यन्तागमनरहिताविकल्पकवृत्तिमात्रनिष्टानामिन्द्रियाणा-मनिधष्ठानादित्यर्थः । यथा—'तेतै।णहयच्छायणिव्वललोअणसिहंपउच्छवाद्यम् । क्षालि-रकपद्दवाणवणिपयपयद्व दुळत्तणं पिवि अलिअम् ॥' एवं बाष्पहेतुत्वाद्वाष्पो यथा— 'उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरपरुद्धबाष्पं गृद्धि कुरु स्थिरतया विहितानुबन्धम् । अस्मिन्नल-क्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विपर्मीभवन्ति ॥' तीवातीव्रत्वेनेति । तीव्रत्वेन प्राणातुप्रहस्वेदो यथा-'आक्षेपे प्रथमं क्रमाद्थ जिते हृदेऽधरस्यापंणे केलि-वृतविधौ पणं त्रियतमे कान्ता पुनः पृच्छति । सा तुईासनिरुद्धसंभृतरसोद्भेदस्फरह्रण्डया तूच्णी शारविशारणाय निहितः स्वेदाम्बुगर्भः करः ॥ भतीत्रत्वेन तु ववर्ण्ये यथा-**'संचारिणी दीपशिखेन रात्रों** यं यं व्यतीयाय पतिनरा सा । नरेन्द्रमार्गाह इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥' प्रलयन्ति प्रकर्षेण प्राणनिलीनेष्विन्द्रियेषु लयः प्रलयः । यथा—'तीत्राभिषद्गप्रमवेण-' इति ॥ तस्येति । प्राणस्य ॥ मन्देति । प्राणस्य मन्दा-

१. 'सम्भो निष्टम्भचेतनत्वम्' इति टीकायाम्. २. 'रतिनिवेंदा' स्यात्.

१. 'न तु' स्यात्. २. अस्य संस्कृतं न स्पर्यते.

रसभावानभिधाय तदाभासानाह— नैरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासौ ।

निरिन्द्रिययोः संभोगारोपणात्संभोगाभासो यथा-

'पर्याप्तपुष्पत्तवकस्तनीभ्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः ।

लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रशास्त्राभुजबन्धनानि ॥

विप्रलम्भारोपणाद्विप्रलम्भाभासो यथा-

'वेणीभूतपतनुसिलला ताम्यती तस्य सिन्धः पाण्डुच्छायातटरुहतरुभ्रंशिभिः शीर्णपर्णैः। सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती कार्श्यं येन त्यनति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः॥'

भावाभासी यथा--

'गुरुगर्भभरक्कान्ताः स्तनन्त्यो मेघपङ्कयः । अचलाधित्यकोत्सङ्कामिमाः समधिशेरते ॥'

तिरश्चोः संभोगाभासो यथा--

'मधु द्विरेफः कुयुमैकपात्रे पपे। प्रियां खामनुवर्तमानः । शृङ्गेण संम्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः॥' यथा च—

'ददौ सरःपङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूपजलं करेणुः। अर्थोपभुक्तेन विशेन जायां संभावयामास रथाङ्गनामा॥' विप्रलम्भाभासो यथा—

> 'आपृष्टासि व्यथयति मनो दुर्बला वासरश्री-रे**बालिङ्ग** क्षपय रजनीमेकिका चक्रवाकि ।

वंशाद्रोमाश्चो यथा—(वन्दावन्दाभिमुखम् ।) 'तद्वकाभिमुख मुखं विनमित दृष्टिः कृता पादयोक्तस्थालापकुतृहृलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । पाणिभ्यां च तिरस्कृतः सपुलकः स्वेदोहमो गण्डयोः सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कश्चके संभयः ॥' मिथ्यावे-

१. 'निरिन्द्र' स्थात्. २. 'तामतीतस्य(१)' स्थात्.

लेखकप्रमादलिखितं भवेत्. २. 'मध्यावेशा' स्थात्.

नान्यासक्तो न खळु कुपितो नानुरागच्युतो वा दैवासक्तस्तदिह भवतीमस्ततन्नस्त्यजामि ॥'

यथा वा---

'नान्तर्वर्तयति ध्वनत्सु जलदेष्वामन्द्रमुद्गर्जितं नासन्नात्सरसः करोति कवलानावर्जितैः शैवलैः । दानास्वादनिषण्णमूकमधुपव्यासङ्गदीनाननो नृनं प्राणसमावियोगविधुरः स्तम्बेरमस्ताम्यति ॥'

भावाभासो यथा-

'त्वत्कटाक्षावलीलीलां विलोक्य सहसा प्रिये । वनं प्रयात्यसौ त्रीडाजडदृष्टिर्मृगीजनः ॥'

आदिशब्दात्रिशाचन्द्रमसोर्नायकत्वाध्यारोपात्संभोगाभासो यथा— 'अङ्गुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृद्य तिमिरं मरीचिभिः। कुष्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी॥'

चन्द्रे भावाभासो यथा-

'त्वदीयमुखमालोक्य लज्जमानो निकाकरः । मन्ये घनघटान्तर्थि समाश्रयनि सन्वरः॥'

रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोक्त्यर्थान्तरन्यासोत्प्रेक्षाक्तपकोषमाश्ले-षादयो जीवितम् ॥

अनोचित्याच ।

अन्योन्यानुरागाद्यभावेनानौत्रित्याद्रसभावाभागां ।

शाह्रेपथुर्यथा—'मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकानि कान्त खहस्तलिखिता मम मत्ररीति। अस्यापि कि सिख न भाजनमीहशानां वरी न चंद्रवित वेपथुरन्तरायः ॥' उत्कृष्टावेशात्सरभेदो यथा—'याते द्वारमतीम्—' इति ॥ एने च सात्त्वकाः प्रतिरसं संभवन्तीति राजानुगतविवाहप्रशृत्तभृत्यन्यायेनापि व्यभिचारिवत्र खातन्त्र्यगन्धमपि भजन्त इति सल्भोदाहरणत्वाच यृत्तावुदाहरणानि न प्रदर्शितानि ॥ रसाभास इति । परस्पर-

१. 'परस्परास्थानबन्धा' इति स्यात्.

रसाभासो यथा---

'दूराकर्षणमोहमन्न इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिं चेतः कालकलामपि प्रसहते नावस्थिति तां विना । एतेराकुलितस्य विक्षतरतेरक्नैरनङ्गातुरैः संपद्येत कथं तदाप्तिसुखमित्येतन्त्र वेद्मि स्फुटम् ॥' अत्र सीताया रावणं प्रति रत्यभावाद्रसाभासः । यथा वा—

'स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमि विना यं न रमसे विलेभे कः प्राणान्रणमस्त्रमुखे यं मृगयसे । मुलंग्ने को जातः शशिमुखि यमालिङ्गसि बला-त्तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम् ॥'

अत्रानेककामुकविषयमभिलापं तस्याः स्तुम इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारो ।

भावाभासो यथा—

'निर्मात्यं नयनश्रियः कुवलयं वक्रस्य दासः शशी कान्तिः प्रावरणं तनोर्मधुमुचो यस्याश्च वाचः किल । विंशत्या रचिताञ्जलिः करनलम्त्वां याचते रावण-स्तां द्रष्टुं जनकात्मजां हृदय हे नेत्राणि मित्रीकुरु ॥'

अत्रीत्सुक्यम् ॥ काव्यस्य लक्षणमुक्त्वा भेदानाह— व्यङ्गचस्य प्राधान्ये काव्यमुत्तमम् ।

वाच्यादर्थाद्यङ्गचस्य वन्त्वलंकाररसादिरूपस्य प्राधान्ये काव्यमुत्तमम् ।

स्थानबन्धात्मकाया हि रतेः शङ्कारत्वमुक्तम् । भत्र तु कामनाभिलापमात्ररूपा रतिर्धः-भिचारिभावो न स्थायी । तस्य तु स्थायिकल्पत्वेनाभाति । अतश्च स्थाय्याभासत्वं रतेः । यतो रावणस्य सीताद्विष्टमप्युपेक्षिका हृदय नैव स्पृशति । तत्स्पर्शे स्थाभमानोऽस्य ली-येतैवामयीयं रसक्तेति तु निश्चयोऽप्यतुपयोगी कामजमोहसारत्वात् शुक्तौ रूप्याभास-

१. 'लीयेतैव । मयीयं न सक्तेति' स्यात्.

यथा—

'वल्मीकः किमुतोद्धृतो गिरिरियत्कस्य स्पृशेदाशयं

त्रैलोक्यं तपसा जितं यदि मदो दोष्णां किमेतावता ।

सर्वे साध्वथ वा रुणित्स विरहक्षामस्य रामस्य चे
त्वद्दनताङ्कितवालिकक्षरुधिरक्किन्नाप्रपुद्धं शरम् ॥'

अन्न दन्ताङ्कितपदेन तद्वजयस्तत्कक्षपिरग्रहस्तथैव चतुरर्णवभ्रमणं पुनः

कृपामात्रेण त्यागस्तनाप्रतीकारः पुनरप्यभिमानदर्प इत्यादि व्यज्यते ॥

असत्संदिग्धतुल्यप्राधान्ये मध्यमं त्रेधा ।

असित संदिग्धे तुल्ये च प्राधान्ये व्यङ्गचस्य मध्यमं काव्यम् । तत्रासत्प्राधान्यं कचिद्वांक्यादनुत्कपेंण ।

बत्। तस्माद्विभावाद्याभासाद्रस्थाभासे प्रतीते चर्वणाभाससारः श्वकृताभास इति ॥ एवं हास्याभासी यथा-'ओकोत्तराणि चरितानि न लोक एप संमन्यते यम किमङ्ग बदाम नाम । यत्वत्र हासमुखरे लममुष्य तेन पार्श्वीपपीडमिह को न विजाहसीति ॥' अत्र यदिभनन्दनीयेऽपि वसुनि टोकस्य हासमुखरत्वं स हास्याभासः । किंशब्दस्य वाच्यस्य तु हास्यलमेव । एवं रसान्तरेपृदाहार्यामति ॥ दन्ताङ्कितपदेनेति । वस्तुस्त्रभावेन । अभिमानदर्प इत्यादीति । वस्तिवलर्थः । एवमलंकारे रसादी च प्राधान्येन व्यक्त्ये काव्यस्थोत्तमत्वं विज्ञेयम् । तद्यथा--'लावण्यकान्तिपरिपृरितदिस्मुखेऽस्मिन्समेरैऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । क्षोमं यदेति न मनागि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥' अत्र रूपकालंकारो व्यङ्गयः । तथा हि । लावण्यं संस्थानमुप्तिमा, कान्तिः श्रभा, ताभ्यां परिपृरितानि संविभक्तानि ह्यानि संपादितानि दिख्युकानि येन । कोप-कषायकालुष्यादनन्तरं प्रसादान्मुख्येन स्मेरे ईषद्विहसनशीले तरलायते प्रसादान्दो-लनविकाससुन्दरे अक्षिणी यस्यास्तस्या आमन्त्रणम् । अथ वा अधुना कोपादनन्तरं प्रसादोदये न एति, वृत्ते तु क्षणान्तरे क्षोभमगमत् । कोपकपायपाटलस्मेरं च तव मुखं संध्यारुणपूर्णशाश्यरमण्डलमेवेति भाव्यम् । क्षोभेण चलितचित्तवित्तितया सहृद्यस्य न चैति तत्सुव्यक्तमन्वर्थतयायं जलराशिर्जाङ्यसंचयः । जलादयः शब्दा भावार्थप्रधाना इत्युक्तं प्राक् । अत्र क्षोमो मदनविकारात्मा सहदयस्य त्वनमुखावलोकने भवतीति इयताभिधाया विधानतत्वाद्रूपकं व्यङ्गयमेव । तदाध्रयेण च काव्यस्य चारुतं व्यवतिष्ठत इति तसीव प्राधान्यम् ॥ रसप्राधान्ये यथा—'क्रेच्छ्रेणोरुयुगं व्यतीत्व सुचिरभ्रान्ता

१. 'वाच्यात्' इति भवेत्.

१. 'मिक्रिमा' स्थात्. २. 'कृच्छाद्रुर' इत्युपलभ्यते.

यथा--

'वाणीरकुडङ्गुङ्खीणसउणिकोलाहलं सुणन्तीए। घरकम्मवावडाए वहूए सीदन्ति अङ्गाइं॥'

अत्र 'दत्तसंकेतः कश्चिल्लतागहनं प्रविष्टः' इति वैक्यात् 'सीदन्त्य-ङ्गानि' इति वाच्यमेव सातिशयम् ।

कचित्पराङ्गत्वेन यथा-

'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्नंसनः करः ॥'

अत्र शृङ्गारः करुणस्याङ्गम् ।

नितम्बस्थले मध्येऽस्याब्रिवलीतरह्निषये निःस्पन्दतामागता । महृष्टिस्तृषितेव संप्रति शंनरारु तुह्नौ स्तां साकाह्नं मुहुगक्षते जललवप्रस्पन्दिनी लोचने ॥' अत्र हि नायि काकरानुवर्तमानस्वात्मप्रतिकृतिपवित्रित्तचित्रफलकालोकनाहत्सराजस्य परस्परास्थावन्य-रूपो रितस्थायिभावो विभावानुभावसंयोजनावशेन चर्चणा इति (१) आठह्य इति प्राधान्येनात्र रसो व्यक्त्यः । एवं भावतदाभासादौनामुत्तमकाव्यप्रभेदत्या उदाहरणानि क्षेयानीति ॥ स्तातिश्वरायमिति । तथा हि । गृहकर्मव्यापृताया इत्यन्यपराया अपि । वध्वा इति स्रातिशयस्वरुधा (१) पारतच्ययद्वाया अपि । अङ्गानीत्येकमपि तादशमां यहाम्भीर्यावहित्थवशेन संवरीतुं पारितम् । सीदन्तीत्यास्तां गृहकर्मसंपादनं स्वातमानिष धर्तुं न प्रभवति । गृहकर्मयोगे च स्फुटं लक्ष्यमाणानीति अस्ताद्वाच्यादेव स्रातिशयमदनपरतच्यताप्रतीतिरित्थर्थः । पराङ्गत्वेनिति । परस्परसमवेतदाभासभाव-प्रशामभावोदयभावसंधिभावशवलतारूपस्य भावस्य वाक्यार्थीभृतस्य अङ्गर सादिवस्त्व-लंकाररूपं व्यङ्गयं तस्य भावस्तन्वम् । तेनेति रसेन । उत्कर्षीति । रसनां मेखलां सं-मोगावसरे कर्ध्व कर्षतीति । श्रष्टङ्गार इति । समरभुवि पतितकरावलोकनेन प्राक्तनसं-भोगवत्तान्तः स्मर्थमाण इदानीं विध्वस्तत्या यतः शोकविभावतां प्रतिपद्यते अतः करणस्याङ्गतां याति । यथा च—'तव शतपत्रसृदुताम्रतलश्वरुककरलहंसन्पुरकल-करणस्याङ्गतां याति । यथा च—'तव शतपत्रसृदुताम्रतलश्वरुकरणश्चलकलहंसन्पुरकल-करणस्याङ्गतां याति । यथा च—'तव शतपत्रसृदुताम्रतलश्चरणश्चलकलहंसन्पुरकल-

२. 'व्यङ्गयात्' इति काव्यप्रकाशोक्तमेव वरं प्रतीयते.

 <sup>&#</sup>x27;प्रस्यन्दिनी' स्यात्. २. 'स्थाबन्धरूपो' स्यात्. ३. 'मपि न ताद' स्यात्.
 'स्तवं तेनेति । रसनोत्कर्षीति' स्यात्.

यथा च---

'जनस्थाने आन्तं कनकमृगतृष्णान्धितिषया वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्च प्रलिपतम् । कृता लंकाभर्तुर्वदनपरिपाटीपु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्विधगता ॥' अत्र व्यङ्गच उपमानोपमेयमावो रामत्विमिति वाच्यस्याङ्गतां नीतः ।

ध्वनिना मुखर: । महिषमहासुरस्य शिरसि प्रसमं निहितः कनकमहामहीध्रगुरुतां कथमम्ब गतः ॥' अत्र वितर्कविम्मयादयो भावा देवताविषयाया रतेरङ्गम् । यथा च--- समस्तगुणसंपदः सममलंकियाणां गर्णभवन्ति यदि भूषणं तव तथापि नो शो-भसे। शिवं हृदयन्तुभं यदि यथा तथा र अये स्तावदेव ननु वाणि ते जगति सर्व-लोकोत्तरम् ॥' अत्र शृहाराभासो भावस्याङ्गम् । यथा च —'स पातु वो यस्य इ-तावशेषास्तनुस्यवर्णाञ्जनरञ्जितेषु । लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति देखाः स्वकान्तानः यनोत्पलेषु ॥' अत्र राद्रप्रकृतीनामनुचितस्त्रासी भगवन्प्रतापकारणकृत इति भावा-भास इति । स च देवताविषयरतिभावस्याहम् । यथा च — 'अतिरलकरवालकम्प-नैर्भुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः । दहशे तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ॥' **अत्र राजविषयस्य रतिभावस्य भावप्रशमोऽह्नम् । 'मार्क कुरह्नसदशा मधुपानलीलां** कर्तु स्मरद्भिरिप वैरिणि ते प्रवृत्ते । अन्याभिर्याय तव नाम विभोर्गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम् ॥' अत्र त्रासस्योदयः । 'असोढा तत्काळोलसदसह-भावस्य तपसः कथानां विस्नम्भेष्त्रथ च रसिकः शैलदुहितुः । प्रमोदं वो दिश्यात्कप-टबटुवेषापनयने त्वराशंथित्याभ्यां युगपदभियुक्तः म्परहरः ॥ अत्रावेगर्धर्थयोः संधिः। 'पर्येत्कश्चिचल चपल रे का त्वराहं कुमारी । हस्तालम्बं वितर हहहा न्युत्कमः कासि यासि । इत्थं पृथ्वीपरिवृढ भवाद्विद्विपोऽरण्यवृत्तेः कन्या कंचित्पुंलिक-सलयान्याददानाभिधत्ते ॥' अत्र शङ्कान्तेयधृतिस्मृतिश्रमदैन्यविवीर्धात्मुक्यानां शवलता । एते च रसवदाद्यलंकाराः । यद्यपि भावोदयसंधिशबलन्वानि नालंकारतयोक्तानि तथापि कश्चिद्भयादित्येवमुक्तम् । इदानीं वाच्यं प्रत्यलंकारस्य व्यङ्गयस्याङ्गतामाह— यथा चेति । जनस्थाने इति । जनानां स्थानम्, दण्डकारण्यं च । कनकमृगनृष्णा, भ्रान्तिश्व । वैदेही सीता, वै देहि इति पदद्वय च । लड्डापुरस्य भर्तुः रावणस्य, अलमी • षद्रपरवान्क्रस्सितस्य भर्तुश्च । वदनेषु दशंसु मुखेषु । घटना शरयोजना, विचित्रोक्ति-परम्परासु च । कुशलवी मुता यस्याः सा सीना, शुभधनना च ।। प्रलयेति । प्रलय

 <sup>&#</sup>x27;स्तदेव' स्थात्. २. 'कुरङ्गकदशा' काव्यप्रकाशे. ३. 'सुहद्भि' काव्यप्रकाशे.
 'धायि' काव्यप्रकाशे. ५. 'विभो ए' काव्यप्रकाशे. ६ 'व्युत्कमः' काव्यप्रकाशे.
 'रफलिकस' काव्यप्रकाशे.

यथा च---

'श्रिमिनरतिमलसहृदयं प्रलयं मूर्छा तमः शरीरसादम् । मरणं जलद्भुजगजं प्रसद्ध कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥' अत्र हालाहलं वस्तु व्यङ्गचं भुजगरूपणलक्षणस्य वाच्यस्याङ्गम् । कचिदस्फुटत्वेन यथा—

'अहयं उज्जुअरूया तस्स वि उम्मन्थराई पिम्माई । सिंह आयणो अ निउणो अलाहि कि पायराएण ॥' अत्र स मां पुरुषायितऽर्थयते, अहं च निषेद्धं न शक्ता, तत्सख्यः पादमुद्रया तर्कियत्वा मामहासिपुरिति व्यङ्गचमम्फुटम् ।

कचिद्तिस्फुटत्वेन यथा---

'श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धन्तरितानाम् । उपदिश्चिति कामिनीनां योवनमद एव ललितानि ॥'

अत्राप्रयासेन शिक्षादानलक्षणं वस्तु व्यङ्गचर्मातस्फुटत्वेन प्रतीयमा-नमसत्प्राधान्यमेव कामिनीकुचकलकावद्दृढं चमत्करोति नातिगूढम् ।

इन्द्रियाणामलप सामध्यम् । मृछी मनस इन्द्रियाणां च द्यक्ति निरोधः । तमः सैत्ये च (१)मनित इन्द्रियाणामर्शक्तः भरणमितः प्राणत्यागकर्तृतासिम् पूर्विकिथे च पाध्यवस्यवस्यगता मरणशब्देनात्र वियक्तिता । विपमिति जल कालकृटं च ।। सूद्धमिति । यथा—'मुसं निकसितिस्मतं वस्तितविक्तम प्रेक्षितं समुच्छिलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मितः । उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धरं वतेन्दुवदनातनां तक्षिमोद्रमो मोदते ॥' अत्र विकसितशब्देन वाधितव्याकोशात्मकमुख्यार्थेन सच्छायत्वप्रसरणादिसादश्यात् स्मित लक्षयता ह्यत्वमुर्शामव्यवद्धमानास्पद्त्वनित्यमुरुभत्वत्वत्यन्यत्र
ध्वन्यते । वसितशब्देन निश्चेतने विक्रमणि असंगवत्यरस्पर्णविकस्त्यार्थेन किकरत्वतमुखप्रेक्षित्वादिसादश्याद्विक्तमण लक्षयता तापकत्वात्तद्वसरणं न कदानिद्य्यन्यत्र
सद्भावः स्वेच्छया यत्र कुत्रचिद्विवरणांसत्यादि ध्वन्यते । समुच्छिलितशब्देनानुपपयमानसामस्त्योध्वेललनात्मकस्त्रार्थेनाकस्मादुत्कक्षोजीभवनसादस्याद्विश्रमं लक्षयता प्रौ-

१. अस्य संस्कृतं बहूनां पदानामम्फुटत्वान लिखितम्.

१. 'सत्त्वे' स्यात्. २. 'मरणं मृतिः' स्यात्.

संदिग्धप्राधान्येन यथा—

'महिलासहस्सभिरिए तुह हियए सुहय सा अमायन्ती ।
अणुदिणमणणणकम्मा अक्तं तनुयं पि तणुएइ ॥'

अत्र अक्तं तनुकमपि तन्करोतीति किं वाच्यम्, किं वा तनुभावप्रकर्षा-धिरोहेण यावदत्याहितं नामोति तावदुज्झित्वा दौर्जन्यं सानुनीयतामिति व्यक्तचं प्रधानमिति संदिग्धम् ।

तुत्यप्राधान्ये यथा-- 'ब्राह्मणातिकम-' इति । अत्र जामद्व्यः सर्वेषां क्षत्राणामिव रक्षसां क्षयं करिष्यतीति व्यङ्गचस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम् ।

यथा वा-

'पङ्को विशन्तु गणिताः प्रतिलोमवृत्त्या
पूर्वे भवेयुरियताप्यथ वा त्रपेरन् ।
सन्तोऽप्यसन्त इव चेत्प्रतिभान्ति भानोभीसावृते नभिस शीतमयृखमुख्याः ॥'
अत्र प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः समं प्राधान्यम् ।
यथा वा—

'मश्रामि कौरवशतं समरे न कोपा-दुःशासनस्य रुधिरं न पित्राम्युरस्तः ।

हप्रीहतरत्वद्वास्य सर्वजनाभिकषणीयत्वादि ध्वन्यते । अपास्त्राब्देनामृद्यीयौ मत्याधिः तमर्यादायामसंभवदपेक्षणात्मकस्वार्थेन सत्वनिर्वृत्तिसादद्यान्संस्थानं लक्षयता पुनरस्वी-कारानवलोकनादि ध्वन्यते । मुकुलितशब्देनासंभवन्कोरकात्मस्वार्थेनाभिनवोद्भेदसादद्या-रस्तनयुग्मं लक्षयता स्पृहणीयत्वरामणीयत्वरामणीयकस्यास्पदत्वमनोभवसमुद्दीपकत्वमिति ध्वन्यते । उद्धरशब्देन बाधितधुरीन्मुख्यस्वार्थेनोर्चस्वत्साद्द्यासंबन्धवज्ञवनं लक्ष-यतोपचितत्वस्पृहणीयत्वमनोभवकेतनत्वादि ध्वन्यते । इन्दुवद्नेत्यत्र ययुपचारस्तदा इन्दुशब्देन बाधितस्वार्थेन पारिमाण्डत्यादिसाद्द्याद्वदनं लक्षयता जगजीवियतृत्वादि ध्वन्यते । उद्गमशब्देन बाधितोदयात्मकस्वार्थेनाभिनवोद्धेदसाद्दयात्तरमानकणिमानं लक्षयता

 <sup>&#</sup>x27;महिलासहस्रभित तब हृदये सुभग सा अमान्ती ।
 अनुदिनमनन्यकर्मां तन्विप तनयति ।।' इति च्छाया.

संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥

अत्र मधाम्येवेत्यादि व्यक्त्यं वाच्यतुत्यभावेन स्थितम्। इति त्रयो मध्यमकाव्यभेदा न त्वष्टौ।

अव्यङ्गचमवरम् ।

शब्दार्थवैचिञ्यमात्रं व्यङ्गचरहितमवरं काव्यम् ।

यथा---

'अघौषं नो नृसिंहस्य घनाघनघनध्वनिः । हताद्धुरुषुराघोषः सुदीर्घो घोरघर्घरः ॥'

यथा वा---

'ते दृष्टिमात्रपतिता अपि नीत्र कस्य क्षोभाय पक्ष्मलदृशामलकाः खलाश्च ।

नीचाः सदैव सविलासमलीकलमा

ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति॥

यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया रमपर्यवसानम्, तथापि स्फुटस्य रसस्यानुपलम्भादव्यङ्गचमेतत्काव्यमुक्तम् ॥

इत्यानार्थे**हेमचन्द्र**विरविताया**मलंकारच्युडामणि**संज्ञलोपज्ञ**काव्यानुशासन** वृत्तां रसभावतदाभासकाव्यभेदप्रतिपादनो द्वितीयोऽध्यायः ।

स्पृहणीयत्वादि ध्वन्यते । मोदतेशब्देन बाधितहर्षात्मकमुख्यार्थेनादिवितदंकत्वसादृश्यादुद्रमं लक्षयता उच्लृङ्खलस्पृहणीयादि ध्वन्यते ॥ न त्वण्याविति । यथाह मम्मटः—
'अगूढमपरस्माङ्गं वाच्यसिद्धयङ्गमस्पुःटम् । संदिग्धनुत्यप्राधान्ये काकाक्षिप्तमसुन्दरम् ।
व्यङ्गयमेवंगुणीभृतव्यङ्गयसार्थः भिदाः स्मृताः ॥' इति ॥ ननु यत्र रसादीनामविषयः
स काव्यप्रकारोऽपि न भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्थिता काव्यस्य तन्नोपपथेत । वस्तु
च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्रसस्य भावस्याः प्रतिपथते । अनन्तरो विभावत्वेन वित्तपृत्तिविशेषा हि रसादयः । न च तदक्ति वस्तु यत्र किचिचित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । तद्युत्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यादित्यशङ्कथाह्---यद्यपीति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके द्वितीयोऽध्याय:।

१. 'कस्य नात्र' काव्यप्रकारी.

#### तृतीयोऽध्यायः ।

'अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्' इत्युक्तम् । तत्र दोषाणां रसापकर्षहेतुत्वं सामान्यलक्षणमुक्तम् । विशेषलक्षणमाह—

रसादेः स्वशब्दोक्तिः कचित्संचारिवर्जे दोषः।

रसस्थायिव्यभिचारिणां स्वशब्देन वाच्यत्वं दोषः । संचारिणस्तु क-चित्स्वशब्दाभिधानेऽपि न दोपः ।

तत्र रसस्य खशब्देन शृङ्कारादिना वाभिधानं यथा—
'शृङ्कारी गिरिजानने सकरुणो रत्यां प्रवीरः स्मरे
बीभत्सोऽस्थिभिरुत्फणी च भयकृन्मूर्त्याञ्चतस्तुङ्कया ।
रौद्रो दक्षविमर्दने च हसकृत्रग्नः प्रशान्तश्चिरादित्थं सर्वरसात्मकः पशुपतिर्भूयात्सतां भूतये ॥'

वाच्यत्वमिति । वाच्यत्वं हि रसादीनां खशब्दनिवेदितत्वेन वा स्याद्विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन् पक्षे खशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः ।
न व सर्वत्रैतेषां खशब्दनिवेद्यत्वं यथा—'यद्विष्ठम्य—' इति । अत्रानुभावविभाववोधानन्तरमेव तन्मयीभवनयुक्त्या तद्विभावानुभावोचित्वित्तत्वृत्तिवासनान्तरिक्षत्वसंविदानन्दवर्वणागोचरोऽर्यात्मामिलापवित्तात्सुक्यनिद्राष्ट्रतिग्लान्यालस्यथमस्पृतिवित्वक्षंदिशब्दाभावेऽपि रफुरत्येव ॥ न च कंवलश्द्रहारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरिते काव्ये मनागपि रसवत्वत्रतीतिर्शतः । यथा—'श्द्रहारहास्यकरुणा—' इस्यादौ । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिभध्यसामध्यंक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम् । नत्विभधेयत्वं कथंचिदिति । खंशब्दोक्तिदेषा इत्ययंः । द्वितीयश्व पक्षोऽस्माकमप्यभिमत
एव । एतेन—'रसवद्शितस्पष्टश्द्रहारादिरसोदयम् । स्वशब्दस्थायिसचारिविभावाभिनयास्पदम् ॥' इत्येतव्याख्यानावत्तरे यद्घटोद्वर्देन 'पश्वस्पा रसाः' इत्युपक्रस्य

<sup>9. &#</sup>x27;यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थमनी लोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रति-दिनं छनादिजनीनालवत् । दूर्वाकाण्डविडम्बकथ निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यूनि सर्यावनामु वनितास्वेपेव वेपस्थितिः ॥' इति संपूर्णश्लोको भट्टेन्दुराजस्य ध्वन्यालोचने उदाहृतः. २. 'थां रसात्मा' लोचने. ३. अस्य मृत्य्वतीकं 'दोष इति ।' इति तृदितं भवेत्.

स्थायिभावानां यथा---

'संप्रहारे पहरणैः प्रहाराणां परस्परम् । छणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥'

अत्रोत्साहस्य स्थायिनः।

यत्रापि स्वशब्देन निवेदितत्वमस्ति तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपा-दनमुखेनैव रसादीनां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते । यथा— 'याते द्वारवतीम्—' इत्यादि । अत्र विभावानुभाववलादुत्कण्ठा प्रतीयत एव । सोत्कण्ठः शब्दः केवलं सिद्धं साधयति । उत्क्रमित्यनेन तूक्तानुः भावाकर्षणं कर्तुं सोत्कण्ठशब्दः प्रयुक्त इत्यनुवादोऽपि नानर्थकः ।

व्यभिचारिणां यथा---

'सबीडा दियतानने सकरुणा मातक्कचर्मास्बरे सत्रामा भुजगे सिवस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । सेर्प्या जहुमुताबलोकनिवधी दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगमप्रणियनी दृष्टिः शिवायास्तु वः॥'

अत्र त्रीडादीनाम् ।

'कचित्संचारिवर्जम्' इति वचनात्कचित्र दोषः ।

यथा---

'औत्मुक्येन क्रतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया तैम्तर्बन्युवधूजनस्य वचनैनीताभिमुख्यं पुनः । हृद्वाग्रे वरमात्तसाध्वमरसा गौरी नवे संगमे संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥'

अत्रीत्सुक्यशब्द इव तदनुभावो न तथा प्रतीतिकृत् । अत इव 'दू-रादुत्सुकम्–' इत्यादौ त्रीडायनुभावानां विचलितत्वादीनामिबोत्सुकत्वानु-

'स्वशब्दाः श्रद्वारादेर्वाचकाः श्रद्वारादयः शब्दाः' इन्युक्तम्, तस्त्रतिक्षिप्तम् ॥ नान-

१. 'ठण' 'झण' वा काव्यप्रकाशे.

भावस्य सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावादुत्सुकमिति कृतम् ।

अबाध्यत्वे आश्रयंक्ये नैरन्तर्येऽनङ्गत्वे च विभावादिर्भातिकौ-स्यम् ।

अबाध्यत्वादिषु सत्सु विभावादिपौतिकौल्यं रसादेदींषः । यथा----

'प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदं संत्यज रुषं

प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतिमव मे सिश्चतु वचः ।

निधाने सौक्यानां क्षणमिममुखं स्थापय मुखं

न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥'

अत्र कालहरिणश्चपलः शीघ्रमेव प्रयाति न च पुनरागच्छतीत्यादि-वैराग्यकथाभिः प्रियानुनयनं निर्वित्येव कस्यचिदिति शृङ्कारप्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो विभावो निबद्ध इति विभावपातिकौल्यम् । तत्प्रकाशितो निवदश्च स्वदते इति व्यभिचारिपातिकौल्योदाहरणमप्येतत् ।

एवं श्रृङ्गारबीभत्सयोवीरभयानकयोः शान्तरौद्रयोरप्युदाहार्यम् । यथा च---

'निहुँयरमणम्मि लोयणबहम्मि पडिए गुरूणमज्झम्मि । सयलपरिहारहियया वणगमणं वेव महइ बहू ॥'

अत्र सकलपरिहारवनगमने शान्तानुभावौ । इन्धनाद्यानयनव्याजेनो-पभोगार्थ वनगमनं चेत्र दोषः ।

अबाध्यत्वे इति । अबाध्यत्वमशक्याभिभवत्वं तदभावेन केवलं न दोषो यावत्पकृतस्य रसस्य परिपोषः । यथा—'काकार्ये शशलक्ष्मणः क च कुलम्' इत्यादि । अत्र वितर्कोत्सुक्ये मतिस्मरणे शक्कादेन्ये धृति-

१.-१. 'प्रातिकृल्यं' स्यात्. ३. 'निर्विण्ण' स्यात्. ४.-५. 'प्रातिकृल्यं' स्यात्.

६. 'निमृतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये । सक्छपरिद्वारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधः ॥' इति च्छायः.

चिन्तने पैरस्परबाध्यबाधकभावेन मैवन्ती चिन्तायामेव पर्यवस्यन्ती परमास्वादस्थानम् ।

'सत्यं मनोरमाः कैंगमाः सत्यं रम्या विभूतयः । किं तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गछोलं हि जीवितम् ॥'

अत्र त्वाद्यमर्थे बाध्यत्वेनैवोक्तम्, द्वितीयं तु पैंसिद्धास्थिरत्वापाद्गभ-क्रोपमानेन जीवितस्यास्थिरत्वं प्रतिपादयद्वाधकत्वेनोपात्तं शान्तमेव पु-ष्णाति । न पुनः शृक्षारस्यात्र प्रतीतिः, तदक्कस्याप्रतिपत्तेः ।

ध्वनिकारस्तु---

'विनेयानुन्मुस्वीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव च । तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्यति ॥'

इति विरोधपरिहारमाह ॥

आश्रयंक्य इति । एकाश्रयत्वे दोषः । भिन्नाश्रयत्वे तु वीरभयान-कयोः परस्परं विरुद्धयोरपि नायकप्रतिनायकगतत्वेन निवेशितयोर्न दोषः । यथा अर्जुनचरिते—

> 'समुत्थिते धनुर्ध्वनौ भयावहे किरीटिनो महानुपस्रवोऽभवत्पुरे पुरंदरद्विषाम् । श्रवेण तस्य तु ध्वनेर्विल्लप्तमूलबन्धन-मशेषदृत्ययोषितां श्रथीवभूव जीवितम् ॥'

इत्यादि ॥

नैरन्तर्य इति । एकाश्रयत्वेऽपि शान्तश्रक्कारयोः परस्परविरुद्धयोनि-रन्तरत्वे दोषः, न तु रसान्तरान्तरितयोः ।

र्थक इति । शब्दोपात्तस्यैव ह्यानुवादो भवति न प्रतीयमानस्यैलर्थः ॥ मरणमिति । प्राणलागकर्तृतातिमका पूर्विक्रियंव पात्रबन्धाद्यवसरगता मरणशब्देनात्र विवक्षिता ॥

 <sup>&#</sup>x27;परस्परं' लोचने.
 'द्रन्द्रशो भवन्ती' लोचने.
 'रामाः' ध्वन्यालो-कढाव्यप्रकाशयोः.
 'प्रसिद्धास्थिरापाद्दः' स्थात्.

अस्य मूलं त्रुटितं भवेत्, अत्र वास्य प्रमादपतितत्वं भवेत्.

यथा नागानन्दे शान्तरसस्य—'अहो गीतमहो वादितम्' इत्यद्भुतमन्तरे निवेश्य जीमृतवाहनस्य मलयवतीं प्रति शृङ्कारो निवद्धः।

न केवलं प्रबन्धे, यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तरव्यवधानाद्विरोधो निवर्तते।

#### यथा--

'भूरेणुदिग्धात्रवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । गाढं शिवाभिः परिरम्यमाणान्सुराङ्गनाश्चिष्टभुजान्तरालाः ॥ सशोणितैः ऋव्यभुजां स्फुरद्भिः पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान् । संवीजिताश्चन्दनवारिसेकसुगन्धिभः कल्पलतादुकूलैः ॥ विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतृहलाविष्टतया तदानीम् । निदंश्यमानांल्ललनाङ्क्लीभिवींराः स्वदेहान्पतितानपश्यन् ॥'

अत्र बीभत्मशृङ्कारयोरन्तरा वीररसनिवेशात्र विरोधः । वीराः खदे-हानित्यादिना उत्साहाद्यवगत्या कर्तृकर्मणोः समस्तवाक्यार्थानुयायितया मतीतिरिति मध्यपाठाभावेऽपि सुतरां वीरस्य व्यवधायिकता । स्वदेहानि-त्यनेन चैकत्वाभिमानादाश्रयेक्यम् ।

अनङ्गत्विमिति । द्वयोविरुद्धयोरङ्गित्वे दोपः, नाङ्गभावप्राप्तौ । सा हि नैसर्गिकी, समारोपकृता वा ।

तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तावदुक्ताविरोध एव । यथा विप्रलम्भे तदक्कानां व्याध्यादीनाम् । ते हि निरपेक्षभावतया सापेक्षभाविरोधिन्यपि करुणे सर्वथाक्कत्वेन दृष्टा । यथा—'अमिमरतिमलसहृदयताम्' इत्यादि ।

शास्तरसस्येति । 'रागस्यास्पदमिस्य वैमि न हि मे ध्वंमीति न प्रस्यः कृसाकृ-स्यविचारणासु विमुखं को वा न वेति क्षितौ । इत्थं निन्दमपीदमिन्द्रियवशं प्रीत्ये भवे-शौवनं भक्ता याति यदीत्थमेव पितरी शुश्रूषमाणस्य मे ॥' इत्यादिना उपक्षेपात्प्रभू-तिपरार्थशरीरवितरणात्मकनिर्वेद्दणपर्यन्त प्रतिपादितस्य ॥ एकत्याभिमानादिति ।

 <sup>&#</sup>x27;वादित्रम्' काव्यप्रकाशे.
 'यकता' इति ध्वन्यालोकलोचने पाठः.
 'अनङ्ग्वे चेति' स्यात्.
 'द्या' स्यात्.

१. 'निन्दा' स्थात्,

समारोपितायामप्यदोषो यथा—'कोपात्कोमरुलोलबाहुलतिका-' इ-त्यादि । अत्र बद्धा हत्यत इति च रौद्रानुमावानां रूपकबलादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाक्कत्वम् । इयं चाक्कमावपाप्तिरन्या ।

यदाधिकारिकत्वात्प्रधाने एकस्मिन्काव्यार्थे रसयोभीवयोवी परस्परवि-रोधिनोरङ्गभावस्तत्रापि न दोषः ।

यथा---

'क्षिप्तो हस्तावलमः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं गृह्वन्केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । आलिङ्गन्योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामीवार्दापराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः शरामिः ॥'

अत्र त्रिपुरिरपुप्रभावातिशयवर्णने प्रकृते करुण इव शृङ्गारोऽप्यङ्गमिति तयोर्न विरोधः ॥

पराङ्गत्वेऽपि कथं विरोधिनोविरोधिनवृत्तिरिति चेत्, उच्यते । विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वम्, नानुवादे ।

भन्यथा विभिन्नविषयतात्को विरोधः स्यादिल्यथः ॥ नतु वीर एवात्र रसो न शक्षरो न थीमत्सः किं तु रित्तजुगुन्से वीरं प्रति व्यभिचारीभृते । भवत्वेवम् । तथापि प्रकृतो-दाहरणे तावदृत्पत्रतिजुगुन्सयोरिप न विरोधः ॥ करुण इवेति । तथा हि—है-स्तायलप्रस्य वहेः क्षेपो विधूननं भयहेतुकमिति करणाङ्गत्वे उपलालनाप्रशृतस्य तु व-स्रभस्य करप्रहणासहन क्षेपो नाविकारान्तरसंपर्कसमुत्थेव्योकोपनिमित्तो विप्रलम्भसं-सूचकः । पटाचलावलप्रस्य वहेः प्रसभाभिहननं दाहनिमित्तदुःखजनितमवधूननं जन्स्यिप्रक्षेपरूपं चेति करणरसपरिपोषकम् । करावधूननेन करप्रहणासंपत्तावद्यलावलकम्य प्रसभमभिहननमवदापनमस्तया(१)वद्यावज्ञानिमित्तं विप्रलम्भमपरिपोषकम् । इतथेतश्च प्रवर्तमानस्य वहेः कवरिकलापासिङ्गतश्चासहेतुकः ससंप्रमकरयुगलजनितः प्रक्षेपोपासनमभित्यककमिष्ट करणस्य प्रपञ्चलवे ताण्डवपूर्वकत्वरितगतिनाथिका-

इतः प्रभृति 'विरोधाभावात्' इत्यन्तो प्रन्थः पुस्तकान्तरालाभेन शुद्धयञ्च-दिश्लानाभावेन यथादर्शमस्फुटार्थो विचार्थः. २. 'इत्वम् ।' स्यात्.

यथा---

'एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर । एवमाशाग्रहप्रस्तैः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥'

न सत्र विधिः तदेव कुरु माकापीरिति वदेकदाँ प्राधान्यलक्षणः। अपित्वन्याङ्गतालक्षणोऽनुवादः । एहीति कीडन्ति गच्छेति कीडन्ति इति क्रीडाङ्गयोरागमनगमनयोर्न विरोधः । न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारी वेणीलतावप्रहोपायहरुचुम्बनप्रशृतवहभस्यायासनमप्रधेषेणामयि निर्केच तथा नाम व्य-लीकशतानि कृत्वा संप्रतीत्थमाचरतीत्येवंहपोपालम्भवचनादिमय कृतककोपवशमी-र्च्यारोवाभिन्य इक्स । केशावलप्रस्य वदेः सैन्धनस्य प्रक्षेप च संश्रमवरीनानालोबित-देशतया पादपतनमतज्जनालितस्य या सर्वतोदिकस्य पादाकमणमिति तथाभृतस्य सं-अमनशैनानिरीक्षणमनाठीचनम् । वेह्नद्रेणीविलमनायकावळीकनजनित्रीपावेपारुणितन-यत्रकृतिताधरसंरव्धकान्तादर्शनर्गिश्चतमानब्रहणः प्रणामान्ते मीन इति । बह्नमः बादपतिती न विगणितनद्वराधीनमुखीकरणिवस्त्रतनद्वराधया नाथिकया बादधान-न्तपादतया पलायनागमर्थात्रपुरनारीसमाक्षेत्रकारी वर्डिगतितीवनरावेगावेदीन सबोहे प्रकम्पनेनावधृतः क्षिप्ती दुःमहदुःखावस्थायीतकः । पादपतनप्रसादितवहनी बहुमा-लिइनप्रवृक्तः कान्तजनीऽसहनया दढकोपनया ऋगिति प्रसादमवज गयगारमसन्धरि-तयावधनसादा मोटने न निवारित इति संस्कार इति शेराप्यांविधलम्भसंस्वनम् । अत एव परिखक्त प्रायेष्योकोपनया बल्भकृतापराधानुस्मरणजीनताधवाधाविलीकृतकुन बलयदलसहस्रलोचनत्या शहारोहीपनम् । बाँद्रदाहजनिवदहमग्वादिविनामान्स्परण-हेतुकदु:खसंभारवशोद्भताश्रवाहोवसंस्थुलीकृतसुन्दरतरनयनतथा बोकायगपोषणम् । भाद्रीपराधः प्रत्ययेप्रमस्ववितादिप्रमाद्युकाः । अतः एवेष्याकोपनिसिसनाः । बहर्षि प्रत्यप्रापराथना दाहाजनिता तथा शोकावेगहेत्तेति सहशार्थवाचकपदनिकरम्बजनितर-सहयप्रतीतिभूवितकाव्यार्थाभोगाः सहस्यानां परं समन्तारमाबहन्तीत्यच्यत इति ॥ क्षयं भावः-सामग्रीविशेषपरिपतिनत्येन भावानां विरोधाविरोधी न स्वभावमार्श्वानः बन्धनी भिन्नदेशयोः शातोष्णयोराप विरोधाभावात् ॥ नत् प्रधानतया यदाच्यं तत्र विधि: केंब्रधाने तु कार्येऽनुवादः, न च रसम्य बाच्यन्त संवात इत्याश्वर्षमानः प-रिटरति-न चेति । प्रधानाप्रधानन्वकृती विध्यनुवादी, नी च व्यक्तयनायामप्र अवत

१. 'विधिस्तर्देव तदेव कुरु मा काप्रीरिति ताबदे' इति पश्चात्कृतपाठः, २, 'दा' रहितोऽपि ध्वन्यालोचनस्थः पाठः.

 <sup>&#</sup>x27;झाँगांत' स्थात्. २. 'अप्रधानत्वेन' ध्वन्यालोकतो वतं. ३. 'बाच्यावं त्वयं व स्रोडमिसाग्रह्मानः' ध्वन्यास्त्रेक्वोवतं. ४. 'प्रधानाप्रधानमात्र्कृती' ध्वन्यास्त्रेक्कोवतं.

नास्तीति शक्यं वक्तम् । तेषां वाक्यार्थत्वेनाम्युपगमात् । वाक्यार्थस्य च यौ विध्यनुवादो ता तदाक्षिप्तानां रसानामपि भवतः ।

अथ वा त्रिपुरिरपुप्रभावातिशयस्य करुणोऽङ्गम्, तस्य तु शृङ्गारः । तथापि न करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतैव ।

अथ वा प्राग्यथा कामुक आचरित स्म, तथा शराग्निरिति स्मर्यमाण-शृक्षारेणेदानी विध्वस्ततया शोकविभावतां प्रतिपद्यमानेन पोषितः करुणो रसः प्रधानमेव वाक्यार्थमभिधते । यतः प्रकृतिरमणीयाः पदार्थाः शोच-नीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थादिभिः स्मर्यमाणैविंटासर्गधकतरं शोकविगमुप-जनयन्ति ।

यथा---

'अयं स रमनोत्कर्षी पीनम्तनविमर्दनः।'

इदं हि भूरिश्रवमः समरभुवि पतितं बाहुं हन्ना तन्कान्तानामनुशोच-नम् । तथात्रापि त्रिपुरयुवतीनां शांभवः शर्राग्रराद्रीपराधः कामी यथा व्यवहरति सा तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्यवातिरोधित्वम् ।

एहेति भावः । मुरातया च रस एव काव्यवाक्यार्थानामधः । तेन यत्रामुख्यतया बोऽर्थस्तत्रान्यमानव रसस्याप युक्तम् । येदि वानूरामानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाद्र-सस्यान्यमानता । तदाह—वाक्यार्थस्य चेति । अस्त्येवाविरोधित्यमिति । सत्रावं भावः— पूर्व पक्षद्वये विप्रत्मनकरुणयोरन्यत्राह्भावगमनानिर्विरोधित्वमुक्तम् । अधुना तु स विप्रत्मभः करुणस्थवाहृतां प्रांत्रत्रम्ने न विरोधिति । तथा हि—करम्म्हणासहनादिना इंध्योविष्ठतम्भवतान्तः स्मर्थमाण इदानी विश्वस्तत्या शोकविभावतौ प्रकृष्टां प्रतिपथते इति वाक्यार्थामृतस्य करुणस्य विरोधिनापि १२क्टारेण परिपोष एव विधीयते ॥ परतम्तु १८हारपोधितेन करुणनात्र सुम्य एवार्थ उपोद्वत्यते । उक्ति हि—(गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपथते । प्रधानस्योपकारे हि तथामुप निव-

१. 'बाक्यार्थस्य वाच्यस्य व'ध्वन्यानोकं. २. 'स्थामाविभिः ससर्य' ध्वन्यालोके.

१. 'तेन मुख्यतया यत्र सोऽर्थः' ध्वन्यालोकलोचने. २. 'यदिचा' स्यात्.

एवं च--

'दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि शिद्धित्रसान्द्रपुलके भवतः शरीरे । दन्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्प्रहेर्मुनिभिरप्यवलोकितानि ॥'

इत्यादाविप शृङ्गारः शान्तस्याङ्गम् । तथा हि—यथा कश्चिन्मनीरय-शतप्रार्थितप्रेयसीसंभोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं परार्थसंपादनाय स्वशरीर-दान इति शृङ्गारेण शान्त एव पोष्यते इति ।

यत्र तु न पोष्यते तत्रानक्रत्वाद्दोप एव ।

यथा--

'राममन्मथरारेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । गन्धवद्वधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवस्ति जगाम सा ॥' अत्र प्रकृतस्य करुणरमस्य विरुद्धशृङ्कारो न पोपकः ।

विभावानुभावक्रेशव्यक्तिः पुनःपुनर्द्धियकाण्डमथाच्छेदाङ्गाति-विस्तराङ्गचननुसंधानानङ्गाभिधानमकृतिव्यत्ययाश्च ।

एते चाष्टी रसस्य दोषाः ।

तिते ॥' इति । दन्तक्षतानीति । बीधिमन्तस्य मिही खिकशोरभक्षणप्रष्टली प्रति निजं शरीरं वितीर्णवतः केनिबनादुक वियते । प्रोद्धतः सान्दः पुलकः परार्थसंपैति-जनानन्दकरेण यत्रं । रक्ते कविरे मनोभिलायो यम्माः । अनुरक्तः च मनो यस्याः । पुरस्यक्षोद्धोधितः मदनावेशक्षेति विरोवः । जातस्पृहेनिति । वयमपि यदि कदा-चिदेवं काक्णिकपदवीमधिरोक्ष्यामस्तदा सत्यनो सुनया नावष्याम इति मनोराज्ययुक्तः॥ न पोषक इति । अपि त्वद्दित्येव प्रतिनासते ॥ ननु यत्र क्तान्पर्येणतरेषां विषदा-नामविकद्वाना च न्यरम्तर्वनीयादानं तत्र त्वहृत्येनाविरोधः । यत्र तु समप्रधानस्वना-

१. 'प्रोद्धत' विवेकं लोचने च.

 <sup>&#</sup>x27;बोधिसन्तस्य' लोचने. २. 'प्रोद्धित्र' मूले ध्वन्यालोके च. ३. 'संपत्तिजेनानन्द-भरेण' ध्वन्यालोकलोचने. ४. 'ताइक्षे भवतः क्षरीरे' इलापि पूरणीयम्. ५. 'सुन-यखोद्वोधितमद्नावेकाथे' ध्वन्यालोकलोचने.

तत्र विभावानुभावयोः क्रेशच्यक्तिर्यथा—
'परिहरति रितं मितं छुनीते स्खलतितरां परिवर्तते च भूयः ।
इति वत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसमं किमत्र कुर्मः ॥'
अत्र रितपरिहारादीनामनुभावानां करुणादाविष संभवात्कामिनीरूपो
विभावः क्रेशेन प्रतिपादः ।

'कर्पूरधूलिधवलद्युतिपृरंधून-दिब्बण्डले शिशिररोचिपि तस्य यूनः ।

नेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम् । यथा-'एकलो एअइ पिआ अण्णलो सम-रलेरिनिम्बोस्रो । नेहेण रेणसरसेण य भडस्स दोलाइयं हिअअम् ॥' इत्यादौ रत्युत्साइयोः, 'मारसर्यमुल्मार्थ विचार्य कार्यम्-' इत्यादी रतिशमयो:, 'इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवन-ललामकवसतिः स चायं दुष्टात्मा न्ययुरपकृतं येन मम तत् । इतस्तीवः कामो गुरुरय-मितः कोधदहनः कृतो वेयश्रायं कथमिद्मिति श्राम्यति पुनः ॥' इत्यादी रतिको-धयो: 'अन्त्र: कल्पितमद्रलप्रतिमराः खोहन्तरक्तीत्पलव्यक्तोत्तंसभृतः पिनद्य सरसा हृत्पृण्डरीकक्षज्ञ: । एनाः शोणितपद्गृङ्गमनुषः संभूप कान्तैः पिबन्खस्थिकेहपुरां कपालचपकै: श्रीताः पिशाचाहुकाः ॥' इत्यादी रतिजुगुप्ययोः, 'एकं ध्याननिमीलना-न्मुकुलितं चक्कुर्द्वितीय पुनः पार्वित्या वदनाम्बुजन्तनत्वे श्रद्धारभाराकसम् । अन्यहर-विकृष्टचापमदनकोधानलोहीपिनं शभाभित्ररमं समाधिनमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥ इत्यादी शमरतिकीधानाम , 'ितनः ६गा प्रविततहपा वीक्यते व्योमसंस्थं भानीविम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम् । अहारेहेदं दिवतिवरहाशिहनी चक्रवाकी द्वी सं-कीर्णी रचयति रसी नर्तकी च प्रगत्मा ॥' इत्यादी रतिशीककोषाना समप्राधान्येना-निबन्धस्तन्न दर्धन विरोधः । अत्रोच्यतं-अत्राध्येक एव स्थायी । तथा हि-'ए-कत्तो रअइ पिआ-' इत्यादी स्थायिभूनोत्माहव्यभिचारिविनकेलक्षणहेतुसंदेहकारण-तया करणसंप्रामत्यं योरपादानम् वीरमेक प्रणातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादि-तम् । न च इयोः समप्रधानयारन्योन्यमुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते । कि च-उपकान्ते संप्रामे मुभटानां कार्यान्तरकरणेन प्रस्तुतसंप्रामीदासी-न्येन महदर्नाचित्यम् । अतो भर्तुः संप्रार्मकरतिकतया शोर्थमेकं प्रकाशयन् प्रियतमा-

१. 'स्रां' काव्यप्रकाहो. २. 'धीन' काव्यप्रकाहो.

 <sup>&#</sup>x27;एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्धावः ।
 केहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ॥' इति च्छायाः
 'त्र' स्मात, ३. 'रणरसेण' ध्वन्यात्येकं. ४. 'एकेना' स्मात,

### लीलाशिरों गुकनिवेशिवशेषक्रृप्ति-व्यक्तसानोन्नतिरभूनयनावनौ सा ॥'

अत्रोद्दीपनालम्बनरूपाः शृङ्कारयोग्या विभावा अनुभावापर्यवसायिनः स्थिताः इति क्षेत्राव्यक्तिः।

पुनःपुनर्दित्रियंथा कुमारसंभवे रतिप्रलापेषु । उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनःपुनः परामृष्यमाणः परिम्लानकुमुमकल्पः कल्पते इति ।

अकाण्डे मथनं यथा वेणीसंहारे द्विनीयेऽके । दुर्योधनस्य धीरोद्धत-प्रकृतेरि तथाभूतभीष्मप्रमुखमहावीरलक्षश्चयकारिणि समरसंरम्भे प्रवृत्ते शृङ्कारवर्णने ।

अकाण्डच्छेदो यथा वत्सराजस्य ग्नावल्यां चतुर्थेऽहे । ग्लावलीनाम-

करणो वीरमेव पुष्णाति । एवम्—'मान्सर्य-' इत्यादाविष चिरप्रवृत्तिमत्या रितवासनाया हेयतयोपादानान्छमंकपरत्वम् 'आर्थाः समर्यादम्-' इत्यनेन प्रकाशितम् । 'इयं
सा लोलाक्षी' इत्यादाविष रावणस्य प्रतिपक्षनायकत्याः निशाचरत्वेन मायाप्रधानत्याः
च राइत्यमिचारिविषादविभाववितकेहेतुत्याः रितकोधयोष्ठपादानं राइपरमेव । 'अर्थाः
कित्यमङ्गलप्रतिसराः-' इत्यादां द्वास्यर्भकपरत्वम् । 'एकं ध्यानिर्मालनान्मुकृतितम्-' इत्यादां तु शंभोभावान्तररनाधिभत्याः समन्तर्यापं योग्यान्तरशमाद्वलक्षः
प्यप्रतिपादनेन शर्भकपरत्व 'समाधिममये' इत्यनेन म्कुटीकृताः। 'एतेनाक्ष्णा-' इत्यादां तु समन्तमपि वाक्य भविष्यद्विप्रत्यमत्रविषयमिति न क्रिवदनेकतारपर्यम् । तदेवसुक्तप्रकारेण रत्यायुपनिबन्धं सर्वत्राविरोध इति ॥ अनुभावापर्यवस्तायिन इति ।
श्वद्वारी चेयुंवा, संभवनित तथाविधानुभावाः। शान्तथेत्, न संभवित । तं प्रतिपन्नकपत्वात्याविधानां विभावानामिति श्रद्वारित्वनिश्रयाभावे सत्त्विप तथाविधेषु लीलादयोऽनुभावाः क्रेशेन व्यज्यन्ते इति ॥ पुनःपुनः पराम्मुद्यमान इति । तथा हि—वि
भावानुभावसामप्रीपरिघटितर्शरस्यापि रस्यितृरस्यग्योग्यरसस्य पुनरान्दोलनं मालतीकुशुमपरिमर्दनवदननुगुणमेव । धाराप्राप्ते हि रसे तदाविष्टानां तत्यरवशानामुक्तिरल्पी-

१. 'श्रहारकथायामवतारवर्णने' ध्वन्यालोके.

१. 'एकेना' स्यात्. २. 'श्रृष्ट्वारी चेत्किविः काव्ये जान रसमय जगत् । स एव वीतरागक्षेत्रीरसं सर्वमेव तत् ॥' इति ध्वन्यालोकसंवादात् 'त्कविः' स्थात्. ३. 'परा-मृष्यमाणः' मूळे ध्वन्यालोके च. ४. 'रसस्या' स्थात्.

धेयमप्यगृह्णतो विजयवर्मवृत्तान्ताकर्णने । यथा वा वीरचरिते द्वितीयेऽङ्के । राधवभार्गवयोद्वीराधिरूढवीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि-' इति राध-वस्योक्तौ ।

अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनं यथा — हयप्रीववधे हयप्रीवस्य।
यथा वा विमलम्भशृङ्कारं नायकस्य कस्यचिद्वर्णयितुमनुकान्ते कवेर्यमकाछलंकारनिबन्धरसिकतया महाप्रबन्धेन समुद्रादेः । तथा हि हरिविजये
ईच्यांकुपितसत्यभामानुनयनप्रवृत्तस्य हरेः पारिजानहरणव्यापारेणोपकान्तविमलम्भस्य वर्णनप्रस्तावे गलिनकनिबन्धनरसिकतया कविना समुद्रवर्णनमन्तरा गङ्गस्थानीयं विम्तृनम्। तथा कादम्बर्याम् 'रूपविलास—' इत्यादिना
महाविप्रलम्भनीजेऽप्युपक्षिते नदनुपयोगिनीप्वटवीशबरेशाश्रममुनिनगरीनृपादिवर्णनास्यतिप्रमङ्काभिनिवेशः । तथा हर्षचरिते 'जयित ज्वलद्—'
इत्यादिना हर्षोन्कर्पवद्विजयबीजे वाणान्वयवर्णनम्, नत्रापि चानन्वितप्राय
एव सारस्यनोत्पत्तिपर्यन्तो महान्धन्धमंदर्भः । शिशुपालवधादौ नादितः
प्रकृतप्रतिबन्धिवजयबीजोपक्षेपावगादव्याप्तिमद्वीरस्मानुबन्धेऽपि तदसङ्कतशङ्काराङ्कभूततत्तदनुप्यनविहारपुप्पावचायमज्जनादिवर्णनास्वत्यासिकः। तदित्थम् । अप्रस्तुनवस्तुविस्तृतिः प्रम्तुनरमप्रतीतिव्यवधानकारिण्यपि महाकविलक्ष्येषु भूयसा दृश्यते इति तत्त्वं त एव विदन्ति ।

अक्निनः प्रधानस्याननुसंधानं यथा—रनावत्यां चतुर्थेऽक्के नाभ-व्यागमनेन सागरिकाया विम्मृतिः । अनुसंधिर्हि सर्वस्वं सहृदयतायाः । यथा तापसवत्सराजे पट्न्यप्यक्केषु वासवदत्ताविषयः प्रमसंबन्धः कथाव-शादाशक्क्यमानविच्छेदोऽप्यनुसंहिनः ।

यस्येव । तथा च तस्यां दशायां महाकवीनामेको द्वित्रा वा श्लोका निर्यान्ति । अत एव तापसवत्सराजे धाराप्राप्तकरूणरसः सर्वान्यो द्वितीयोऽकः कविना निवदः । षट्-स्वद्वेष्विति । तथा हि प्रथमे ताबदक्वे—'तद्वकेन्द्वविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषं

<sup>9. &#</sup>x27;थीराधिक' काव्यप्रका॰. २. 'गमने सा' का॰ प्र॰. ३. 'प्रेमबन्धः' ध्वन्याली-कलोचने.

अनक्ष्म्य रसानुपकारकस्य वर्णनं यथा—कर्पूरमञ्जर्या नामिकमा स्वास्मना च वसन्तवर्णनमनादृत्य मन्दिवर्णितस्य वसन्तस्य राह्मा प्र-शंसनम् ।

मकुतिव्यत्यय इति । प्रकृतिर्दिव्या मानुषी दिव्यमानुषी पातासीया

तथा तद्रोध्येव निशापि मन्मथकतोत्सार्टस्तदक्षापेणैः । तो संप्रस्यपि मार्गदत्तनयनां इष्ट्रं प्रवृत्तस्य मे बढोत्कण्डमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम् ॥' इत्यनेन । द्वितीये-'हष्टिनीमृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्तं ने कि नोध्वीद्रै हृदयं न चन्दनरसस्पर्धानि वाक्रानि वा । कस्मिहन्धपदेन ते कृतमिदं क्रेग प्रीतामिना नूनं वज्रमयोऽन्य एव **इहनसास्येदमाचे**ष्टितम् ॥' इलादिना । नृतीये—'सर्वत्र ज्वलितेषु वेश्मसु भयादाली-अने विद्रते शासोत्केस्य विद्दस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तथा। हा नाथेति सहः अस्त्रपुष्रया देग्भं वराक्या तया शान्तेनापि वयं त तेन दहनेनाशापि दशामहे ॥ इलाहिना । चतुर्थे-'देवी सीकृतमानसस्य नियतं सप्रायमानस्य मे तद्रोत्रप्रहणाहियं सक्दना यायारक्यं न व्यथाम् । इत्यं यम्त्रणया कथं कथमपि क्षीणा कथा जामतो दाक्षि-क्योपहरोन सा प्रियतमा स्वप्नेऽपि नासादिना ॥' इत्यादिना । पत्रमे समागमप्रत्याचाया विप्रसम्भेऽइरिते—'तथाभूते तस्मिन्स्निवचित जातागरि मयि प्रयमान्तर्गृहा रुपस्-पगता मे प्रियतमा । प्रसीदिति प्रोक्ता न खलु कुनितेन्युक्तिमधुरं समुद्रिमा प्रीतैनैय-वसिके: स्थास्त्रति पुरः ॥'इत्यादिना। पत्रे च--'त्वत्संप्राप्तिविक्रोभितेन संविवैः प्राणा मया धारितास्तन्मत्वा त्यजतः शरीरकमिदं नैवास्ति निःश्रंहता । आसमोऽवसरस्तवा-नगमने जाता धृतिः कि त्वयं खेदी यद्य तवानुगं न हृदयं तस्मिन्क्षणे दारुणे ॥' इलादिना च वासवदत्ताविषयो जीवितसर्वस्थाभिमानातमा प्रेमवन्थस्तेत्र द्विभावीचि-व्यातकरणविप्रवस्मादिभूमिकां गृहन् विच्छित्रविच्छित्रो समस्तेतित्रस्यापितया दर्शितः। राज्यप्रैक्षापत्या हि सचिवनीतिमहिमोपनतया तदः भृतपद्मावतीलाभानुगतयानुप्राष्ण-मानकैपा वासवदत्ताथिगतिरेव तत्र फलम् । निर्वहणे हि-रिष्टा यथं निर्जिता बिहि-वस प्राप्ता देवी भूतवात्री च भूयः । संबन्धोऽभूदर्भकेनापि साधे कि तेंद द्वःसं बज्जतः शान्तमध्।।' इति देवीलाभप्राधान्यं निर्वाहितम्।। विच्येति । दिव्यः स्वभाव इलार्थः । एवं मनुष्यादिष्वपि व्याख्येयम् । तत्र दिव्या यथा---'स्मृला यिमजबार-बासगतया वीणा समं तुम्बरोहद्रीतं नलकूबरस्य विरहादुःकण्डसंरम्भया । तेनरावणकर्णः

 <sup>&#</sup>x27;तु' ध्वन्यालोकलोचने. २. 'त्कम्पवि' ध्वन्यालोकलोचने. ३. 'दुग्धं' ध्वन्याको० कलोचने. ४. 'निया' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'प्रयाणेऽन्तर्गृढां' ध्वन्याकोककोचने. ६. 'विधुरं समुद्रिमा पीतै' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'पुनः' ध्वन्याकोकलोचने. ८. 'मनसा,' 'चिलतैः' व ध्वन्यालोकलोचने. ९. 'साद्विमाची' ध्व० लोचने. १०. 'प्रत्याविकृत्या' ध्व० लोचने. १०. 'प्रत्याविकृत्या' ध्व० लोचने. ११. 'हे' स्थात्.

मर्त्वपाताकीया दिव्यपाताकीया दिव्यमर्त्वपाताकीया वेति सप्तचा । वीररी-चापळमुखः शकोऽपि निदां जहज्यः कारित एव हासिनि शचीवके हशां संजयम् ॥ मानुषी यथा-'वधूः श्वशृस्थाने व्यवहरति पुत्रः पितृपदे पदे रिके रिके विनिहि-सपदार्थान्तरमिति । नदीस्रोतोन्यायादकिलतिविवेकसमधनं न च प्रखादृतिः प्रवहति जगत्पूर्णमय च ॥' दिव्यमानुपी तु चतुर्धा । दिव्यस्य मर्सागमने मर्सस्य च सर्ग-गमने इत्वेको भेदः । दिव्यस्य मःग्रेभावे मर्त्यस्य च दिव्यभाव इति द्वितीयः । दिव्येति-वृत्तपरिकल्पनया तृतीय: । प्रभावाविर्भृतदिव्यस्पतया चतुर्थः । तत्र दिव्यस्य मर्सा-गमनं यथा-'श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगनगन्निवासो वसुदेवसधनि । वस-न्द्द्शीवतरन्तमन्दराद्धिरण्यगर्भोत्रभुवं मुनि हरिः ॥' मर्खस्य खर्गमनं यथा-पाण्डी-नैन्दन नम्दनं वनमिदं संकल्पजः साधुभिः कुप्ता पानककेलिकल्पतस्यु द्वन्द्वैः सुधा**लेहि**-साम् । अध्यत्रेन्द्रशिलालबालवलयं संतानकानां तले ज्योरलासंगलद्य्छनिर्सरजलैयेनं विना पूर्यते ॥' दिव्यस्य मर्व्यभावी यथा-'विकितितः तिसमेन्तराये यद्नां समजल बसुदेवो देवकी यस्कलत्रम् । किमपर[म]थ तस्मात्पोडशासीसहस्रप्रणिहितप-रिरम्भः पद्मनाभी वभूव ॥' मलंख दिन्यभावी यथा—'आकाशयानतटकोटिकृतैक-पादास्तद्वेदमण्डयुगलान्यवलम्बहर्साः । कातूहलात्र च तरहविचहितानि पश्यन्ति देव-मनुजाः खकलेवराणि ॥' दिच्येति इत्तपरिकल्पना यथा—'ज्योत्खापूरप्रसरविद्यादे सै-कतेऽस्मिन्सरव्या वारयृतं चिरतरमभूत्यिद्वयुनोः कयोधित्। एको झते प्रथमनिहितं र्कटमं कंसमन्यः सैस्वं तत्त्वं कथमभवता को हतस्तत्र पूर्वम् ॥' प्रभावाविर्भृतदिव्यभावो यथा - 'मा गा: पातालमुर्वि स्फुरति किनपरं पाठ्यमानः कुर्दलक्षेलोक्यं पादपीत-प्रथिमनहि बळे पूरव स्फूतमहैः । इत्युत्स्वप्रायमाने भुवनभृति हशावद्वसुत यशोदा पाबाधकाद्भपादप्रणतिपुरुकितस्मेरगण्डसभावः ॥' पानाशिया यथा-'कहोटः हो-टिकृत्वः प्रणमति पुरतस्तक्षके देहि चश्चः सक्तः सेवाभित्रहेते कपिलकुलिकयोः स्तीति वैस्त्रिकस्त्वाम् । पद्मः राद्मेष भक्तरवलगति पुनः कम्बलोऽयं बस्नोऽयं स्रोत्सर्पः सर्पराओं वजत निजगृहं प्रेष्यता शेषपालः ॥' मर्लः पातालीयो यथा—'आहाबके मजत वैतस्यप(?)कर्णकर्ण द्विः संद्धाति निशिरं हरशिष्यशिष्यः । तत्साप्रतं समिति यस इत्हुकेन महीं: शररिप किरीटकिरीटमायम् ॥' इहापि दिव्यमानुषविमधी भे-दानुगमः ॥ दिव्यपातालीया यथा--'स पातु वो यस शिक्षा स कर्णिकं खदेहनाळं फणपत्रसंचयम् । विभाति जिह्नायुगलोलकेसरं पिनाकिनः कर्णभुजहपङ्कजम् ॥' दि-व्यमसंपाताकीया यथा-'भासीकोऽस्ति ग्रनिः रा विस्मयकृतः पारीक्षितीयान्मसा-

त्राता तक्षकक्षमणः फणभृतां वंशस्य शकस्य च । उदेवन्मलयादिचन्दनलतास्वन्दी-

<sup>1. &#</sup>x27;विकसितरिक,' 'विकसित भुवि' वा त्यान्. २. 'जन्यवाये' त्यात्. ३. 'तर्षं तत्त्वं कथय भवता' त्यात्. ४. 'व खस्तिक' वाग्भटकाव्यानुवासने. ५. 'बङ्गपाकः' वा॰ का॰. ६. 'व धरे' स्थात्.

द्रशृहारशान्तरसप्रधाना धीरोदात्तधीरोद्धतधीरललितधीरप्रशान्ता उत्तमा-धममध्यमा च ।

तत्र रतिहासशोकाद्धतानि मानुषोत्तमप्रकृतिविद्व्यादिष्विप । किं तु रितः संभोगश्वक्काररूपा उत्तमदेवताविषया न वर्णनीया। तद्वर्णनं हि पित्रोः संभोगवर्णनिमवात्यन्तमनुचितम्।

यतु कुमारंसभवे हरगौरीसंभोगवर्णनं तत्कविशक्तितिरस्कृतत्वाद्भ्या न दोषत्वेन प्रतिभासते ।

लनप्रक्रमे यस्याद्यापि सविश्रमं फणिवधुवृन्दैर्यशो गीयते ॥' धीरोदात्तेति । धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । धीरोद्धतादियु त्रिष्विप यथाकमं रीद्रशृक्षारस्यान्त-लक्षणो नियतरसः प्राधान्येऽपि अवद्यंभावित्वादुत्साहस्य वीररसप्राधान्यमपि प्रति-पत्तव्यम् । ततो वीररौद्रप्रधानो धीरोद्धतः । वीरश्वज्ञारप्रधानो धीरललितः । दानध-मेवीरज्ञान्तप्रधानो धीरप्रज्ञान्त इति । ननु यतुत्साहादिभाववर्णने कथचिद्दिव्यमानुषा-दौचिखपरीक्षा कियते । रलादौ तु किं तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः । तथा चाहः—'कस्माद्भारतमिष्टं वर्ष-ध्वन्येषु देशविहितेषु । ह्या सर्वा भूमिः शुभगन्धा काश्रनी यस्मात् ॥ उपवनगमन-कीडाविहारनारीरतिप्रमोदाः स्युः । तेषु च वर्षेषु सदा न तत्र दुःखं न वा शोकः ॥' इसाशङ्कपाह-मानुषोत्तमप्रकृतिवदिति । न वयं दिव्यमानिसं शङ्गारविषय-मन्यार्किचिड्रमः । किं तर्हि भारतवर्षेषु यथोत्तमनायकेषु राजादिषु श्रुहारोपनिब-न्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिपु प्रसिद्धप्राम्यसंभोगोपवर्णनं प्रसिद्धं नाटकादी तथैन दिव्येषु तत्परिहर्तव्यम् । नाटकादेरभिनेयत्नादभिनयस्य संभोगश्-क्वारविषयस्य सभ्यत्वासत्र परिहार इति चेत् । ननु यद्यभिनयस्यैवंविषयस्य सा केन बार्यते । तस्मादभिनेयार्थे ८निभनेयार्थे च काव्ये यदत्तमप्रकृते राजादेरत्तमस्त्रीभिः सह प्राम्यसंभोगवर्णनं तदसभ्यं तथैव दिव्यादिविषयम् । न च संभोगस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारो यावत्, अन्येऽपि परस्परप्रेमदर्शनादयः प्रभेदाः संभवन्ति । त एव चोत्तम-प्रकृतिविषये वर्णयितुमुचिताः । एवं हासादिष्वर्प्यांचित्यं योज्यमिति । दिव्यादिषु रतेः संभोगविप्रलम्भोभयरूपाया वर्णनीयत्वेन सामान्येनाभिघाने उत्तमदेवताविषयत्वेनापि तथा प्रसक्ती विशेषमाह - कि त्विति । संभोगः परस्परावलोकनप्रणयकलहसंगत-कादिः । स चासौ श्रह्नारश्च तद्गुण । अनुचितमिति । आखादयितुणां हि यत्र चमत्काराविघातः तदेव रससर्वसम् । आस्वादयित्त्वात् उत्तमदेवतासभोगपरामर्शे च पितृसंभोग इव स्नातन्द्रादिना कथमत्कारावकाश इलर्थः ॥ शक्तितिरस्कृतत्वा-

कोधोऽपि अुकुट्यादिविकारवर्जितः सद्यः फलदो निबद्धव्यः । यथा----

'क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्भिरः खे मरुतां चरन्ति । तावत्स बह्धर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥'

सःपातालगमनसमुद्रलङ्घनादानुत्साहस्तु मानुषेभ्योऽन्येषु । मानुषेषु तु यावदवदानं प्रसिद्धम् उचितं वा, तावदेव वर्णनीयम् । अधिकं तु व-ध्यमानमसत्यप्रतिभासेन 'नायकवद्वर्तितव्यं न प्रतिनायकवत्' इत्युपदेशे न पर्यवस्येत् । एवमुक्तानां प्रकृतीनामन्यथावर्णनं व्यत्ययः ।

तथा तत्रभवन् भगवित्रति उत्तमेन वाच्यम्, नाधमेनः मुनिप्रभृतौ, न राजादौ । भट्टारकेति न राजादौ । परमेश्वरेति न मुनिप्रभृतौ । प्रकृतिव्य-त्ययापत्तेः ।

१. 'स्त्वशक्तिकृतो दोषः स झटित्यव' ध्वन्यालोके. २. 'मानुषस्य' ध्वन्यालोके. ३. 'मान्ति' ध्वन्यालोक. ४. 'तीनाम्' ध्वन्यालोक. ५. 'क्षमा' ध्वन्यालोक. ६. 'म-नुचि' ध्वन्यालोक. ७. 'मानुषा' ध्वन्यालोक. ८. 'षायां तु कथायामुभययोजन' ध्वन्यालोक. ९. 'यावदपदानम्' ध्वन्यालोक.

यदाह---

'तत्रभवन्भगवित्ति नाईत्यधमो गरीयसो वक्तम् ।
भट्टारकेति च पुनर्नेवैतानुत्तमप्रकृतिः ॥
तत्रभवन्भगवित्ति नेवाईत्युत्तमोऽपि राजानम् ।
वक्तं नापि कथंचन मुनिं च परमेश्वरेशेति ॥'
एवं देशकालवयोजात्यादीनां वेपव्यवहारादिसमुचितमेवोपनिबद्धव्यम् ।

नेयानां प्रतीतिखण्डना न ज्ञायते तादग्वर्णनीयम् । तत्र केवलमानुषस्य एकपदे सप्ता-र्णवलक्षनमसंभाव्यमानतयां कृतमिति हृद्ये स्फुरदेपास्य चतुर्वर्गापायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति । रामादेखु चरितं तथाविधमपि पूर्वप्रसिद्धपरम्परोचितसंप्रखयोपा-हढं नासत्यतया चकास्ति । अत एव तस्यापि यदा प्रभावान्तरमुतंप्रक्ष्यते तदा तादश-मेव न त्वसंभावनास्पदं वर्णनीयमिति ॥ देशकारुवयोजात्यादीनामिति । तत्र जगदेकदेशाश्च देशः। यावापृथिव्यात्मकमेकं जगदित्येकं । 'हलमगु बलस्यैकोऽनड्डा-न्हरस्य न लाहुलं क्रमपरिमिता भूमिविष्णोर्न गाँन च लाहुलम् । प्रभवति कृपिनीयाः प्येषां द्वितीयगवं विना जगित सकले नेहरहएं दरिद्रकुटुस्यकम् ॥' दिवस्पृथियौ द्वे जगती इखपरे । यथा- 'रुणद्वि रोदसी वास्य यावत्कीर्तिरनशरी । तावत्किलायम-ध्यास्ते सुकृती वैवुधं पदम् ॥' स्वर्गमृत्युपातालभेदाशीणि जगन्तीसपरे । यथा— **"त्वमेव देव** पातालमीर्शानां त्वं निवन्धनम् । त्व चामरमरुद्धृमिरेको लोकत्रयात्मेक: ॥' तान्येव भूभुवः सः इत्यन्ये । यथा—'नमित्रभुवनाभोगपृतिखेदभरादिव । नाघनाघा-हुपर्यह्वशायिने शाईधन्विने ॥' महर्जनस्तपः सलामिलेतैः सह समेलपरे । यथा--'संस्तम्भिनी पृथुनितम्बतटैर्धिरित्र्याः संवाहिनी जलमुचां चलकेतुहर्स्तः। हर्षस्य स-प्तभुवनप्रथितोरुकीर्तः प्रासादपद्भिरियमुच्छिखरा विभाति ॥' तानि सप्तभिर्वायुस्कन्धैः सह चतुर्दशेति केचित् । यथा-'निरविध च निराध्यं च यस्य स्थितमर्नुवर्तितकौ-तुकप्रपन्नम् । प्रथम इह भवान्सँवैमूर्तिर्जयति चतुर्दशलोकवल्लिकन्दः सप्तिमः पातालैः संहकविशातिरिति केचित्। यथा—'हरहासहरावासहरहारिनभप्रभाः। कीर्तयस्तव लिप्सैन्तु भुवनान्येकविश्वति ॥' मामान्यविवक्षा एकयति, विशेषविवक्षा त्व-नेकयतीति सर्वमुपपन्नम् । तत्र भूलांकः पृथ्वा, तत्र च सप्त महाद्वीपाः । 'जम्बृद्वीपः सर्वमध्ये ततश्च प्रक्षो नाम्ना शाल्मलोऽतः कॅमोऽतः । क्रीवः शाद्वः पुष्करक्षेत्रयथैषां

१. 'मा' का॰ प्र०. २. 'यसे' का॰ प्र॰. ३. 'नागनाथाङ्क' स्थात्. ४. 'नि' का॰ प्र॰. ५. 'न्स कूमें' का॰ प्र॰. ६. 'लिम्पन्तु' बा॰ का॰. ७. 'कृशो' स्थात्. ८. 'शाकः' वा॰ का॰.

बाह्या बाह्या संस्थितिर्मण्डलीभिः॥' 'लावणो रसमयः सुरोर्दयः सापिषो दक्षिजलः पयः-पयाः । स्वादुवारिकदिधिश्च सप्तमस्तान्परीख त इमे व्यवस्थिताः ॥' एक एवायं लावणः समुद्र इत्येके । यथा--'द्वीपान्यष्टादशात्र क्षितिरपि नविभिर्विस्तृतास्याङ्गलण्डेरेका-म्भोधिर्दिगन्तप्रसमरस्रिष्ठः प्राज्यमेतत्सुराज्यम् । तैस्मित्रप्याजिकेलिव्यतिकरविज-योपार्जिते वीरवर्थे पर्याप्तं मे न दानुस्तिदिदमिति धिया वेधसे यश्रुकोप ॥' त्रय इ-त्यन्ये । यथा-'आकम्पितक्षितिभृता महता निकामं हेलाभिभृतजलिश्रितयेन य-स्य । वीर्वेण संहतिभिदा विहितोन्नतेन कल्पान्तकालविस्तः पवनोऽनुचन्ने ॥' चत्वार इलापरे । यथा-- 'चतुःसमुद्रवेलोमिरवितैकावलीलतम् । मेरमप्यद्रिमुलक्षय यस्य कापि गतं यशः ॥' सप्तेखन्ये । यथा—'अगस्खचुलकोत्क्षिप्तसप्तवारिधिवारिणि । मुहुर्ते के-श्वेनापि तरता पृतरायितम्।।'(१) कवित्रसिद्धचा वा विमृष्टपरमार्थं सर्वमुपपन्नम् । 'मध्ये जम्बद्वीपमायो गिरीणां मेरुनांन्ना कावनः शंकराजः । यो मूर्तानामीपधीनां निधानं यश्चावासः सर्वेश्वन्दारकाणाम् ॥' 'तमेनमवधीकृत्व ब्रह्मणा पुण्यकर्मणा । तिर्चगृध्यम-धस्ताच विश्वन्य रचना कृता ॥' मेरोथतुर्दिशमिलावृतं वर्षम् । तचीत्तरेण त्रयो वर्ष-गिरय: । नीलः श्वेतः शृङ्गवांश्व । रम्थकं हिरण्मयमुत्तराः कुरव इति च कमेण त्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय एव । निषधो हैमकूटो हिमवांश्व । हरिवर्ष किंपुरुषं नारतमिति त्रीणि वर्षाणि । तत्रेदं भारतवर्षमन्त्रम् । अस्य च नवभेदाः—इन्द्रद्वीपः कसेरमांस्तात्रपणों गभित्तमान् नगद्वीपः साम्यो गैन्थवो वरुणः कुमारीद्वीपश्च । पश्च शतानि जलं पत्र स्थलमिति विभागेन प्रत्येकं योजनसहस्रावधेयो दक्षिणात्समुद्राद्धि-मवन्तं यावत्परस्परमगस्य स्थानान्येतानि योजयति स सम्राजित्युच्यते । कुमारीपुरा-स्प्रभृति बिन्दुसरोवधि वीजनानां दशक्ती चक्रवतिक्षेत्रम् । तां विजयमानश्रक्रवती भवति । चक्रवर्तिचिद्धानि तु-चिकं रथो मणिर्भार्या निधिरश्रो गजस्तथा । प्रोक्तानि सप्त रह्मानि सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् ॥' कुमारीद्वीपाच-'विन्ध्यश्च पारियात्रश्च शुकि-मानृक्षपर्वतः । महेन्द्रसद्यमलयाः शर्मते कुलपर्वताः ॥ तत्र विन्ध्यादयः प्रतीतस्त-रूपाः । मलयविशेषास्त्र चत्वारः । तेषु प्रथमो यथा—'आ मूलयष्टेः फणिवेष्टितानां सचन्दनानां जननन्दनानाम् । ककोल्कैलामरिचैर्वतानां जातीतरूणां च स जन्मभूमिः॥ द्वितीय:- 'यस्योत्तमां मौक्तिककामधेनुरुपत्यकामर्चति ताम्रपर्णा । रत्नेश्वरो रत्नमहानि-धानं कुम्मोद्भवस्तं मलयं पुनाति ॥' 'यत्र हुमा विद्रमनामधेया वंशेषु मुक्ताफलजन्म तत्र । मदोत्कटैः केसरिकण्ठनादैः स्फुटन्ति तस्मिन्धनसारवृक्षाः ॥' तृतीयः—'वि• कासभूमिः सक्कामराणां पदं मृणां गोर्मुनिपुंगवस्य । सदा फलैः पुष्पलतावितानैराश्चर्य-मूलं मलयः स तत्र ॥' चतुर्थः--'सा तत्र चामीकररत्नचित्रैः प्रासादमालावलभीवि-टक्के: । द्वारार्गनाबद्धसुरेश्वराह्य लक्केति या रावणराजधानी ॥' 'प्रवर्तते कोकिलनादहेतुः

५. 'दकः' वा० का०.
 २. 'खा' वा० का०.
 ३. 'कस्मिनव्याज' वा० का०.
 ५. 'वीरचर्ये' वा० का०.
 ५. 'भारत' स्थात्.
 ६. 'गन्धवों' स्थात्.

पुष्पप्रमुः पत्रमजन्मदायी । तेभ्यश्रतुभ्योंऽपि वसन्तमित्रमुदक्तुको दक्षिणमातरिश्वा ॥ पूर्वापरयोः समुद्रयोद्धिमवन्ध्यद्वयोधान्तरमार्यावर्तः । तस्मिश्वातुवर्ष्यं चातुराश्रम्यं च । तम्मूलश्व सदाचारः । तत्रस्यो व्यवहारः प्रायेण कवीनाम् । तत्र वाराणस्याः परतः पूर्वदेश: । यत्राङ्गकलिङ्गकोसलतोसलोकेलमगरमधकविदेहनेपालपुण्ड्प्राग्ज्योतिषताम-लिप्तकमलँजदमहवर्तकसुद्माबद्गोत्तरप्रभृतयो जनपदाः । वृहद्गेहलोहितगिरचकोरदर्दुर-नेपालकामरूपादयः पर्वताः । शोणलीहित्यी नदौ । गङ्गाकरतोयाकॅलपमाद्याश्व नदः । लवलीप्रन्थिपर्णिकागुरुदाक्षाकस्तूरिकादीनामुत्पादः । महिष्मत्याः पुरतो दक्षिणापथः। यत्र महाराष्ट्रमाहिष्मकार्मकवैदर्भकुन्तलकथकैशिकर्सार्थारककाश्विकिरैलिकावेरमुरलवान-बासकर्णिसिहरूवोर्षदैण्डकपाण्ड्यपहृदगाङ्गनासिक्यकोर्द्वर्णगिरिवेहरप्रमृतयो जनपदाः । विन्ध्यदक्षिणपदे माहेन्द्रमलैयमेकलपालमञ्जरसङ्ग्रीपर्वतादयः पर्वताः । नर्मदातापीप-योष्णीगोदावरीकावेरीभेर्मरथीवेणीवं अरातुक्तभद्राताम्रपणीपस्रावतीरावणगङ्गाया नयः । तदुरपत्तिमैलयोत्पत्तिं व्याख्याता । वेसेमायाः परतः पश्चादेशः । तत्र देशसभसुराष्ट्र-दाशेरकत्रवणस्युकच्छकच्छीयानर्तार्बुदबाह्मणवार्दे जवनप्रस्तयो जनपदाः । गोवर्धन-गिरिनगरदेवसभ्यमालशिषिरार्श्वदादयः पर्वताः । सरस्वतीशुश्रवतीवार्तप्रीमहीहिण्डिवा-द्यानदाः । करीरपीलुगुग्गलुखर्ज्रकरभादीनामुत्पादः । पृथ्दकात्परत उत्तरापथः । यत्र शककेकयावोकाणहूणवनायुजकम्बोजवाल्हीकवहूर्वलस्यातकुल्दतकीरतङ्गणतुवार्तुरक्रवर्वे-रहरहूरहृतुकस्रवडहंसमार्गरमठकरकर्ण्टेप्रभृतयो जनपदाः । हिमालयजालन्धरकलिन्देन्द्र-कीलचेण्डाचलादयः पर्वताः । गङ्गासिन्धुसरस्वतीशतद्वचन्द्रभागायमुनैरावतीवितस्ता-विपाशाकुहृदेविकाया नयः । सरलदेवदारुद्राक्षाकुङ्गमचमराजिनसावीरस्रोतोञ्जनसैन्ध-ववैद्वर्यतुरगाणामुत्पादः । तेषां मध्ये मध्यदेश इति व्यवहार इति । यदाहः---'हिम-बद्विन्ध्ययोमेध्ये यःप्राग्विनशनाद्पि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः स कीर्तितः॥' तत्र ये देशाः पर्वताः सरितो हव्याणामुत्पादश्च तत्त्रसिद्धमिति न निर्दिष्टम् । 'द्वीपा-न्तराणां ये देशाः पर्वताः सरितस्तया । नातिप्रयोज्याः कविभिरिति गाढं न चि-त्तिताः॥' विनशनप्रयागयोर्गञ्जयमुनयोश्वान्तरमन्तर्वेदी । तदपेक्षया दिशो विभजेतेति केचित । तत्रापि महोदेयं मूलमवधीकृत्य दिशो विभजेन् । प्राच्यवाचीप्रतीच्युदीची

१. 'मबद्विन्ध्ययो' वा॰ का॰. २. 'ठोत्कलमगधमुद्रर' वा॰ का॰. ३. 'ताम्न' वा॰ का॰. ४. 'ठदलमहर्तकसुबद्धा' वा॰ का॰. ५. 'किपशाया' वा॰ का॰. ६. 'प-णांयु' वा॰ का॰. ७. 'मा' वा॰ का॰. ८. 'मूर्पा' वा॰ का॰. ९. 'केरल' वा॰ का॰. १०. 'चोड' वा॰ का॰. ११. 'कोह्न' इति पाटोऽधिकः वा॰ का॰. १२. 'मी' वा॰ का॰ १३. 'जम्बुरा' वा॰ का॰. १४. 'त्या' वा॰ का॰. १५. 'देवसमा' वा॰ का॰. १६. 'ह्ययवन' वा॰ का॰. १७. 'ल्ह्वलम्पाक' वा॰ का॰. १८. 'तुरुक्क' वा॰ का॰. १९. 'ण्ड' वा॰ का॰. २०. 'वन्द्र' वा॰ का॰. १९. 'राग' इति स्यात्.

चतस्रो दिश इत्येके । यथा-'चतसम्बिप दिखु राणिहिषतः प्रति येन चित्रचरितेन । विहित्तमपूर्वमदक्षिणमपश्चिममनुत्तरं कर्म ॥' ऐन्द्र्यामेयी याम्या नैर्ऋती वारुणी वायवी कौबेर्येशानी चाष्टी दिश इत्यन्ये । यथा—'एकं ज्योतिर्दशी द्वे त्रिजगति गदितान्यद्र-जास्थेश्वतुर्भिर्भूतानां पश्चमं यान्यलमृतुषु तथा षेण्मुनीनां विधानि । युष्माकं तानि सप्तत्रिदशमुनिज्ञतान्यष्टदिरमौजि भानोर्यान्ति प्राह्म नवत्वं दश द्धत शिवं दीधितीनां शतानि ॥' ब्राह्मी नागीया च है, ताभ्यां सह दशेखपरे । यथा--'दशदिक्टपर्यन्तसी-मसंकटभूमिके । विषमास्थूलनक्षस्य(?) ब्रह्माण्डप्रामके स्थितिः ॥' सर्वमस्त् विवक्षा-परतन्त्रा हि दिशामियत्ता । तत्र चित्राखात्यन्तरे प्राची । तदनुसारेण प्रतीची । धुवेण उदीची । तदनुसारेणापाची । अन्तरेषु विदिशः । ऊर्ध्वे ब्राह्मी । अधस्तान्नागीया चेति । द्विधा च दिग्व्यवहारः कवीनां प्राक् सिद्धो विशिष्टस्थानावधिसाध्यः । तत्र प्राक् सिद्धे प्राची—'द्वित्रैव्योंत्रि पुराणमौक्तिकमणिच्छार्यः स्थितं तारकैज्योंत्स्रापान-भरालसेन बपुषा सुप्ताधकोराङ्गनाः । यातोऽस्ताचलच्लमुद्रसमधुच्छत्रच्छविधन्द्रमाः प्राची बालबिबाललोचनरुचां जाता च पात्रं ककुपु ॥' दक्षिणा—'दक्षिणो दक्षिणा. माशां जिज्ञासन्सोऽधिकं बभौ । जिहासन्दक्षिणामाशां भगवानिव भास्करः ॥ पश्चिमा-'यस्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकषे विवस्तता । दीर्घया प्रतिमया सरोम्मसस्तापनीयमिव सेतुवन्धनम् ॥' उत्तरा—'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥' विशिष्टस्थानावर्धा तु दिग्विभागे पूर्वपश्चिमौ—'यादांसि है चरत संग-तगोत्रतन्त्रं पूर्वेण चन्दनगिरेरुत पश्चिमेन । नो चेन्निरन्तरधराधरसेद्रस्तिराकस्पमेष न विरंखित वा वियोगः ॥' दक्षिणोत्तरी यथा—'काश्याः पुरो दक्षिणदिग्विभागे तथोत्तरस्यां दिशि वारिराशेः । कर्णान्तवकीकृतपुष्पचापो रत्या समं साधु वसत्यनकः॥ उत्तरादावव्युत्तरदिगभिधानमनुत्तरादावव्युत्तरदिगभिधानं च । तयोः प्रथमम्--'त-त्रागारं धनपतिएहानुत्तरेणास्मदीयं दूराह्नक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । यस्योगाने कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे इस्तप्राप्यस्तवकविनतो बालमन्दारवृक्षः ॥' द्वितीयम्— 'सह्याद्रेरुत्तरे भागे यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिह कृत्सायां स प्रदेशो मनोरम: ॥' एवं दिगन्तरेष्वपि । तत्र देशपर्वतनदादीनां दिशां च यः क्रमस्तं तथैव निबधीयात । साधारणं तुमयत्र लोकप्रसिद्धितश्च । तद्वद्वर्णनियमः । तत्र प्राच्यानां स्वामो वर्णः--'श्यामेष्वक्षेषु गीडीनां सुत्रहारैकहारिषु । वकीकृत्य धनुः पीष्पमनक्षे वल्गु वल्गति ॥' दाक्षिणात्यानां कृष्णो यथा-- 'इदं भासां भर्तुद्वेतकनकगोलप्रतिकृतिकमान्मन्दज्यो-विर्गलवि नभसो बिम्बवलयम् । अर्थेष प्राचीनः सरित मुरलीर्गण्डमलिनस्तरुच्छाया-चकै: स्तबकित इव ध्वान्तविसर: ॥' पाश्वात्यानां पाण्डुर्यथा- 'शाखास्मेरं मधुकवलना

१. 'राग' इति स्थात्. २. 'षट्युननावि' वा० का०. ३. 'भाकि' वा० का०. ४. 'गह्न' वा० का०.

केलिलोलेक्षणानां भृष्ट्वतीणां बकुलमुकुलं कुन्तलीभावमेति । कि चेदानीं यवनतरुणी... पाण्डुगण्डस्थलीभ्यः कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवश्लीदलेषु ॥' उदीच्यां गीरो यथा—'कारमीरीगात्रलेखासु लोलब्रावण्यवीचिषु । द्रावयित्वेव विन्यस्तं स्वर्णे घोडश-वर्णिकम् ॥' मध्यदेश्यानां कृष्णः श्यामो गौरश्च । कृष्णो यथा—'युधिष्ठिरक्रोधनहेः कुरवंशैकदाहिनः । पात्रालीं दृहतुः सर्वे कृष्णां धूमशिखामिव ॥' एवं श्यामोऽपि । नवकविसारी कृष्णश्यामयोः पाण्डुगौरयोवी महान् विशेष इति । गौरी यथा-'तव नवनवनीतिपिष्डगौरे प्रतिफलदुत्तरकोसलेन्दुपुत्रि । अवगतमलिके मृगाङ्गविश्वं मृगमदप-**ब्रनिभेन लाब्छनेन ॥'** विशेषस्तु पूर्वदेशराजपुत्र्यादीनां गीर: पाण्डुर्वा वर्ण:—'कपोले जानक्याः करिकलभद्गन्तयुतिमुखिस्मरस्मेरं गण्डोइमरपुलकं वक्रकमलम् । मुहुः पश्यञ्छुण्यन् जनकवरसेनाकलकलं जटाज्टप्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृद्धः ॥' यथा च-'तासां माधवपत्नीनां सर्वासां चन्द्रवर्चसाम् । शब्दविद्येव विद्यानां मध्ये जज्बाल विकाणी ॥' एवमन्यदिष वथासंभवमृत्यम् ॥ कालः काष्टादिभेदिभिनः । तथा च-'काष्ट्रा निमेषो दश पत्र चैव त्रिशच काष्टाः कथिताः कलासु । त्रिशत्कलश्चेव भवे-न्मुहूर्तस्तैक्षिशता राज्यह्नी समेते ॥' ते च चैत्राश्वयुजमासयोभेवतः । चैत्रास्परं प्रतिमासं मौहूर्तिकी दिवसकृत्तिनिशाहानिश्व त्रिमास्याः । ततः परं मौहूर्तिकी निशा-वृद्धिर्दिवसहानिश्व । आश्रयुजात्परतः प्रसरे तदेव विपरीतम् । राशितो राज्यन्त-संक्रमणमुष्णभासो मासः । वर्षादि दक्षिणायनम् । शिशिरागुत्तरायणम् । व्ययनः संबत्सरः इति सीरं मानम् । पत्रदशाहोरात्रः पक्षः । वर्धमानसोमशुक्तिमा शुक्तः, क्रमानसोमकृष्णिमा कृष्ण इति पित्र्यं मासमानम् । अधुना च वेदादितः कृत्स्नापि किया कल्पः । पित्र्यमेव व्यव्ययितपक्षं चान्द्रमसम् । इदमार्थावर्तवासिनः कवयश्व मानमाश्रिताः । एवं द्वी पक्षी मासः । द्वी मासावृतुः । षण्णामृतृनां परिवर्तः संवत्सरः । स च चैत्रादिरिति दैवज्ञाः । श्रावणादिरिति लोकयात्राविदः । तत्र नभानभस्यश्व वर्षाः । यथा-- 'गर्भ बलाकासु निवेशयन्तो वंशाङ्करात्स्वैर्निनदैर्वजन्तः । रजोऽम्बुदाः प्राकृषि मुद्रयन्तो यात्रोषमं भूमिश्रतां इरन्ति ॥' 'सज्ञहकीशालशिलीन्ध्रयूथीप्रसूनदः पुष्पितस्त्राङ्गलीकः । दरधोर्वरायुन्दरगन्धवन्धुरर्थस्ययं बारिमुचामनेहा ॥' 'बनानि नीकीदकमेचकानि धाराम्बुधौ ता गिरयः स्फुरन्ति । पूराम्भसा भिन्नतटासाटिन्यः सान्द्रेन्द्रगोपानि च शाहुलानि॥' 'चकोरहर्षी यतिचारचौरी वियोगिनीवीक्षितनाथवर्स्गा। रहान्त्रति प्रस्थितपान्यसार्थः कालोऽयमान्नातनभाः पयोदैः ॥' 'या केलियात्रा किल कामिनीभियो तुङ्गहर्म्याप्रविलासशय्या । चतुःसमं यन्मृगनाभिगर्भे सा वारिदर्तीः प्रथमातियेयी ॥' 'चलचटुलचातकः कृतकुरक्रागोदयः सदर्वुरखोद्यमो मदभरप्रगल्भो-रगः । शिखण्डिकुरुताण्डवामुदितमुद्गकड्वाह्नयो वियोगिषु घनागमः स्मरविषं विषं स्यति ॥' 'दल्दकुटजकुद्धलः स्फुटितनीपपुष्पोत्करो नवप्रसववान्यवः प्रथितमञ्जरीकं

१. 'राश्यन्तरसं' स्थात्,

जनः । कदम्बकलुषाम्बरः कलितकेतकीकोरकथलिनुलधंचयो हरति हन्त धर्मा-त्ययः ।।' तत्र पाश्चात्यः पौरस्त्यो वा बायुरिति समयः । यथा---'प्रावृष्यम्मोभृताम्मो-दसरनिर्भरमम्बरम् । कदम्बकुसुमामोदा बायवो वान्ति बारुणाः ॥' यथा च--'पौरस्त्यस्तोयदर्तोः पवन इव पतन्पावकस्येव धूमो विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनं वेदराशे: । संध्यावृत्तोत्सवेच्छोरिव मदनरिपोर्नन्दिनान्दीनिनादः सौरस्याप्रे सुसं बो बितरत वनितानन्दनः स्यन्दनस्य ॥' इष शार्षश्च शरत् । यथा-- 'प्रोनेमादयन्ती विमदान्मयूरान्प्रगल्भयन्ती कुररद्विरेफान् । शरत्समभ्येति विकाश्य पद्मानुनम्ख्यन्ती कुमुदोत्पलानि ॥' 'सा भाति पुष्पाणि विशेषयन्ती बन्धूकवाणासनकुद्वमेषु । श्रेफा॰ लिकासप्तपलाशकाशभाण्डीरसीगन्धिकमालतीषु ॥' 'सखन्नरीटा सपयःप्रसादा सा कस्य नो मानसमाध्छिनति । कादम्बकारण्डवचकवाकससारसकीवकुलानुयाता ॥ 'उपान-यन्ती कलहंसय्थमगस्तिदृष्ट्या पुनती पर्यास । मुक्तासु शुश्रं द्धतीव गर्भे शरहि-वित्रेश्वरितेश्वकास्ति ॥' 'क्षिति खनन्तो वृषभाः खरार्घ रोघो विषाणिद्विरदा रदन्तः। श्वकं स्वजनतो रुरवश्व जीर्णे कुर्वनित लोकानवलोकनोत्कान् ॥' 'अन्नाबदातश्रुति-चन्द्रिकाम्युनीलावभासं च नभः समन्तात् । सुरेभवीथीदिवसावतारा जीर्णाञ्चलण्डानि च पाण्डराणि ॥' 'महानवम्यां निखिलास्त्रपूजा नीराजना वाजिभटद्विपानाम् । दीपा-लिकायो विविधा विलासा यात्रीन्मुखैरत्र नृपैविधेयाः ॥' 'व्योम तारतरतारकोत्करं स्यन्दनप्रवरणक्षमा मही । भास्करः शरदि दीप्तदीधितिर्बुध्यते च सह माधवः सुरै: ॥ 'केदार एव कलमाः परिणामनन्नाः प्राचीनमामलकमर्थति पाकनीलम् । एवीक्कं स्फट-ननिर्गतगर्भगन्धमम्लीभवन्ति च जरत्रपुसीफलानि ॥' 'गेहाजिरेषु नवशालिकणावपा-तगन्धानुभावसुभगेषु कृषीवलानाम् । भानन्दयन्ति सुसलोक्षसनावधूतपाणिस्सलह्न-लयपद्धतयो वध्व्याः ॥' 'तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराव्यः श्वक्रं हहस्त्यजित मित्रमिवाकृतज्ञः । तोयं प्रसीदति मुनेरिव धमेचित्तं कामी दरिह इव शोषमपैति मेघः ॥' 'नद्यो वहृत्ति कुटिलक्रमयुक्तशुक्तिरेखाङ्कवालपुलिनोदरसुप्तकृर्माः । अस्या तरिक्वतन्तोयपलायमानमीनानुसारिबकदन्तकरालफालाः ॥' 'अपिक्कितटावटः शफर-फाण्टफालोज्ज्वलः पतत्कुररकातरश्रमददश्रमीनश्रमः । खुठत्कमठसैकतश्वलबकोट-वाचादितः सरित्सिळिलसंचयः शरदि मेदुरः सीदित ॥ वायुखात्रानियतदिकः । यथा-'उष:सु वधुरा(?)कृष्टा: जडावस्यायशीकराः । शेफालीकलिकाकोशकषायामोदिनो-Sनिलाः ॥' सहाः सहस्यश्च हेमन्तः । यथा—'द्वित्रिमुचुकुन्दकलिकश्चिचतुरमुकुलः क्रमेण लवलीषु । पश्चषफलिनीकुसुमो जयति हिमर्तुर्नवावतरः ॥' 'पुन्नागरोर्ध्रप्रसन्।-वतंसाः वामभ्रवः कश्रुककुश्रिताष्ट्राः । वक्तोलसत्कुङ्कमसिक्थकाट्याः सगन्धतैस्यः कवरीर्वहन्ति ॥' 'यथा यथा पुष्यति शीतकालस्तुषारचूर्णोत्करकीर्णवातः । तथा तथा

१. 'ऊर्ज' स्यात्. २. 'मयूराणां मदापनोदः' वाग्भटकाव्यातुशासनात्; 'प्रोत्सार-यन्ती' स्यात्. ३. 'विकास्य पद्मान्यु' स्थात्. ४. 'लोध' इति स्नात्,

यौवनशालिनीनां कवोष्णतामत्र कुचा लभनते ॥' 'वराहवधाणि नवोदनानि दथीनि संनद्भरसानि चात्र । सुकोमलाः सर्षपकन्दलीश्र भुक्ता जनो निन्दति वैद्यविद्याम् ॥' 'अञ्जोपचार: सलिलै: कवोष्णैर्यत्किचिदत्र खदतेऽन्नपानम् । सुदुर्भगामत्र निपीच्य शेते सार्यस्त नित्यं तु हिमर्तवेऽसी ॥' 'विमुक्तवर्दा विमदा मयूराः प्ररूखगोधूमयवा च सीमा । व्याघ्रीप्रसृतिः सलिलं सबाब्पं हेमन्तलिङ्गानि जयन्त्यमूनि ॥' 'सशमीधान्यपा-कानि क्षेत्राण्यत्र हरन्ति च । त्रिश्डूतिलका राज्यः पच्यन्ते लवणानि च ॥''उद्यानानां मुक्पुंस्कोकिलत्वं भृङ्गब्रीणां मीनमुदा मुखेषु । मन्दोद्योगा पक्षिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यात्सर्पद्रपेक्षयश्र ॥' 'कर्कनधूनां नागरङ्गीफलानां पाकोदेकः खाण्डवोऽप्याविरस्ति । कृष्णेक्षणां पुण्डकाणां च गर्भे माधुर्यश्रीजीयते चाप्यपूर्वा ॥' 'येषां मध्ये मन्दिरं तल्पसंपत्पार्थे दाराः स्कारतारुण्यसाराः । लीलाविद्यिनिकृतोद्दामधूमस्ते हेमन्तं प्रीष्म-शेषं विदन्ति ॥' वायुरत्रोदीच्यः पाथात्यो ना । यथा—'लम्पाकीनां किरन्तथिकुरविर-चनां रह्नकांक्षासयन्तश्चम्बन्तश्चम्द्रभागां विचितसुमनसः कुङ्कमान्कम्पयन्तः । एते कस्तुरिकेणप्रणयसुरभैयो बद्धभा बाह्नवीनां काँखतीकेलिकाराः परिचियतहिमं वायबो बान्त्युदीच्याः ॥' यथा च—'भजनभूर्जद्वमालीस्तुहिनगिरितटेषृद्दतस्वन्कराला रेबाम्भः-स्थुलवीचीचयचिकतचलचातकं व्याधुनानः । पाथात्यो वाति वेगाहुततुहिनशिलाशी-करासारवर्षे मातङ्गश्चण्णसान्द्रस्तुतसरस्रसरसारसारी समीरः ॥' तपस्तपस्यश्च शिक्षिरः । स च हेमन्तथमं एव । विशेषस्तु- रात्रिविचित्रमुरतोचितयामदैर्घा चण्डो मरुद्रहति कुङ्कमपद्भसाध्यः । तल्पस्थितिर्द्विगुणनृत्रपटा किमन्यदर्थन्ति चात्र विततागुरुभूपधूमा ॥' 'आश्लेषिताः पृथुरतक्कमपीतशीतमायामिनीं घनमुदो रजनीं युवानः । उवींसुंहुवैलन-**बन्धनसंधिलोलपादान्तसं**वलिततृलपटाः खपन्ति ॥' 'पाने Sम्भसोः सुरसनीरसयोनं भाति स्पर्शक्रियासु नुहिनानलयोर्न वात्र । नो दुर्भगामुभगयोः परिरम्भणं वा नासेवने च शशिमास्करयोविशेषः ॥' 'पुष्पिकया महवके जलकेलिनिन्दा कुन्दान्यशेषकुमुमेषु धुरि स्थितानि । सौभाग्यमेणतिलकाङ जतेऽकंविम्वं काले तुपारिणि दहन्ति च चन्द-नानि ॥' 'सिद्धार्थयष्टिषु यथोत्तरहीयमानसंनानभिन्नघनस्य चिपरम्परासु । द्वित्रावशेषक्रसु-मासु जनिक्रमेण पाककमः कपिशिमानमुपादधाति ॥ 'उदाच्यचण्डानिलताडितासु निलीनमीनासु जलस्य मूळे। नालावशेषाञ्जलतास्विदानी विलासवापीषु न याति दृष्टि:॥' भावन्मतङ्गः प्रपतंकतोपी पुष्यद्वराहो धृतिमञ्चलायाः । दरिद्रनिन्यः सधनेकनिन्यः स एष कालः शिशिरः करालः ॥ 'अतिनववधृरोपस्तादुः करीपतन्नपादसरलजनाश्चेपकृर-स्तुषारसमीरणः । गलितविभवस्याशेवादा श्विमंग्रणा रवेविरहिवनितावकीपम्यं विभर्ति निशक्तरः ॥' 'स्रियः प्रकृतिपित्तलाः कथितकुरुमालेपनितम्बफलकस्तनस्थलभुजोह-मुलादिभिः । इहाभिनवयीवनाः सक्टरात्रिसंश्वेषितेईरन्ति शिशिरज्वरा रतिमतीव पृथ्वीमि ॥' मधुमां घवश्व वसन्तः । यथा-- 'कंत्रे मद्धिः शुकसारिकाणो हारीतदात्यु.

<sup>&</sup>quot; १. 'रनिन्धः' स्यात्.

इमधुवतानाम् । पुंस्कोकिलानां सहकारवन्धुर्मदस्य कालः पुनरेष एव ॥' 'मनोऽधिकं चात्र विस्नासलास्ये प्रेङ्गासु दोस्नासु च सुन्दरीणाम् । गीते च गौरीचरिता वसन्ते पूजाप्र-पत्रे च मनोभवस्य ॥' 'पुंस्कोकिल: कृजित पत्रमेन बलाद्विलासा युवतेः स्फुरन्ति । स्मरो वसन्तेऽत्र नवै: प्रस्तैः खचापवष्टेर्घटनां करोति ॥' 'पिनद्धमाहारजतांशुकानां सीमन्तरिन्दूरजुषां वसन्ते । स्मरीकृते प्रेयसि भक्तिमाजां विशेषवेषः खदते वधूनाम् ॥ 'अयं प्रसुनोद्धरकर्णिकारः पुष्पप्रपत्रावितकात्रनारः । विज्ञम्भणाकोविदकोविदारः कालो विकासोद्धतसिन्धुवारः ॥' 'रोहीतकाम्रातककिंकराता मधूकमोचा सह माधवीभिः। जयन्ति शोभां जनकश्च शाखी सशेखरः पुष्पमरैर्वसन्ते ॥ 'यो माधवीमुकूलदृष्टिषु वेणियन्धो यः कोकिलाकलकतेः कथने च लाभः । पूजाविधिर्दमनकेन च यः स्मरस्य तस्मिन्म्युः स भगवान्गुहरङ्गनानाम् ॥' 'नालिङ्गितः कुरवकस्तिलको न दृष्टो नो तादि-तथ चरणैः सुदशामशोकः । सिक्तो न वक्तमधुना बकुलध चैत्रे चित्रं तथापि भवति प्रसवावकीर्णः ॥' 'चेत्रे चित्राँ रक्तनीलावशोकाँ खर्णाशोकस्तन्त्रतीयश्व पीतः । जैत्रं तक्तं तःप्रस्नान्तरेभ्यक्षेतोयोनेर्भुर्भवःस्वस्त्रयेऽपि ॥' 'गृवाकानां नालिकेरीद्रमाणां हिन्ता-लानां पाटलीकिञ्कानाम् । सर्ज्रीणां तालताडीतरूणां पुष्पापीडन्यासहेतुर्वसन्ते ॥' वायुथात्र दक्षिण: । यथा—'चुम्बंह्रद्वावनालीर्मुहुरलकलता लासयन्केरलीनामन्धीथ-म्मिल्लबन्धान्सपदि शिथिलयद्वेल्वयन्नागवलीः । उद्दामं दाक्षिणात्यो मलितमलयजः सार-थिमॉनकेतोः प्राप्तः सीमन्तिनीनां मधुममयसुहन्मानचीरः समीरः ॥' शुकः श्रुचिश्र त्रीष्म: । यथा-'विकासकारी नवमालिकानां दलच्छिरीयप्रभवाभिराम: । पुष्पप्रदः कावनकेतकीनां प्रीष्मोऽयमुहास ः धातकीकः ॥' 'खर्ज्र जम्बूपनसाम्रमोचप्रियालपूरीफ-लनारिकेलै: । द्वन्द्वानि खेदालसतामपास्य रतानुबन्धानमिहादियनते ॥' 'स्रोतास्पम्भांति सकृपकानि प्रपाः कठोरेऽहनि पान्धपूर्णाः । शुनी समभ्यानितसक्त्याने प्रागेव सायं च बहन्ति मार्गाः ॥''यन्कायमानेषु दिनार्धनिदा यन्त्रानकेलिर्दिवसावसाने। यद्रात्रिशेषे सुर-तावतारः समुष्टियोगो घनधर्ममाथी॥ 'या चन्द्रिका चन्द्रनपङ्गहृद्या या जालमार्गानिल-वीचिमाला। या तालपृन्तंकद्शनदृष्टिजेलाक्ष्मि सा शुचये ददाति।।' 'कर्पूरचूणी सहका-रभङ्गस्ताम्बूलमाईकमुकोपकुष्ठम् । हाराथ तारास्तनुवस्त्रमेतन्महारहस्यं शिशिरकियायाः॥\* 'मुक्तालताथन्दनपङ्कदिग्धाः णालहारानुमृता जलादी: । स्रजथ मीली स्मितचम्पकानां श्रीष्मेऽपि सोऽयं शिशिरावतारः ॥' अत्र हि—'पच्यन्त इव भूतानि ताप्यन्त इव पां-सबः। कैथ्यन्त इव तोयानि ध्मायन्त इव वाद्रयः ॥' 'एष्यः स्थलीपु सृगतृष्णिकया हियन्ते स्नोतस्तनुत्वजनिता जलवेणिबन्धाः । ताम्यत्तिमीनिर्वे सर्वसि जलस्य शोषा-द्वदारषष्ट्रषटिकावस्यथ कृपाः ॥' 'करभाः शरभाः सरासभाः मदमायान्ति भजन्ति वि-कियाम् । करवीरकरीरपुष्पिणीः स्थलभूमीरधिरुद्धा रासते ॥' 'सहकाररसार्विता रसास्त्र जलभक्तं फलपानकानिमन्थाः (१)। मृगलावरसाश्रितं (१) "दुर्ग्धं स्परसंजीवनमीवधं

१. 'स्पनम्मासि' स्थात्, २. 'कध्यन्त' स्यात्. ३. 'नि च' स्यात्.

निवाये।।' 'जडच-दनवारवत्तरुष्यः सजलहीः सहतारहारमासाः। कदलीदस्तत्पकत्य-नस्थाः स्मरमाहय निवेशयन्ति पार्श्वे ॥' 'प्रीष्मी चीरीनादवन्तो वनान्ताः पद्माभ्यकाः सेरिताः (१) सेमकोलाः । लोलजिहाः सर्वसारङ्ग्वर्गा मूलक्षर्तः पक्षिणश्वांशदेशैः ॥' 'हम्बी रम्बं चन्द्रकाधीतपुत्रं कान्तोचिछप्रा वारुणी बारिभित्रा । माला: कप्टे पाटलामहिकानां सबो श्रीमं इन्त हेमन्तयन्ति ॥' वायुश्वात्र नैर्ऋतोऽनियतदिको वा । यथा--'सोऽयं करैतापति वहिमवैरिवार्कः साङ्गारविस्तरभरेव घरा समग्रा । वायुः कुकुलमिव वर्षति नैर्ऋतव कार्कानवेरिव शरैमंदनथ हन्ति ॥' यथा च--'वालाचककचुम्बिताम्बरभुवः स्थूला रजोदण्डकाः संप्रन्थन्ति भिष्यद्रश्रपटलस्थूणावितर्के नभः । कि चान्यनपृगत्• **ष्णिकाम्ब्रियरै: पात्राणि वीताणंसां सिन्ध्नामिह स्वयन्ति दिवसेष्वागामिनीं संप**न दम् ॥' बतुरवस्थक्ष ऋतुः । संधिः शैशवं प्रौढिरनुवृत्तिक्ष । ऋतुद्वयमध्यं संधिः । स शिशिरवसन्तयोर्थथा—'व्यूतस्रमनसः कुन्दाः पुष्पेष्वलसा हुमे मनसि च गिरं प्रप्रन्ति में कीरन्ति न कोकिला: (१)। अथ च सवितु: शीती हार्च छुठन्ति मरीचयो नवजर-ठतामालम्बन्ते क्रमोदयदायिनीम् ॥' वसन्तस्य शैशवं यथा—'गर्भप्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्करं पल्लवाः वाञ्छामात्रपरित्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पत्रमः। कि व त्रीणि जगन्ति जिष्णुदिवसैद्धित्रैर्मनोजन्मनो देवस्यापि चिरोज्ञिनं यदि भवेदभ्यासवश्यं धनुः॥' श्रीविर्धया-'साम्यं संप्रति सेवते विचिकल पाण्मासिकमीकिक: कान्ति कर्षति काब-नारकुषुमं माजिष्ठभौतात्पटान् । हणीनां कुरुते मध्कमुकुलं लावण्यलुम्पाकतां साटीना-भिनिभं बकास्ति च पतद्वन्ताप्रतः केसरम् ॥' 'अतिकान्तर्तुलिक्षं यत्क्रसुमायनुवर्तते । लिक्नानुवृत्ति तामाहुः सा क्षेया काव्यलोकतः ॥' वर्षासु प्रीष्मलिक्नाञ्जविकासानुवृत्तिः । यथा—'सं वस्ते कलविद्रकण्टमिलनं कादिम्बनीकम्बलं चर्चा पारयतीव दर्दरकुलं कोलाहलैरुन्मदम् । गन्धं चुम्बति सिक्तलाजसदशं वर्षेण दग्धा स्थली दुर्लक्षोऽपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासां पति: ॥' किं च-'प्रैश्मिकसमयविकाशी कवितो भूलीकदम्ब इति लोके । जलभरसमयप्राप्तां स एव धाराकदम्बः स्थात् ॥' यथा---'धूलीकदम्बपरिधूसरदिक्षुखस्य रक्तच्छ्यामुरशरासनमण्डनस्य । दीप्तायुधाशनिमुची नत नीमकण्ड नोत्कण्डसे समदवारिधरागमस्य ॥' 'जलसमयजायमानो जाति कर्दमेन जनयन्ति । सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्तित्वटपदा भवति ॥' यथा---'स्थ-लावस्थायबिन्दुयुतिदलितवृह्तकोरकप्रनियभाजो जात्यं जालं लतानां जरठपरिमलप्रा-वितानां जनम्भे । नानाहंसोपघानं सपदि जलनिधेश्रोत्ससर्पापरस्य ज्योतनाशुद्धोपघानं शयनमिव शशी नागभोगाङ्गमम्भः ॥' स्तोकानुवृत्ति केतक्या अपि केचिद्यस्यि। यया-'असूच्यत शरत्काल: केतकीधूलिधूसर्र:। पदातामैनंबायातचरणहित बासरै:॥' 'शरद्भवानामनुतृत्तिरत्र बाणासनानां सकुरण्टकानाम् । हेमन्तवके यदि दरयतेऽपि ब

<sup>1. &#</sup>x27;मीष्मे' स्यात्. २. अत्र श्लोके कीहकू पाठ इति न झायते. ३. 'बार्खायामात्र' मा॰ का॰ ४. 'चिरेप्सितं' वा॰ का॰.

यदुक्तम्--

'अनौचित्यादते नान्यद्रसभक्कस्य कारणम् । प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥'

इति ।

दृर्वते बन्धविधिः कवीनाम् ॥' हेमन्तशिशिरयोरेक्ये सर्वक्रिन्नानुवृत्तिरेव । उक्तं च-द्वादशमासः संवत्सरः पद्यतंवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन । 'मरुवकदमनकपुत्रागपु-पिलिङ्गानुवृक्तिभिः सुरभिः । रचनीयश्चित्रश्रीः किंचित्कुन्दानुवृक्त्या च ॥' यथा—'गेहे वाहीक्यूनां वहति दमनको मञ्जरीकर्णपुरानुन्मादः पामरीणां मठति मठबकामोदिनि व्यक्तिमेति । सद्यो गन्धानुसारस्तुतसुरभिशिराः शीकरः साहकारः सपेत्रम्भःशरावे रचयति च रमो रेचकीचककाणि॥' यथा—'कुन्दे मन्दस्तमाले मुकुलिनि विकल: कातर: किंकिराते रक्ताशोके सशोकिथरमपि विकने चम्पके कुश्चिताक्षः। पान्थः खेदालसी-Sपि श्रवणकदुरचक्रकमभ्येनि धुन्वन्सोत्कण्ठः पट्पदानां नवमधुपटलीलम्पटं कर्पटेन ॥' एवमन्याप्यनुवृक्तिः । 'विचक्रिकेसरपाटिल चम्पकपुरपा वसन्तयो (१) श्रीध्मे । तत्र च तुहिनर्तुभवं मरवकमपि केचिदिच्छन्ति ॥' यथा--- अभिनवकुशसूचिस्पर्धिकर्णे शिरीषं महबकपरिवारे पाटलादामकण्ठे । स तु सरसजलाद्दीन्मीलितः सुन्दरीणां दिन-परिणतिजनमा कोऽपि वेषश्रकास्ति ॥ 'एवमन्यदपि कविप्रसिद्ध्याभ्युस्यम् । 'शो-भान्धी गन्धरसी फलार्चनाभ्यां च पुष्पमुपयोगि । षोढा दशितमेतस्सममनुप् "योगि तथा ॥' 'यत्प्राचिमासे कुसुमं निवद्धं तद्तारे बालफलं विषेयम् । तद्प्रिमे प्रीढिधरं च कार्ये तद्भिमे पाकपरिष्कृतं च ॥' 'द्मोद्भवानां विधिरेष दृष्टो बल्लीफलानां न महाननेहा । तेषां द्विमासावधिरेव कार्यः पुष्पे फले पाकविधा च कालः ॥' 'अन्तर्व्याजं वहिर्व्याजं बाह्यान्तर्व्याजमेव च ॥' 'सर्वव्याज बहुव्याजं निर्व्याजं च तथा फलम् ॥' 'लकुचार्यन्तर्व्याजं तथा बहिर्व्याजमत्र मोचादि । आम्राय्भयव्याजं सर्वव्याजं च बकुभादि ॥' 'पनसादि बहु व्याजं नीलकपिच्छादि भवति निर्व्याजम् । सकलफलानां घोढा ज्ञातव्यः कविभिरिति भेदः ॥' तदेवं देशकाली व्याख्याती ॥ खयः शैशवादिकम् ॥ जातिः जीपुंसादिका बाह्मणत्वादिका वा । आदिप्रहणाद्विद्यावित्तकुरूपात्राद्यो सभ्यन्ते । वेषः कृत्रिमं रूपम् । व्यवहारश्रेष्टा । आदिप्रहणादाकारवचनादयो हेयाः । नेषव्यवहारादीति देशादिभिः प्रत्येकमभिसंबध्यते । तेन देशे वेषस्य व्यवहारस्य आकारस्य वचनस्य वा औवित्येन निवन्धः करणीय इत्यर्थः । एवं कालादी योज्यम् । यथा कान्यकुरुजा-वार्यदेशे उद्भतो वेषः । दारुणो व्यवहारः । भयंकर आकारः । परुषं वचनमन्तिम् ।

१. 'शांचित्योपनिबन्ध' का॰ प्र॰.

१. 'विवकिल' स्थात्.

'भत्तया शब्दार्थयोदींषाः' इत्युक्तम् । तत्र च शब्दस्य पदवाक्यरू-पत्वात्रथमं द्वी पददोषावाह—

निरर्थकासाधुत्वे पदस्य ।

दोष इति वर्तते । कृतसमासयोर्भावप्रत्ययः । तेन निरर्थकत्वमसाधुत्वं च पदस्य दोषो । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । तत्र चादीनां पूरणार्थत्वे नि-रर्थकत्वं यथा—

'मुग्नन्मुहुर्मुहुरहं चपलाकुलाक्षः कृत्वाः स्वलन्ति भवतोऽभिमुखं पदानि । स्वामिन्भवचरणयोः शरणं प्रपन्नः संसारदारुणदरेण हि कांदिशीकः॥'

पदैकदेशः पदमेव, तिक्रिर्थकत्वं यथा—
'आदावज्ञनपुज्जलिप्तवपुषां श्वासानलोलासितप्रोत्सर्पद्विरहानलेन च ततः संतापितानां दशाम् ।
संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो
भक्षीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरुक्नेक्षणा ॥'

अत्र 'हशाम्' इति बहुवचनमनर्थकम् । कुरङ्गेक्षणाया एकस्या एवी-पादानात् ॥

न च--

'अलसविलतेः प्रेमार्दाद्वैर्मुहुर्मुकुलीकृतैः क्षणमभिमुखेर्कज्जालोलिनिमेषपराक्षुखैः । हृदयनिहितं भावाकृतं वमद्भिरिवेक्षणैः कथय मुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ॥'

इत्यादिवद्यापारभेदाद्वहुत्वम् । व्यापाराणामनुपात्तत्वात् । न च व्या-पारेऽत्र हक्शब्दो वर्तते ॥

यमकादौ निरर्थकत्वं न दोष इति केचित् । यथा— 'योषितामतितरां नखलुनं गात्रमुज्ज्वलतया न खलूनम् ।' 'वमौ मुखेनाप्रतिमेन काचन श्रियाधिका तां प्रति मेनका च न ।' शब्दशास्त्रविरोधोऽसाधुत्वम् । यथा—

'उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणनद्याः । गाण्डीवी कनकशिलानिमं भुजाभ्यामाजन्ने विषमविलोचनस्य वक्षः ॥' अत्र हन्तेनीकर्मकत्वम् , न स्वाङ्गकर्मकत्वमित्यात्मनेपदाप्राप्तेः 'आ-जन्ने'पदमसाधु ॥

'न दोषोऽनुकरणे' इति वक्ष्यमाणत्वात् 'पश्येष च गवित्याह-' इत्यत्र न दोषः।

अथ त्रयोदशवाक्यदोषानाह-

विसंधिन्यूनाधिकोक्तास्थानस्थपदपतत्त्रकर्षसमाप्तपुनरात्तात्रिस-गेइतद्वत्तसंकीर्णगर्भितभन्नमकमानन्वितत्वानि वाक्यस्य ।

दोषा इति वर्तते ।

तत्र संधिः स्वराणां समवायः संहिताकार्थेण द्रवद्रव्याणामिवकीभावः, कवाटवत्स्वराणां व्यञ्जनानां च प्रत्यासत्तिमात्ररूपो वा । तस्य विश्लेषाद-श्लीलत्वात्कष्टत्वाच वैरूप्यं विसंधित्वम् ।

विश्लेषाद्यथा---

'कमले इव लोचने इमे अनुबन्नाति विलासपद्धतिः।'

'लोलालकानुविद्धानि आननानि चकासति ।'

संहितां न करोमीति स्वेच्छा सक्चद्रि दोपः । प्रकृतिस्थत्वविधाने स्वसक्चत् । 'संहितेकपद्वत् पादे अर्थान्तवर्जम्' इति हि काव्यसमयः।

अश्रीलत्वाद्यथा---

'विरेचकमिदं नृत्यमाचार्याभासयोजितम् ।' अत्र 'विरेचकम्' इति जुगुप्सा । 'याभ' इति त्रीडा ।

म्छेच्छेषु त्वेतदेवोचितम् । तथा नागरेषु यदुचितं तदेव ग्राम्येष्वनुचितमिति । यथा— 'परिश्रमन्मूर्धज्ञषट्पदाकुलैः स्मितोदयादिशंतदन्तकेषरेः । मुर्लेश्वलरकुण्डलरिमरिज-तैर्नेबातपामृष्टसरोजचारुभिः ॥' गोपीनां हि ग्राम्यत्वात्कनककुण्डलान्यनुचितानीति । एवं कालादावप्युकेयम् ॥ विरेखकमिति । निगतं ग्रीवादीनां रेचकं श्रमणं यत्र ।

१. 'निस्रं संहितंकपद्वरपादेष्वर्धा-' इति वामनकाव्यासंकारसूत्रम्.

तथा--

'चकाशे पनसपायैः पुरी षण्डमहाद्वुमैः ।' अत्र 'शेप' इति 'पुरीषम्' इति 'महाद्वुम' इति च वीडाजुगुप्साम-क्रलार्थसारकत्वादश्रीलाः ।

कष्टत्वाद्यथा---

'मञ्जर्युद्गमगर्भास्ते गुर्वाभोगा इमा बभुः।' बक्राचौचित्येति वक्ष्यमाणत्वादुर्वचकादा न दोषः। यदाहुः—

> 'शुकस्तीबालम्र्याणां मुखसंस्कारसिद्धये । प्रहासासु च गोष्ठीषु वाच्या दुर्वचकादयः॥'

अवश्यवाच्यस्यानभिधाने न्यूनपदन्त्रम् ।

असम्यगाचार्येण योजितमिति प्रकृतोऽपैः । विरेचकं प्रवर्तकमिति च ॥ अवस्य-बार्च्यस्येति । अवस्यंभावेनाभिषेयस्य अविनाभावेनाचित्येन वा प्रतीयमानस्या-भिधानेऽपि न दोष: । यथा---'कियनमात्रं जल विष जानुदर्श नराधिप । तथा-पीयमबस्था ते न सर्वत्र भवाहशाः ॥ 'यत्र ह्यान्यस्कियापदं नान्ति तत्रास्तिभवन्ती-परः प्रथमपुरुषे प्रयुज्यते' इति न्यायादिसार्लभ्यते । यथा च--'मा मदन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः परग्रवी । वन्नमिन्दकरविप्रमन वा खिस्त तेऽस्त सतया सह दक्ष ॥' अर्त्राचिलाद्वाक्षीदिलादिकिया गम्यते । तथा---'मा धाक्षीनमा भाद्वीनमा कैसीबातुचिद्वत भवन्तम् । सुकृतंरध्वन्यानां मार्गतरो खस्ति तेऽस्तु सहस्रतया ॥' भन्नानल इत्यादीनि कर्नृपदान्यीचित्यात्प्रतीयन्ते ॥ एव चानभिहितवाच्यत्वं पृथ-ग्दोषत्वेन बाच्यम् । धर्मिधर्माभयात्मनो वस्तुनः प्रतिपत्तये पुनः स एव शब्दसारपः यीयः सर्वनाम वावस्यं बाच्यमपि नोक्तं यत्र, तत्रापि न्यूनस्वमिति केचिद्वदन्ति । यथा-'द्वयं गतं संप्रति शोचनीयनां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।' इति । अत्र हि कपालिशस्दो धर्मधर्माभयदृत्तिः संज्ञिमात्रं वा प्रत्याययेत् । कपालसंबन्धकृतं वा गहितत्वमुभयमपि वेति त्रयः पक्षाः । तत्र प्रथमपक्षे विशेषप्रतिपत्तये कपालिप-इणमपरमपि कर्तव्यम् , येनास्य गर्हितत्वं प्रतीयेत । द्वितीयपक्षे तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनैव तत्पर्यायेण सर्वनाम्ना वा विशेष्यमवस्यमुपादेय भवति, येन तस्य विव-क्षितार्थसिद्धावार्थो हेतुभावोऽवकल्प्येत । तत्र तेनवोपादाने यया-'सततमनक्षोऽनको

१. 'निभिधाने' स्थात्. १. 'वत्वेन न बाच्यम्' स्थात्.

यथा---'तथाभूतां दृष्टा' इति । अत्रास्माभिरिति स्विन्नमित्यस्मात्पूर्व-मित्थमिति च नोक्तमिति न्यूनत्वम् ।

तथा----

2

'त्विय निबद्धरतेः पियवादिनः प्रणयभङ्गपराक्षुखचेतसः । किमपराधलवं मम पश्यिस त्यजिस मानिनि दासजनं यतः ॥' अत्रापराधस्य लवमपीत्यर्थो बाच्यः । तथा—

> 'नवजलधरः संनद्धोऽयं न दसनिशाचरः सुरधनुरिदं दृशकृष्टं न तस्य शरासनम् ।

न वैत्ति परवेहदाइतुःसमहो । यदयमैदहं दहति मामनलशरो धुनमधी न कुसुमशरः॥' इति । पर्यायेण यथा-'कृयां हरम्यापि पिनाकपाणेर्धेर्यच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ।' अत्र हि इरस्येति पर्यायशब्देनोपात्तस्यार्थस्य पिनाकपाणित्वं धेर्यच्युतेरशक्यकरणी-यतायामाथीं हेतु: । अन्यथा हरप्रदृणस्य पानहक्तं स्यादिति । यथा च--'एक: श-इामहिवरिपोरत्वजद्वैनतेयात्' इति । सर्वनाम्ना यथा—'हशा दग्धं मनसिजं जीव-यन्ति दर्शव याः । विरूपाक्षस्य जयिनीत्ताः मुवे वामलोचनाः ॥' अत्रापि ता इति सर्वनामोपात्तस्यार्थस्य वामलोचनात्वं मनारा जदाह जीवनयोरन्योन्यविरुद्धयोरपि अभि-महेतुकत्वोपपत्तावार्थो हेतुः । इतर्था वामलोचनात्वस्य पुनरुपादानप्रसद्दः । अतः एव तृतीयः पक्षो न संभवश्येव । एकस्यैव शब्दस्यावृत्तिमन्तरेणानेकार्थप्रतिपादनसाम-थ्यांसंभवात् । न चासावनिवन्धना शक्या कल्पयितुम् । न वैपामेकमप्यत्रोक्तमिति न्यूनपदत्वमिति । वयं तु त्रमः — न हि शब्दस्याभिधेव वृत्तिरिष्यते येनैकस्मिन्नेवार्थ उपक्षीणत्वात्तस्याः शब्दान्तरमधीन्तरार्धे प्रयुज्येत तदावित्तिनेवन्धनं वा किचित्परि-कल्प्येत । कि तु वृत्त्यन्तरमपि सहदर्थकमंत्रेशं व्यक्तिम्बभावमस्त्येव । एवं च वृत्त्य-न्तरीपकल्पनायामेकस्मादंव शब्दाद्वाच्येन महेव व्यक्ष्यस्यापि प्रतीतिरनिवारितप्रसर्रेव । तथा हि-परमेश्वरवाचकगढ्छसंभवंऽपि 'कपालिनः' इति तद्वाचकतया प्रयुक्तं बीभत्सरसालम्बनविभावतां सूचयन् जुगुप्सास्पदत्वं ध्वनति । संप्रति द्वय चेत्यतीव रमणीयम् । यश्किल पूर्वमेका संय दुर्व्यसनदूषितत्वेन शोचनीया जाता । संप्रति पुन-स्त्वया तस्यास्तथाविधदुरध्यवसायसाद्वायकमितारव्धमित्युपद्वस्यते । प्रार्थनाशब्दोऽत्यः तितरां रमणीयः । यस्मात्काकताली त्रयोगेन तत्समागमः कदाचित्र वाच्यतावहः । प्रार्थना पुनरत्राखनतकोलीनकलदुकारिणी । मा च त्वं चेति द्वयोरप्यनुभूयमानपरस्य-रस्पर्धिलाबण्यातिशयप्रतिपादनपरस्वेनोपात्तम् । कलावतः कान्तिमतीति च मतुष्प्र-

१. 'मदयं' स्थान,

अयमपि पटुर्घारासारो न बाणपरम्परा कनकिनकषिक्षम्धा विद्युत्प्रिया न ममोर्वशी ॥' अत्र भ्रान्तौ निवृत्तायां तद्विषयभूतयोः सुरधनुर्घारासारयोरिव विद्यु- ।

तोऽपीदमा परामर्शो वाच्यः।

यथा वा उपमायाम्---

'संहयवकायजुया वियसिअं कमलामुणालसंछन्ना । वाबीबहुत्वरोयण विलित्तथणया मुहावेई ॥'

अत्र कमलमृणालप्रतिकृत्योर्भुखबाह्वोः केनापि पदेनानुपादानान्यून-पदत्वम् ।

कचिद्रुणः।

यथा--

'गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्भतरोमोद्गमा सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीमन्नितम्बाम्बरा । मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी सुप्ता किं नु मृता नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम्॥' कचिन्न गुणो न दोषः ।

यथा-- 'तिष्ठेत्कोपवशात्-' इति ।

अत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं 'नैतन् यतः' इति एतैर्न्युनैः पदैर्विशेषबुद्धेर-करणात्र गुणः । 'उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वी प्रतिपत्ति बाधते' इति न दोषः ।

अधिकपदत्वं यथा-

'स्फटिकाकृतिनिर्मेलः प्रकामं प्रतिसंकान्तनिशातशास्त्रतत्त्वः । अनिरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमयोदयः स कोऽपि ॥' अत्र 'आकृति'शब्दोऽधिकः ।

तथा-

'ताडीजह्चो निजमे कृततदुपकृतिर्यत्कृते गौतमेन।' अत्र 'तत्'शब्दः।

१. 'वि' का० प्र•. २. 'नाडीजहो' स्थात,

यथा--

'दल्र्कंदलभागभूमिः सनवाम्बुदमम्बरम् । वाप्यः फुल्लाम्बुजयुजो जाता दृष्टिविषं मम ॥'

अत्र भजिः सहशब्दो युजिश्चाधिकाः।

तथा-- 'बिसिकसलयच्छेदपाथेयवन्तः' इति ।

'त्वगुत्तरा सद्भवतीमधीतिनीम्' इति च मत्त्वधीयस्याधिक्यम् । बहु-त्रीहिसमाश्रयेणैव तदधीवगतिसिद्धेः । यदाहुः—'कर्मधारयमत्त्वधीयाभ्यां बहुत्रीहिर्रुघुत्वात्पक्रमस्य'।

तथा—'वासो जाम्बवपलवानि जघने गुक्तास्रजोभूषणम्' इति, 'तदी-यमातक्रघटाविघट्टितैः' इति, 'येनाकुम्भनिममवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते' इत्यत्र तद्धितप्रत्ययस्याधिक्यम् । षष्ठीममासाश्रयेणव तद्धीवगतेः ।

यत्र त्वर्थान्तरे नद्धितस्योत्पत्तिः न तत्र समासात्प्रतीतिरिति न तस्या-धिक्यम् ।

यथा---

'अथ भ्तानिवार्तप्रशरेभ्यम्तत्र तत्रयुः ।' इति । अत्र हि अपत्यार्थे तद्धिनो नेदमर्थे इति । तथा—

'कि पुनरीदृशे दुर्जाते जातामर्पनिभरे च मनसि नास्त्येवावकाशः शोकिकयाकरणस्य ।'

इत्यत्र कियाकरणयोः।

यथा वा उपमायाम्--

'अहिणवमणहरविरइयवलयविह्सा विहाइ नववहुया।

कुन्दलयबसमुष्फुलगुच्छपरिच्छित्तभमरगणा॥'

अत्रोपमेयस्य नीलरत्नादेरनिर्देशे अमरगणपदमतिरिच्यते इत्यधिक-पदत्वम् । तथा---

'अलिभिरञ्जनबिन्दुमनोहरै: कुसुमपङ्किनिपातिभिरङ्कितः । न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥' अत्र तिलकप्रमदयोरेकतरस्य समासोक्तित एवाक्षेपादन्यतरस्याधिकप-दत्वम् ।

यथा वा रूपके—'शोकानलधूमसंभारसंभूताम्भोदभरितमिव वर्षति नयनवारिधाराविसरं शरीरम्।'

अत्र शोकस्य, केनचित्साधम्येंणानलत्वेन रूपणमस्तु धूमस्य पुनर्न किंचिद्रप्यमस्तीति अधिकपदत्वम् ।

तथा—'निर्मोकमुक्तिमिव गगनोर्रुगस्य लीलाललाटिकामिव त्रिवि-

अत्र रूपकेणैव साम्यस्य प्रतिपाद्यमानत्वादिवशब्दस्याधिक्यम् । यथा वा समासोक्तौ---

'स्प्रशति तिग्मरुचौ ककुभः करैर्दियतयेव विजृम्भिततापया । अतनुमानपरिग्रहया स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥'

अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथासदृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषप-रिप्रदेण च नायकतया व्यक्तिस्तथा श्रीष्मदिवसिश्रयोऽपि प्रति नायिका-स्वेन भविष्यतीति द्यितयेत्यधिकम् ।

यथा वान्योक्ती-

'आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान्पुरो वार्यते मध्ये वा धुरि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां धुँरम्। खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्थिनां

धिक्सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥'
अत्राचेतसः प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तेः प्रभुमिवेत्यधिकम् ।

१. 'रगस्य' स्थान, १. 'नायकतया नाथिकात्वेन च व्यक्तिः' का० प्र०. ३. 'मध्येवारिधि वावस' का० प्र०. ४. 'रुचम्' का० प्र०. ५. 'सं' का० प्र०.

तथा--

'द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः । बहुविधार्थ्यपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिब सन्मणिः ॥' अत्र भवदर्थस्यान्योक्तिबलेनैवाक्षेपाद्भवानिवेत्यधिकम् । कचिद्रुणः । यथा—

'यद्ग्रञ्चनाहितमितर्बहु नाटुगर्भे कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किं तु कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥' अत्र विदन्नीति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम् । उक्तपदत्वं द्विःप्रयोगः । 'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इति हि समयः ।

यथा--

'अधिकरतलतल्पं कल्पितश्वीपलीला-परिमलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । मुतनु कथय कस्य व्यञ्जयन्त्यञ्जसेव स्मरनरपतिलीलायोवराज्याभिषेकम् ॥'

अत्र लीलेति । किनद्रुणः । यथा लाटानुप्रासे—

'जयित क्षुण्णतिमिरस्तिमिरान्धेकवल्लभः । वल्लभीकृतपूर्वाशः पूर्वाशातिलको रविः ॥' कचिच्छब्दशक्तिमुले ध्वनो ।

खयेन इयोरिप प्रशस्तता प्रतीयते ॥ कचित्रुण इति । लाटानुप्रासव्यक्ष्यविदितानुवा-

१. 'खाप' का॰ प्र॰.

यथा--

'ताला जायन्ति गुणा जाला ते सहिअएहिं घिप्पन्ति । रविकिरणाणुगहियाइं हुन्ति कमलाइं कमलाइं ॥' विहितस्यानुवाद्यत्वे यथा—

'जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥'

अस्थानस्थपदत्वं यथा---

'प्रियेण संप्रथ्य विपक्षसंनिधौ निवेशितां वक्षसि पीवरस्तने । स्रजं न काचिद्विजद्दौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥' अत्र 'स्रजं काचित्र जहौं' इति वाच्यम् ।

तथा--

'द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥' अत्र त्वंशब्दादनन्तरश्चकारो युक्तः ।

तथा--

'शक्तिर्निश्चिशनेयं तव भुजयुगले नाथ दोषाकरश्ची-र्वक्रे पार्श्वे तथेषा प्रतिवसित महाकुट्टिनी खद्भयष्टिः । आज्ञेयं सर्वगा ते विलसित च पुनः किं मया वृद्धया ते प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छिशिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥' अत्रेत्थं प्रोच्येवेति न्याय्यम् ।

वारवेषु । तिमिरान्धाः धूकवर्जाः पक्षिणः ॥ तालेति तदा । आलेति यदा । 'डंडीहे-बालाइया काले' इति यत्तद्भयां डेडीलादेशः ॥ त्वंशब्दादिति । समुखययोतको हि चकारः । समुखीयमानार्थादनन्तरमेव प्रयोक्तव्य इति हि कमः । एवं पुनःशब्दोऽपि

 <sup>&#</sup>x27;तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहृद्यैर्ध्यन्ते ।
 रिविकरणानुगृहीतानि भवन्ति कमळानि कमळानि ॥' (इति च्छाया.)

१-२. 'डेडां' स्थात.

तथा---

'लमं रागावृताङ्गचा सैततमिह यथैवासियष्ट्यारिकण्ठे मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुवैर्या च दृष्टा पतन्ती । तत्सक्तोऽयं न किंचिद्रणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिव गतत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥' अत्र 'इति श्रीनियोगाद्' इति वाच्यम् । तथा—

'तीथें तदीये गजसेतुबन्धास्त्रतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् ।' इत्यत्र परामर्शनीयमर्थमनुक्त्वैव यस्तस्य तदा परामर्शः सोऽस्थानस्थ-पदत्वं दोषः ।

तथा--

'कष्टा वेधव्यथा कष्टो नित्यश्च वहनक्कमः। अवणानामलंकारः कपोलम्य तु कुण्डलम्॥'

१. 'सुरढ' का॰ प्र॰.

अत्र अवणानामिति पदं पूर्वार्धे निवेशियतुमुचितम् । 'नार्धे किचिद-समाप्तं वाक्यम्' इति हि कविसमयः ।

यथा वोत्प्रेक्षायाम्---

'पैत्तनिअम्बप्फंसा ण्हाणुत्तिन्नाए सामलङ्गीए । चिहुरा रुयन्ति जलबिन्दुएहिं बन्धस्स व भएण ॥'

अत्र रोदनं बन्धनभयं चेत्युभयमुत्प्रेक्षितम् । तत्र प्राधान्याद्रोदनाभि-धायिन एव पदादनन्तरमुत्प्रेक्षावाचि पदं प्रयोक्तव्यमिति यदन्यत्र प्रयुक्तं तदस्थानस्थपदम् । प्राधान्ये द्युत्प्रेक्षिते तदितरदर्शादुत्प्रेक्षितमेव भवति ॥

यदाइ---

'एकत्रोत्प्रेक्षितत्वेन यत्रार्था बहवो मताः। तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यथा॥'

इति ।

पतत्प्रकर्षत्वं यथा---

'कः कः कुत्र न घुर्घुरायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः

कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्तुं करी नोचतः।

के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्म्लयेयुर्यतः

सिंहीसेहविलासबद्धवसतिः पञ्चाननो विद्येते ॥

अत्र क्रमात्क्रममनुप्रासो घनयितव्यः ।

पतनिबन्धः कचिद्गणः।

पर्ययोऽत्र श्रेयान् ॥ निवेशयितुमुचितमिति । तेनार्थान्तर्रकवाचकत्वं पृथादोषत्वेन न वाच्यमित्यर्थः ॥ तदितरदिति । तम्मान्त्रधानादितरदप्रधानम् । यथा—
'ज्योतीरसाश्मभवनाजिरदुग्धसिन्धुरन्युन्मिषत्प्रचुरनुद्गमर्राचिवीचिः । वातायनस्थितवध्वदनेन्दुविम्बसंदर्शनादनिशमुहस्तीव यस्याम् ॥' अत्र प्रधाने उन्नसने उत्प्रेक्षि-

१. 'माप्तप्रायं' काव्यालंकारसूत्रे.

२. 'प्राप्तनितम्बस्पर्शाः ज्ञानोत्तीर्णायाः द्यामलाह्याः । चिकुरा रुदन्ति जलविन्दुभिवेन्धस्येव भयेन ॥' [इति संस्कृतम् ।]

३. 'जलविन्दुएहिं चिहुरा रुअन्ति' गावाससशस्याम् ६।५५. ४. 'प्रधाने' स्मात्. ५. 'वर्तते' का ॰ प्र०.

यथा---

'प्रागप्राप्तिनशुम्भशांभवधनुर्द्वेधाविधाविभवन त्कोधप्रेरितभीमभागवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणम् । उज्ज्वाळः परशुभवत्विशिश्वल्यत्कण्ठपीठातिथिन र्येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥' अत्र क्रोधाभावे पतत्प्रकर्षत्वं नास्ति । समाप्तपुनरात्तत्वं यथा—

'ज्योत्क्रां लिम्पति चन्दनेन स पुमान्सिश्चत्यसौ मालती-मालां गण्डजलैर्मधूनि कुरुने स्वादृन्यसौ फाणितैः। यस्तस्य प्रथितान्गुणान्प्रथयति श्रीवीरचूडामणे-

स्तारत्वं स च शाणया मृगयते मुक्ताफलानामपि ॥' अत्र चूडामणेरिति समाप्ते वाक्ये नारत्वमित्यादि पुच्छपायं पुनरुपात्तं न चमत्करोति ।

कचिन्न गुणो न दोषः । यत्र न विशेषणमात्रदानार्थे पुनर्महणमपि तु वाक्यार्थान्तरमेव क्रियते । यथा—'प्रागप्राप्त—' इति ।

रोलेंपे उत्वादिना उपहर्ना च विसर्गस्याभावोऽविसर्गन्बम् । यथा---

'धीरो विनीतो निपुणो वसकारो नृपोऽत्र सः । यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिमभान्विताः ॥' इतं लक्षणच्युतं यतिश्रष्टं वा लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यमप्राप्तगुरुभावा-न्तलघु रसाननुगुणं च वृत्तं यत्र तद्भावो इतवृत्तत्वम् ।

यथा---

'अयि पश्यिस सौधमाश्चितामिवरलयुमनोमालभारिणीम् ।' अत्र वैतालीययुग्मपादे लध्वक्षराणां वण्णां नैरन्तर्थ निषिद्धमिति ल-क्षणच्युतम् ।

> 'एतासां राजित सुमनसां दाम कण्ठावलिम्ब ।' 'कुरङ्गाक्षीणां गण्डतलफलके खेदविसरः ।'

इत्यनयोश्चतुर्थे षष्ठे च यतिर्न कृतेति यतिश्रष्टम् । एतदपवादस्तु स्वच्छन्दोऽनुशासनेऽसाभिनिरूपित इति नेह प्रतन्यते । 'अमृतममृतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा मधुरमथ किं चृतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्। सक्टदपि पुनर्भध्यस्थः सन्रसान्तरविज्जनो वदतु यदिहान्यत्सादु स्यात्प्रियादशनच्छदात् ॥' अत्र 'यदिहान्यत्लाद' इत्यश्रव्यम् । 'अन्यास्ता गुणरत्रोहणभुवेः कन्या मृदन्यैव सा संभाराः खेलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा । श्रीमत्कान्तियुँषां द्विषां करतलात्स्तीणां नितम्बम्थला-दृष्टे यत्र पतन्ति मृदमनसामस्राणि वस्राणि च ॥' अत्र 'वस्त्राण्यपि' इति पाठे लघुरपि गुरुत्वं भजते। 'हा नृप हा बुध हा कविबन्धो विप्रसहस्रसमाश्रय देव। मुग्ध विदग्धसभान्तरस्त्र कासि गतः क वयं च तेथेते ॥ हास्यरसव्यञ्जकमेतद्वृतं करुणरसाननुगुणम् । वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरपदैर्व्यामिश्रत्वं मैकीर्णत्वम् । यथा-

'कायं खाइइ च्छुहिओ कृरं घत्तेइ निज्झरं रुद्धो । सुणयं गिन्हइ कण्ठे हकेइ अ निअत्तयं थेरो ॥' अत्र 'काकं क्षिपति कृरं खादित कण्ठे नप्तारं गृहाति श्वानं भवयति' इति वक्तुमुचितम् । एकवाक्यतायां क्किप्टमिति क्किप्टाद्भेदः ।

चतुर्थे एकारोत्तरं वष्टे गण्डपदे 'गं' इत्युत्तरं यतिर्भवति. २. 'बो भन्या' का० प्र०. ३. 'किस्त' प्रकाशे. ४. 'जुषां' प्रकाशे. ५. 'बैते' का० प्र०.

६. 'काकं सादित क्षिपित कूरं मथयित निष्ठुरं रुष्टः ।
 शुनकं गृह्वाति कण्ठे आकारयित च नहारं स्थिवरः ॥'
 ७. 'बुक्रेड निदुरं रुद्धे' बाग्मटकाव्यानुशासने. ८. 'अ निअक्तियं वेरो' बा॰ का॰.

कचिदुक्तिमत्युक्तौ गुणः। यथा---

'बाले नाथ विमुश्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतं, खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्, सर्वेऽपराचा मिं । तिकं रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याप्रतो रुद्यते, न त्वेतन्मम, का तवास्मि, दियता, नासीत्यतो रुद्यते ॥' वाक्यमध्ये वाक्यान्तरप्रवेशो गर्भितत्वम् । यथा—

> 'परापकारनिरतेर्दुर्जनैः सह संगतिः । वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥'

अत्र तृतीयः पादो वाक्यान्तरं मध्ये प्रविष्टम् ।

कचिद्रुणः ।

यथा---

'दिक्यातक्रघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाश्चिताः पश्यत । विष्ठाय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मै नमो यस्मादाविरभ्दकथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ॥' त्र वीराद्धतरसवज्ञाद 'वदन्त एव' इत्यादि वाक्यान्तरं मध्ये

अत्र वीराद्धृतरसवद्याद् 'वदन्त एव' इत्यादि वाक्यान्तरं मध्ये प्रविष्टं गुणाय ।

प्रस्तुतभङ्गो भग्नप्रक्रमत्वम् । यथा—

'एवमुक्तो मन्निमुख्यैः पार्थिवः प्रत्यभावत ।' अत्र 'उक्तः' इति प्रकान्ते 'प्रत्यभावत' इति प्रकृतेभेग्रप्रक्रमत्वम् । (यथा) 'प्रत्यवोचत' इति युक्तम् ।

तेऽप्रधानमिन्दुसंदर्शनमुत्प्रेक्षितमेव ॥ प्रस्तुतमङ्ग इति । स हि यथा । प्रक्रममेकर्-सप्रस्तां प्रतिपतृप्रतीति रूग्धान इव परिस्थलनखेदरायी रसभङ्गाय पर्यवस्यतीत्वर्थः ॥ प्रस्मयोक्षतेति युक्तमिति । एवंविधस्य प्रक्रमभेदाख्यस्य सम्योविस्तस्य विध्य- यथा वा---

'ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेप्य च शूलिनम् । सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थे तद्विसृष्टाः समुद्ययुः ॥'

अत्र 'अनेन विसृष्टाः' इति वाच्यम् ।

'धैर्येण विश्वास्यतया महर्षेस्तीबादरातिप्रभवाच मन्योः।

वीर्यं च विद्वत्सु सुते मधोनः स तेषु न स्थानमवाप शोकः ॥'

अत्र स्यादेः प्रत्ययस्य । 'तीत्रेण विद्वेषिभुवागसा च' इति तु युक्तम् ।

'बभूव भसीवृ सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः।

उपान्तभागेषु च रोचनाङ्कः सिंहाजिनस्यैव दुकूलभावः ॥

अत्र 'मृगेन्द्रचर्भेव दुकूलमस्य' इति युक्तम्।

'ससुः पयः पपुरनेनिजुरम्बराणि

जक्षुर्विसंधृतविकासिविमप्रसूनाः।

सैन्याः श्रियामन्पभोगनिरर्थकत्व-

दोषप्रवादममुजन्वननिझगानाम् ॥'

अत्र त्यादेः । 'विकचमस्य द्धुः प्रसूनम्' इति तु युक्तम् ।
'यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामितवर्तितुं वा ।
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्युकेवाङ्कपुंपैति सिद्धिः ॥'

नुवादभावप्रकारत्वोपगमान् । यथा 'ताला जायन्ति' इति । यथा वा—'एमे जाणातिस्सा देहकवोलोवमाइस्ससिविव्वम् । परमच्छिवभारेउण चन्दो चन्दोखि वेराउ ॥' अत्र सुत्कर्वापकपैविवक्षया परिकत्पिनभेदोऽप्येकस्मित्रभे विधेयानुवाद्यविषयेणैकेनैवाभिधानेन विध्यनुवादभावो भणित इति प्रक्रमाभेदप्रकार एवायमिति मन्तव्यम् । केचन पर्यायप्रक्रमभेदिनिश्त्तये चन्दणमिति पाटः परिणमियत्त्रयः । न चैवमुक्तपद्तवदोषप्रसङ्गः । यथान्ये मन्यन्ते—'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इति । उद्देश्यप्रतिनिदंश्यव्यतिरिक्तो हि विषय उक्तपद्त्वस्य, अयथोदेशं प्रतिनिदंशस्तु भन्नप्रक्रमस्येति भिन्नविषयत्वात् ॥ सक्तिरिति । अत्र स्वादी यः काकविशेषः प्रकान्तः, स वेजनादाद्वपेश्चित इति कालस्याप्यत्र क्रमभेद इति केचिदाद्वः । वयं तु नृमः—कालविशेषस्य विवक्षामात्र-

१. 'प्रेक्ष्य' का॰ प्र॰.

एतस्य चंस्कृतं न विज्ञायते.
 'ज्ञानारी' स्थात्.
 'नेजना' स्थात्.

अत्र कृतः । 'सुखमीहितुं च' इति तु युक्तम् ।

'उदन्विच्छन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं

सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति ।

इति प्रायो भावाः स्फुरदविधमुद्रामुकुलिताः

सतां प्रज्ञोन्भेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥'

अत्र पर्यायस्य । 'मिता भ्ः पत्यायां स च निधिरपां योजनशतम्' इति तु युक्तम् ।

'विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । लेघुता नियता निरायतेरगरीयात्र पदं नृपश्चियः ॥' अत्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च । 'नदभिभवः कुरुते निरायतिम्, लघुतां

भजते निरायतिः, लघुताभाङ्गपदं नृपश्चियः' इति तु युक्तम् । 'उत्फुल्लकमलकेसरपरागगारचुते मम हि गारि । अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युप्पत्प्रसादेन ॥'

भावितयानविच्छन्नत्वाहोषोऽयमनुद्रावनीय एव । यदाहुः—'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तर्दर्शनिवपये दर्शनयोगयत्वात्यरोक्षस्याविवक्षायां लिड् भवत्येव' । 'अजयक्रतों (?) हूणाम्' इति । सतोऽपि वाविवक्षा भवति । यथा—'अनुदरा कन्या' इति ॥ सुक्ष-भादितं चेति तु युक्तमिति । एवं च तुत्यकक्ष्यन्वेन विकत्यार्थक्ष्मेवीशब्दस्य न विषयोऽयमिलापि परिहृत भवति । यथा च—'हदता कृत एव सा पुनर्भवता नातु-भृतारेवाप्यते । परलोकज्ञथां स्वक्रमंभिगंतयो भिन्नपथा हि देहिनाम् ॥' अत्र हि 'कृत एव तु सा नुरोदनात्' इति युक्तः पाटः । इह तु न दोषः—'पृथ्वि स्थितिभव भुजन्नम धारयेनां त्वं क्र्मेराज तदिद द्वितय दथीथाः । दिक्नुक्तराः कृहत तिन्तवे विधीवी देवः करोति हरकार्मुक्माततज्यम् ॥' अत्र हि पृथिव्यादिविषयः प्रेषलक्ष-णोऽर्थः कविना वक्तं प्रकान्तः तस्य प्रत्ययभदेऽपि निर्व्यूदत्वारप्रेषार्थानां पादानामुद्दे-स्यप्रतिनिद्दंश्वभावेनोपादान न कृतमिति नैतादशः प्रत्ययक्रमभेददोषस्य विषयोऽद-गन्तव्यः । 'मिताभूः पत्थापम्—' इत्यपि । एवं च छिदिकियाकर्तुहदन्वतो वक्ष्यमा-

१. 'नियता सपुता' किराते, का॰ प्रकाशे च. १. 'वाम' का॰ प्र०.

<sup>1. &#</sup>x27;वेति' का • प्रकाशे. २. 'ऽध्यवाध्यते' स्थात्. ३. 'स्थिरा भव' इति तु स्थायेते.

अत्रैकवचनेन भगवतीं संबोध्य प्रसादसंबन्धेन यस्तस्यां बहुत्वनिर्देशः स वचनस्य ।

'कृतवानिस विभियं न मे भितकूलं न च ते मया कृतम् । किमकारणमेव दर्शनं विलयन्त्यै रतये न दीयते ॥' अत्र कारकस्य । 'न च तेऽहं कृतवत्यसंमतम्' इति तु युक्तम् । यथा च—

'चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयौवनयोगः। तं पुनर्मकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसंगमभूषः॥'

अत्र शृङ्खलाकमेणं कर्तुः कर्मभावः । कर्त्रन्तरं च यथोपकान्तं तथा न निर्व्योद्धम् । 'तमपि बल्लभसङ्गः. इति युक्तम् ।

> 'तव कुसुमशरत्वं शीतरिश्मत्विमन्दो-द्वियमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विषेषु । विसृजति हिमगर्भैविहिमिन्दुर्मयूखै-स्त्वमिप कुसुमबाणान्वज्ञमारीकरोषि ॥'

अत्र क्रमस्य।

यथा वा---

'अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिमि यशोनिधाः वितथमदाध्माते रोषान्मुनावभिधावति । अभिनवधनुर्विद्यादपेक्षमाय च कर्मणे स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च ॥'

यथा वा व्यतिरेकालंकारे-

'तरक्षय दशोऽक्षणे पततु चित्रमिन्दीवरं स्फुटीकुरु रदच्छदं त्रजतु विद्वमः श्वेतताम् । क्षणं वपुरपाषृणु स्पृशतु काञ्चनं कालिका-मुदश्चय मनाक्ष्यसं भवतु च द्विचन्द्रं नभः ॥'

अत्रोपमानामामिन्दीवरादीनां निन्दया नयनादीनामुपमेयानामितरायो वक्तुं प्रकान्तः 'भवतु च द्विचन्द्रं नभः' इति सादश्यमात्राभिधानेन निर्व्यूढ इति भग्नप्रक्रमत्वम् । 'भवतु तिहुचन्द्रं नभः' इति तु युक्तम् ।

तथा---

'तद्वकं यदि मुद्रिता शशिकथा, तचेत्सितं का सुधा, सा चेत्कान्तिरतम्रमेव कनकं, ताश्चेद्विरो धिब्बधु । सा दृष्टियदि हारितं कुवलयः किं वा बहु वृमहे यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सर्गक्रमो वेधसः ॥' अत्रोपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षणं वस्तु वक्तुमिष्टं तस्यार्थान्तरन्यासेन वस्तु सर्गपौनरुक्त्यस्य सादृश्यपर्यवसानाद्वसप्रक्रमत्वम् ।

व्यत्यासो नाम गुण एव, न दोषः । तत्रैव नायं शक्रमभेदश्रमो भवतःम् (१) । तत्र
युष्मदर्यस्य यथा—'यथाहं सप्तमो वंदुण्ठावतारः' इति । अत्र हि यथा लमिति
युष्मदर्यस्य कर्तृत्वं शकृतमपहाय नाहत्वाय ततोऽन्यत्रारोप्यवमुक्तम् । दाशराधि रामं
प्रति हि कस्यवित्समक्षमियमुक्तिः । अस्मदर्यस्य यथा 'नाभिवादप्रसाद्योऽस्थिति वक्तव्ये
प्रवेवचाहत्वायवमुक्तम् । एषा हि भागवस्थात्मानमुद्दियोक्तिः । यथा वा—'अयं
जनः प्रश्नुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिगोमुमहृसि ।' इति । अत्रापि 'अहं प्रश्नुमनाः'
इति वक्तव्ये अस्मदर्थस्य कर्तृत्वमन्यत्रारोप्यवमुक्तम् । द्विधो ह्यन्यशब्दार्थः । तत्र
चेतनेऽन्यत्रारोपो निद्धित एव । अचेतने तु यथा 'चापाचार्य-' इति । अत्र हि 'त्वं
रेणुकाकण्ठवाधां कृतवान्' इति । 'त्ववा बद्धस्पर्धेऽहं लजे' इति वक्तव्ये चाहत्वाय
युष्मदस्यदर्थयोः कर्तृत्वमुमयोः परश्चनन्द्रहासयोज्ञंबयोरारोप्येवमुक्तम् ॥ यथा च—
'है लक्केथर दीयतां जनकजा रामः स्वयं यावते कोऽयं ते मतिविभ्रमः स्मर नयं

१. 'मो' प्रसिद्धः पाठः,

वक्राधौचित्ये न दोषः।

'नजतः क तात वजसीति परिचयगतार्थमस्फुटं वैर्यम् । अभिनदुदितं शिशुना जननीनिर्भर्त्तनषृद्धमन्युना ॥'

अत्र शिशुना व्रजतिरेव प्रयुक्तो न वजितस्तत्रैव परिचयगतार्थास्फुट- त्वधैर्यभेदित्वसंभवात् । केवलं शक्तिवैकल्याद्रेफोऽनेन नोचारितः ।

पदार्थानां परस्परमसंबन्धोऽनन्वितत्वम् । यथा---

'दृदतरनिबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥'

अत्र यद्याकारः संनिवेशलक्षणो विवक्षितस्तदा परस्परपरिहारस्थिति-मतोरर्थयोः सिद्ध एवेत्यनुपादेयः ।

अक्षरविशेषलक्षणस्तु शब्दनियतत्वादर्थयोर्न संभवत्येवेत्यनन्वितत्वम्। यथा वा---

'निर्घातोगैः कुञ्जलीनाञ्जिघांसुर्ज्यानिषींषैः क्षोभयामास सिंहान् । नूनं तेषामभ्यस्यापरोऽसौ वीयोंदमे राजशब्दे मृगाणाम् ॥'

अत्र सिंहानां न ताबद्राजशब्दः संभवति, तेषां तद्वाच्यत्वाभावात्तत्सं-बन्धाभावाद्य । तत्पर्यायस्य मृगराजशब्दस्यास्तीति चेत्, न । तस्य प्रका-न्तत्वाभावात् । मृगाणामित्यत्र मृगराजानामित्यनुक्तेश्च । किं च मृगेषु राजत्वं भवति सिंहानाम्, न तु शब्द इति वीर्योदम्रत्वं तद्विशेषणमनुपप-अमेव तस्यार्थनिष्ठत्वेनोपपत्तेः । तेन सिंहानां मृगाणां वीर्योदम्रत्वस्य च न राजशब्देनान्वयः संगच्छते । तेन 'राजभावे' इति 'मृगेषु' इति वा पाठः मेयान् ।

यथा वा---

'येषां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि-र्लीलापानभुवश्च नन्दनतरुच्छायासु यैः कल्पिताः ।

मावापि किंचिद्रतम् । नैवं चेत्सरदृषणत्रिशिरसां कष्ठामृजा पिहुलः पत्री नैव सिहुच्यते सम धतुर्व्यावन्धवन्धकृतः ॥' अत्राप्यदं न सिहुच्ये पूर्ववदसादर्थस्य कर्तृत्वमचेतने पित्रणि समारोप्येवमुक्तम् । इति ॥ अर्थयोरिति । कृपणकृपणसञ्दक्षस्यवोः ॥

येषां हुंक्रतयः कृतामरपितक्षोभाः क्षपाचारिणां
कि तैस्त्वत्पिरतोषकारि विहितं किंचित्पवादोचितम् ॥'
'अक्नाक्निनोरेव हि यत्तदर्थयोः संबन्धो न त्वक्नानां यदर्थानामन्योन्यम्' इति नियमेन बहुभिर्यदर्थेर्नैक एवार्था निर्दिश्यते इति यैरित्यत्र
विशेषस्याप्रतीतिः । 'क्षपाचारिभिः' इति तु पाठे युज्यते समन्वयः ।

यथा वा उपमायाम्-

'वापीव विमलं व्योम हंसीव विमलः शशी। शशिलेखेव हंसोऽयं हंसालिरिव ते यशः॥'

यथा---

'सरांसीवामलं व्योम काशा इव सितः शशी । शशीव धवला हंसा हंसीव विशदा दिशः ॥' अत्रोपमानोपमेययोः साधारणधर्माभिधायिपदं लिङ्गवचनाभ्यां वैसाद-इयादपमानेन च संबध्यते इत्यनन्वितम् ।

यदि च लिङ्गवचसोर्विपरिणामादुपमानेनापि संबन्धः कियेत, तदा-भ्यासलक्षणो वाक्यभेदः स्यात्।

न त्यक्तानामिति । प्रधानानुयायित्वेन समत्वादित्यर्थः । युज्यत इति । यदि क्षपावारिणामित्यस्य स्थाने क्षपाचारिभिरिति पैच्यते तथात्र योऽपि यच्छन्दार्थः समग्रीर्षक्या धात्वित्वा(१) अहीभूतेन तैः क्षपाचारिभिरित्यनेन प्रतिस्वमात्रास्थानेव संबन्धमनुभवतीत्यर्थः । यथा वा—'तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम् ।
आकाशगन्नारितरप्तरोभिर्वतो मरुत्वाननुयात्वीतः ॥' अत्रानुयातिकियापेक्षो राजमरुत्वतोः कर्तृकर्मभावोऽभिधातुमभिमतः कवेः । न वासी तत्संबन्धयोः साक्षादुकः ।
सजक्रलीलासंबन्धमुखेन राजसंबन्धस्योक्ततात् । अतोऽत्र साक्षात्तत्संबन्धो वा बाध्यः ।
तदयमन्यत्कियान्तरं वा येन कर्तृकर्मत्वभावस्त्योर्घटनामियात् । न वोभयोरेकमप्युक्षमित्यन्वित्तत्वम् । तेने व रस्(१)मयमत्र पाठः—'आकाशगन्नारितरेप्सरोभिर्वतोऽज्ञयातो मघवा विलासैः ।' इति ॥ अभ्यास्तरुक्षण इति । पौनःपुँक्षकपः ॥ श्वाक्य-

१. 'विशेष्यस्था' का॰ प्र॰.

१. 'पठ्यते' स्यात्. १. 'सामक्रस्येनेव' स्यात्. ३. 'तेन वरमबमत्र पाठः' स्वात्. ४. 'पुन्य' स्वात्.

एवं चाव्यवधानेन प्रकृतोऽथों न प्रतीयेत । विपरिणामश्च शासीयो न्यायः काव्येषु न युक्तः ।

यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचसोः साधारणधर्माभिधायिपदं स्वरूपभेदं नापद्यते, न तत्रैतदृषणम् । यथा—

> 'वाक्प्रपञ्चेकसारेण निर्विशेषाल्पवृत्तिना । स्वामिनेव नटत्वेन निर्विण्णाः सर्वथा वयम् ॥' 'चन्द्रमिव सुन्दरं सुखं पश्यति ।' 'तद्वेषोऽस्ट्रशोऽन्याभिः स्वीभिर्मधुरतासृतः । दधते सा परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ॥'

इति ।

यत्रापि गम्यमानं साधारणधर्माभिधायि पदम्, तत्रापि न दोषः ।
यथा 'चन्द्रमिव मुखम्, कमलमिव पाणिः, विम्वमिवाधरः' इत्यादि ।
कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्वलितसूपा भवतीत्यसाविप अनन्वितस्येव विषयः । यथा—

मेद् इति । द्वे वाक्ये स्थातामित्यर्थः ॥ असष्टश इति । र्टगन्तत्वादेश्वयनम् । क्रिकेन्तत्वाद्वदुवयनं च । मधुरतया भृतो धृतः । तां च विभ्रति । द्वधते इति ।

 'विश्राजसे इति संबोध्यमाननिष्ठस्य परभागस्यासंबोध्यमानविषयतथा व्यक्षासात् प्रकामेदः' इत्येवं काव्यप्रकाशे पाठः.

१. 'कमन्त' पाणिनीयमते. २. 'किमन्त' पाणिनीयानाम्.

'गञ्जेव प्रवहतु ते सदैव कीर्तिः' इत्यादी च गङ्गा प्रवहति, न तु प्रवहतु इति अप्रवृत्तप्रैवृत्तात्मनो विधेः।

एवंविधस्य चान्यस्थार्थस्योपमानगतस्यासंभवाद्विध्यादिभेदः । अथाष्टावुभयदोषानाह—

अमयुक्ताश्लीलासमर्थानुचितार्थश्रुतिकदुक्तिष्टाविमृष्टविधेयांशवि-रुद्धमुद्धिकुच्वान्युभयोः ।

उभयोरिति । पदस्य वाक्यस्य चेत्यर्थः । दोषा इति वर्तते । कविभिरनादृतत्वाद्मयुक्तत्वम् । तच लोकमात्रप्रसिद्धत्वाच्छासमात्र-प्रसिद्धत्वाच ।

आद्यं यथा---

'कष्टं कथं रोदिति थूत्कृतेयम्'।

देश्यं चैतस्रायमेव । यदाह-

'शक्कतिप्रत्ययमूला व्युत्पत्तिर्थस्य नास्ति देश्यस्य । तन्मडहादि कथंचित्र रूदिरिति संस्कृते रचयेत्॥'

कचिद्रणो यथा-

'देव स्वन्ति वयं द्विजास्तत इतः स्नानेन निष्कल्मषाः काल्प्रिन्दीयुरसिन्धुसङ्गपयसि स्नातुं समीहामहे ।

'दथ थारणे' इत्यस्य द्धातेश्वात्मनेपदंकवचनबहुवचनाभ्याम्॥ लोकमात्रप्रसिद्धत्वा-विति । एतेन प्राम्यमेयुक्तत्वात्र भिग्नत इत्याह् ॥ शास्त्रमात्रप्रसिद्धत्वादिति । शाकाणि योगशास्त्रधातुपाठाभिधानकोशादीनि । तेनाप्रतीतासमर्थनिहतार्यत्वानि न ष्ट्रपम्मक्षणीयानि अप्रयुक्तत्व एवान्तर्भावादिति ॥ एतन्त्रायमेवेति । लोकमात्रप्रसि-दिप्रायम् । केवलं नियतदेशविषयत्वेन प्रसिद्धिति प्रायप्रहणम् । मङहादीति । मङहल्डहाहारणकान्दाष्ट्रवृह्णकृष्टभालवाणवालादिकम् । यथाकमं सूक्ष्मभेष्ठवस्रोत्यस-दिप्रात्रात्रितिचाकादिवाचकम् । कृदिरितीति । कृदिभान्त्या कथिद्विदेवेश्वप्रसिद्धा

१. 'प्रदर्तनात्मनो' का० प्र•.

१. 'अप्रयुक्त' स्यात्. २. 'विध्य' स्यात्.

तथाचेमहि सप्तविष्टपशुचीभावैकतानवतं संयच्छ स्वयशः सितासितपयोभेदाद्विवेकोऽस्तु नः ॥'

अत्रामुग्धस्यापि मुग्धस्येव ब्राह्मणस्य वक्तृत्वे स्वस्तीति गुणः ।

वाक्यस्य यथा---

'ताम्बूलभृतगल्लोऽयं भल्लं जल्पति मानुषः। करोति स्नादनं पानं सदैव तु यथा तथा॥'

कचिद्रणाः।

'फुंकुकरं कलमक्रसमं वहन्ति जे सिन्दुवारविडवा मह वल्लहा ते। जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किं वि मुद्धवियद्दलपसूणपुत्रा।।'

अत्र कलमभक्तमहिषीदिधशब्दानां लौकिकत्वेऽपि विदृषकोक्तौ गुणत्वम्। शास्त्रमात्रप्रसिद्धियेथा—

'यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते । तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽध वा ॥' अत्र दैवतशब्दः पुंलिक्के लिक्कानुशासने प्रसिद्धः । यथा वा—

> 'सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्गलिताशयताजुषः । विधीयमानमप्येतन भवेत्कर्मबन्धकम् ॥'

'असार्यस्य शब्दोऽयं सर्वत्र वाचकः' इति मन्यमानः प्रयुत्रीत । ब्युत्पत्तिर्यस्य नास्तीति वचनाच स व्युत्पत्तिकं देश्यं कदाचित्पयोज्यमेवेत्युक्तं भवति—यथा दूर्वायां क्रिनोद्भवाशब्दः, ताले भूमिपिशाचः, शर्वे महानटः, वक्षे पशुभक्तः, चन्द्रामृतवोः

 <sup>&#</sup>x27;पुष्पोत्करं कलमीदननिभं बहन्ति
ये सिन्धुवारविटपा मम वक्रमास्ते ।
ये गाळितस्य महिषीदभ्रः सहशास्ते कि च गुग्धविचकिक्रप्रसूनपुषाः ॥' [इति संस्कृतम् ।]

अत्राशयश्चदो वासनापरपर्यायो योगशास एव प्रसिद्धः । यथा वा---

'तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्कृतः । सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति संप्रति सादरम् ॥' अत्र हन्तीति गमनार्थ धातुपाठ एव प्रसिद्धम् । यथा वा—

'सहस्रगोरिवानीकं दुःसहं भवतः परैः।' अत्र गोशब्दस्याक्षिवाचकत्वमिधानकोश एव प्रसिद्धम्। कचिद्रुणो यथा—

'सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाङ्गस्कन्धपश्चकम् । सौगतानामिवात्मान्यो नान्ति मन्नो महीभृताम् ॥' अत्राङ्गस्कन्धपश्चकमित्यस्य तद्विध्यसंवादादौ गुणत्वम् । श्लेषे तु न गुणो न दोषः । यथा—

'येन ध्वस्तमनोभवेन बिलिजित्कायः पुरास्तीकृतो यश्चोद्भृतभुजंगहारवलयोगङ्कां च योऽधारयत् । यस्याहुः शिशमिच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात्म स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥' अत्र माधवपक्षे शिशमच्छब्दः क्षयशब्दश्चाप्रयुक्तः ।

समुद्रनबनीतम्, जले मेघश्वीरमित्यादि । अङ्गेति । कर्मणामारम्भोपायः, द्रव्यपुरुषसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति पत्राङ्गानि ॥ स्कन्धिति । 'विहानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । भिश्चणां शाक्यसिहेन स्कन्धाः पत्र प्रकीर्तिताः ॥'
येन ध्वस्तिति । माधवपक्षे—येन ध्वस्तं बालकीडायाम् । अनः शक्टम् । अमवेन
असंसारेण । बिर्ल जितवान् । यः कायः स पूर्वममृतहरणे स्नीतः । उहुतं भुजंगं
कालियास्यं पीडितवान् । रवे शब्दबद्धाणि लयः समाप्तिर्यस्य । अगं गोवर्धनिपिर्दं गां
च योऽधारयत् । शशिनं मधाति यो राहुस्तस्य शिरोहरः । अन्धकानां वृष्णीनां स्वयं
निवासं करोति यः स माधवः कृष्णः । उमाधवपक्षे—वलिजित्कायो विष्णुदेहितपुरविकेऽबीकृतः शस्तां नीतः । भुजंगाः सर्पाः शिष्युक्तं श्विरो यस्य सथाभूतो हरः । यदि

वाक्यस्य यथा---

'तस्याघिमात्रोपायस्य तीत्रसंवेगताजुषः । दृढभूमिः प्रियपाप्तौ यत्नः सफलितः सखे ॥ अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दा योगशास्त्रे प्रसिद्धाः । कचिद्रुणो यथा—

'अस्माकमद्य हेमन्ते देवाल्पत्वेन वाससः। अकितीव यजादीनां दुर्लभं संप्रसारणम्॥' अत्र प्रतिपाद्यमतिग्रादकयोस्तज्ज्ञतायां गुणः। अत्र त्रीडाजुगुप्सामङ्गलञ्यञ्जकत्वेनाश्लीलत्वं त्रेधा। तत्र पदस्य यथा—

'साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते ।
तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहतारालितां भुवम् ॥'
'लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः
कश्चित्केसरदृषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः ।
मुग्धा कुक्मिलताननेन ददती वायुं स्थिता तस्य सा
भान्त्या धूर्ततयाथ वा नितमृते तेनानिशं चुम्बिता ॥'
'मृदुपवनविभिन्नो मित्रयाया विनाशाधनरुचिरकलापो निःसपन्नोऽस्य जानः ।

वा शशियुक्तं शिर आहुनीम च हर इति । अन्धकाख्यो देत्यः ॥ तस्याधिमात्रोपाय-स्येति । "तया हि नव योगिनो भवन्ति । सृद्पायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति । तत्र सृद्पायकिविधः — सृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीवसंवेग इति । एवमिनराविष । तत्राधिमा-त्रोपायानां "तीवैसंवेगानामासत्रः" समाधिलाभः समाधिकले च भवति ॥" "संपिपादिय-षया चित्तदृतिनिरोधसाधनानुष्टानं योऽभ्यासः "सं दीर्घकालनैरन्तर्येण सरकारासेनितो

१. 'डब' का॰ प्र॰.

 <sup>&#</sup>x27;ते खलु नवयोगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति' इति पातत्रस्माध्ये पाठः.
 'इदं सूत्रम् । शेषं भाष्यम्' इति वाषस्यस्यम्. ३. इदं पातत्रसमूत्रं समाधिपादे चतुर्दशम् । शेषं भाष्यम्.

रतिविद्धिलितबन्धे केशपादो सुकेश्याः सति कुसुमसनाये कं हरेदेष बही ॥' एषु साधनवायुविनाज्ञशब्दा ब्रीडादिव्यक्षकाः ।

वाक्यस्य यथा-

'भूपतेरूपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना । तत्तत्रहणनोत्साहवती मोहनमादधौ ॥

कम्पना सेना, वामं शत्रुं प्रति विरुद्धं वल्गु च । अत्रोपसर्पणप्रहणन-मोहनशब्दा बीहादायित्वादश्रीलाः।

> 'तेऽन्येर्वान्तं समभानत परोत्सर्गं च अञ्जते । इतरार्थमहे येषां कवीनां स्याट्मवर्तनम् ॥'

अन्न वान्तोत्सर्गप्रवर्तनशब्दा जुगुप्सादायिनः । 'पितृबसतिमहं त्रजामि नां सह परिवारजनेन यत्र मे । भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम् ॥'

पावकेन पवित्रेणामिना च । अत्र पितुर्गृहमित्यादौ विवक्षिते इमशा-नादिप्रतीतावमङ्गलार्थत्वम् ।

कचिद्रणो यथा--

सुरतगोष्ठ्यां 'द्यर्थैः पदैः पिश्नयेच रहस्यवस्त् । इति कामशास्त्रस्थितिः। 'करिहस्तेन संगाधे प्रविश्यान्तर्विलोलिते । उपसर्पन्ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥ 'तर्जन्यनामिके श्लिष्टे मैध्या पृष्टस्थिता तयोः।'

केरिहस्तः .... । संबाधः संघट्टो वराङ्गं च । ध्वजः पताकाव-चिह्नं पुंव्यक्षनं च । साधनं सैन्यं स्वीव्यक्षनं च ।

रढभूमिः"। दीर्घकाळेनासेवितो निच्छिदासेवितस्तपसा महाचर्यण विद्यवा श्रद्धया संपा-

१. 'मध्यमा पृष्टतस्तयोः' इत्युदाहरणचन्द्रिकायां पाठः. २. 'करिहस्त इति प्रोक्तः कामशास्त्रविशारदैः' इति परिभावितेन' इखुदाहरणचन्द्रिकायां पाठ्यक्रीनादभ किबान्पाठस्थुटितः प्रतीयते.

शमकथासु यथा---

'उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसंनिमे । क्लेदिनि स्नीवणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ॥'

'निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां

नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।

रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च

खस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥'

अत्र भाव्यमङ्गलेसूचनम् । रक्ताः सानुरागाः । प्रसाधिता अर्जिता भूयेंः । रक्तेन मण्डिता भृश्च यैः । विमहो वैरं शरीरं च । खस्याः कुश- लिनः स्वर्गस्याश्च ॥

अवाचकत्वात्कल्पितार्थत्वात्संदिग्धत्वाच विवक्षितमर्थ वक्तुमश-किरसमर्थत्वम् ।

पदस्य यथा---

'हा धिक्सा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा,
तिद्वच्छेद्रुजान्धकारितिमदं द्ग्धं दिनं कल्पितम् ।
किं कुर्मः, कुशले सदैव विधुरो धाता. न चेत्तत्कशं
नाद्यमवतीमयो भवित मे नो जीवलोकोऽधुना ॥'
अत्र दिनमिति प्रकाशमयिमत्यशंऽवाचकम् । यथा वा—
'जङ्घाकाण्डोरुनालो नखिकरणलसत्केसरालीकरालः
प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरिकसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः ।
भर्जुर्नृत्तानुकारे जयित निजतनुखच्छलावण्यवापीसंभ्ताम्भोजशोभां विद्धदिस्यवाचकम् । यथा वा—
'त्रापाचार्यसिपुरविजयी कार्तिकेयो विजयः

शस्त्रव्यस्तः सदनमुद्धिर्भूरियं इन्तकारः।

वितः सरकारवान् । दृढभूमिर्व्युत्वानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय द्रस्ययैः॥ अवायकः सादिखनेनावाचकत्वप्रसिद्धिदुतस्ययोः, कल्पिनार्यसादिखनेन नेयार्थसस्य, संदिग्धस्यादि- अस्त्येवैतित्कमु कृतवता रेणुकाकण्ठनाधां नद्धस्पर्धस्तव परशुना रुज्जते चन्द्रहासः ॥'

अत्र विजित इत्यत्रार्थे विजेय इत्यवाचकः । यथा च--

'महामलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक-प्रचण्डघनगर्जितप्रतिरुतानुकारी मुहुः।

रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः कुतोऽद्य समरोद्धेरयमभृतपूर्वः पुरः॥'

अत्र ग्वो मण्डूकादिषु प्रसिद्धोः न तृक्तविशेषणे सिंहनादे इत्यवाचकः। नथा च—

व्यनेन संदिग्धलसाममर्थत्वदोपेऽन्तर्भावमाह —मण्डकादिषु प्रसिद्ध इति । मण्ड-कादीनां शब्दो रवोऽभिधीयत इत्यर्थः ॥ यथा च-'यमिन्द्रशब्दार्थनिम्द्रनं इरेहिं-रण्यपूर्वं कशियुं प्रचक्षते ।' अत्र हिरण्यकशियुमिति वक्तव्ये हिरण्यपूर्व कशियुमित्यवा-चकम् । यनोऽत्र हिरण्यशब्दः कशिपुशब्दश्वाभिधेयप्रधानी वा स्वाताम्, सहपमात्रप्र-धानी वा । तत्र न ताबद्भिषेयप्रयानावनभ्युपगमात् । अर्थस्याममुख्यात् । नापि सक्षप्रधानी, न होवमसुरविशेषसा हिरण्यकशिषोरभिधानानुकारः प्रख्यानकियाकर्मभाः वेनाभिहितो भवति । द्विविधो हि शब्दानुकारः । शाब्दस्वार्थस्वभेदात् । तत्रेतिना व्यव-च्छेदे शाब्दः प्रसिद्ध एव । अर्थाद्वच्छेदावगनावार्थः । यथा — 'महुद्वि परदःसं शी-तलं सम्यगाहु: ।' इह चायमथं ऽतुकार इति नानावच्छेदात् । केवलं यत्तस्यामिधान-मनुकार्यं तन्नानुकृतम् । यशानुकृत तत्तस्याभिधानमेव न भवति । क्षेके हि हिरण्यक-शिपुरिति तस्याख्या न हिरण्यपूर्वः कशिपुरित्यतः तस्या वाचकम् ॥ यथा वा---'श्रुण्णं यदन्तः करणेन पृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव ।' इत्यत्र कल्परक्षा इति वक्तन्ये कन्पोपपदा वृक्षा इत्यवाचकम् । यतो विशेषणमिदमभिधानस्वरूपविषयमेवावकल्पते । नाभिषेयविषयम्, सोपपदत्वनिरुपपदत्वयोरभिधानधर्मत्वात् । न चेतने विशेषितेन किंबितप्रयोजनम् । अभिधानमात्रादनभिमतार्थसिद्धेः । अभिधयविषयत्वे च तत्सिद्धिः र्भवेत, कि तु न तत्र यथोक्तविशेषणसेवन्धः संगच्छते । यत्र च संगच्छते न ततोऽभि-मतार्थसिद्धिरिति अवाचकत्वादसमर्थमेवेति । तस्माद्धरमयमत्र पाठः श्रेष्ठः--- श्रूष्णं यदन्तः करणेन नाम तदेव कल्पद्वमकाः फलन्ति ।' अस्मिश्र पाठे भ्रण्यासार्थस्य कल्प-द्वमाणां बाबगती ग्रणान्तरलाभः । एवम् 'दशपूर्वरथं वमास्यया दशकष्ठारिग्रहं प्रच-

'मझीरादिषु रिणतपायं, पक्षिषु च कूजितप्रभृति । स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रभृति ॥ दृष्ट्या प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुक्तीत । अन्यत्रैतेऽनुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥'

कचिद्रुणो यथा--

यथा वा उपमायामें---

'आगुलम्बितवतीष्टकरामैनीविमर्धमुकुलीकृतदृष्टा । रक्तवैणिकहताधरतन्(?)मण्डलकृणितचार चुकूजे ॥' अत्र कूजितस्य पक्षिषु प्रसिद्धत्वेऽपि कामशास्त्र प्रसिद्धत्वाद्गुणः ।

'पितते पतङ्गसृगराजि निजपितिबिस्नरोपित इवास्त्रुनिधौ।
अथ नागयूथमिलनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥'
अत्र नागयूथेन धर्मिणा साम्यं तमसो वक्तमिभनतं कवेने तद्धमेंण
मिलनत्वमात्रेण, सृगपतां पितते तस्यैव निःप्रतिपक्षतया स्वेच्छाविहारोपपत्तेः न तद्धन्मिलनानां तमसाम्, पतङ्गस्य सृगपितिक्रपणावैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।
न च तस्तास्यं सुन्दरहारिसदृशसुभगसंनिभादिशब्दा इव मिलनादिशब्दाः
शङ्गवन्ति वक्तुम् इत्यवाचकत्वम् ।

यथा वा उस्रेक्षायाम्

'उद्ययौ दीर्घिकागर्भान्मुकुलं मेचकोत्पलम् । नारीलोचनचातुर्यशङ्कामंकुचितं यथा ॥'

क्षते। देखादाविष द्रष्टव्यम् ॥ मञ्जीरादीति । आदिमहणं रशनाघण्टाश्रमरायर्थम् । प्रायमहणं सदशार्थवृत्तिकणिसिञ्जिगुत्रीत्याद्यर्थम् । प्रश्नतिग्रहणं वैद्रवेत्याद्यर्थम् । पुनरादिग्रहणं सिहमृगाद्यर्थम् । प्रायमहणमि ध्वनत्याद्यर्थम् । प्रश्नेप्रार्थामिति । ये श्रोत्रसामान्येन पैच्यन्ते, अय च विद्रोष एव दर्यन्ते तानित्यर्थः । तद्यपा — हेषति- रश्चेषु, भणतिः पुरुषेषु, कणतिः पीडितेषु, वातिर्वायां, न त्वन्यत्र । न हि भवति

१. 'निष्प्रति' स्यात्.

 <sup>&#</sup>x27;शिति' स्वात्. २. 'तिरवां इतवाशिते' इत्विभवानात् 'वाशितावर्षम्' स्वात्.
 'शाके' स्वात्. ४. 'वळन्ते' स्वात्.

अत्र भ्रुवेवादिशब्दवयभाशब्दः संभावनं प्रतिपादियतुं नोत्सहते इत्य-वाचकः ।

यथा वार्थान्तरन्यासे--

'किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः । प्रकृतिः खल्लु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥'

अत्र महीयस इत्येकवचनं न सामान्यमर्थक्षपं व्यक्तमभिघातुं क्षमते इत्यवाचकत्वम् । बहुवचनस्यैव वीप्सासमानफलस्य स्फुटत्वेन तदभिव्यक्ति-क्षमत्वात् । यथा—

'यावदर्थपदां वाचमेवमाधाय माधवः । विरराम महीयांसः प्रक्रत्या मितभाषिणः ॥' सर्वादिशब्दोपादाने त्वेकवचनस्यापि न दोषः । यथा— 'छायामपास्य महतीमपि वर्तमाना-मागामिनीं जगृहिरे जनतास्तरूणाम् । सर्वेऽपि नोपनतमप्यपचीयमानं वर्षिण्णुमाश्रयमनागतमभ्युपैति ॥'

वाक्यस्य यथा---

'विभजन्ते न ये भूपमालभन्ते न ते श्रियम् । आवहन्ति न ते दुःग्वं प्रसारन्ति न ये प्रियाम् ॥'

अत्र विभजतिर्विभागार्थः सेवने, आलमतिर्विनाशार्थे लामे, आवहतिः करोत्यर्थो धारणे, स्मरतिर्विसारणार्थः सारणेऽवाचकः ।

कल्पितार्थत्वादेसमर्थम् ।

पदस्य यथा---

'किमुच्यतेऽस्य भूपाल मौलिमालामहामणेः। सुदुर्लभ वचीवाणैस्तेजो यस्य विभाव्यते॥'

१. 'दसमर्थत्वम्' स्थातः

अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लैक्षित इति कल्पितार्थत्वम् । अत्र न केवलं पूर्वपदम्, यावदुत्तरपदमपि पर्यायपरिवर्तनं न क्षमते । जलध्यादौ तूत्तरपदमेव, वडवानलादौ तु पूर्वपदमेव । यथाहै—

> 'निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामध्योदिभिधानवत् । कियन्ते सांप्रतं काश्चित्काश्चित्नैव त्वशक्तितः॥'

इति ।

वाक्यस्य यथा--

'सपिद पङ्किविहंनमनामभृत्तनयसंविलतं बलशालिना । विपुलपर्वतविधिशितैः शरैः प्रवगसन्यमुळकजिता जितम् ॥'

पङ्किरिति दशसंख्या लक्ष्यते । विहंगमोऽत्र चक्रम्नन्नामभृतो रथाः । दश रथा यस्य, तत्तनयौ रामलक्ष्मणौ उल्कृतिता इन्द्रजिता कौशिक-शब्देनेन्द्रोलक्ष्मयोरिभधानिति काशिकशब्दवाच्यत्वेनेन्द्र उल्कृत उक्तः ।

संदिग्धत्वादसमर्थत्वम् ।

पदस्य यथा--

'आलिक्कितस्तत्र भवान्संपराये जयश्रिया । आशीःपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥'

अत्र वन्द्यां किं हटहृतमें हेलायां किं नमस्यामिति संदेहः । यथा वा---

'कस्मिन्कर्मणि सामर्थ्यमस्य नोत्तपतेतराम् । अयं साधुचरस्त्रसादञ्जलिबध्यतामिह ॥'

अत्र 'भूतपूर्वे चरट्' इति चरमत्यये कि प्वै माधुः, उत साधुषु चर-तीति संदेहः।

कचिद्रणो यथा---

'पश्याम्यनङ्गजातङ्कलङ्कितां नामनिन्दिताम् । कालेनैव कठोरेण मस्तां किं नस्तदाशया ॥'

५. 'लक्ष्यते' का • प्र•. २. 'अत्र बलु न' प्रकाशे. ३. कुमारिकमहः. ४. 'म-हिकायो' प्रकाशे-

अत्र विरहातुराया ग्रीष्मकाल उपनते किं ग्रीष्मवाची कालशब्दः उत मृत्युवाचीति संदेहकारीदं वचनं युवानमाकुलीकर्तुं प्रयुक्तमिति । वाक्यस्य यथा—

> 'युरालयोल्लासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः । मार्गणप्रवणो भास्त्रद्भृतिरेष विलोक्यते ॥'

अत्र किं सुरादिशब्दा देवसेनाशरविभूत्यर्थाः । उत मदिराद्यर्था इति संदेहः ।

कचिद्रुणो यथा-

'पृथुकार्तस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजनं देव । विरुप्तस्करेणुगहनं संप्रति समगावयोः सदनम् ॥'

अत्र वाच्यमहिमा नियतार्थप्रतिपत्तिकारित्वे व्याजस्तुतिपर्यवसायित्वा-दुणत्वम् ।

अनुचितार्थन्वं पदस्य यथा-

'तपस्विभियी सुचिरेण लभ्यते प्रयक्षतः सित्रिभिरिष्यते च या । प्रयान्ति तामाशु गति यशिखनो रणाश्चमेघे पशुतासुपागताः ॥' अत्र पशुपदं कातरतामिन्यनक्तीति अनुचितार्थम् । यथा वा उपमायाम्—

> 'कचिद्रे प्रसरता कचिद्रापत्यनिष्नता । गुनेव सारङ्गकुलं त्वया भिन्नं द्विषां बलम् ॥'

तथा---

'विद्वस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति ।' 'अयं पद्मासनासीनश्चकवाको विराजते । युगादौ भगवान्त्रक्का विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥'

पुरुषो गातीति । एवमन्यदिष बोद्धव्यम् ॥ पृथुकार्तस्यरेति । पृथुकानां बालानां वे भार्ताः खरास्तेषां पात्रम्, पृथ्नि कार्तखरस्य खर्णस्य भाजनानि च यत्र । भुवि उषितो भूषितः, अलंकृतथ । विलसर्कर्गतं मंथिभिः पांसुभिर्गहनम्, विलसन्तीभिः करे-

'पातालमिव नाभिस्ते स्तनौ क्षंतिभरोपमौ । वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसंनिमः ॥'

एषु श्वाद्युपमानानां जातिप्रमाणगता हीनताधिता चेत्यनुचितार्थत्वम् ।

निन्दायां प्रोत्साहने च न दोषः । यथा--

'चतुरसस्रीजनवचनैरतिवाहितवासरा विनोदेन । निशि चण्डाल इवायं मारयति वियोगिनीश्चन्द्रः॥'

इति ।

'विशन्तु वृष्णयः शीघ्रं रुद्रा इव महौजसः !'

इति च।

यथा वा उल्लेक्षायाम्--

'दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम् । क्षद्रेऽपि नृनं शरणं प्रपत्ने ममत्वमुचःशिरसां सतीव ॥'

अत्राचेतनस्य तमसस्तात्विकेन रूपेण दिवाकरात्रास एव न संभवति, कुत एव तस्त्रयोजितमद्रिपरित्राणम् । संभावितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्य न काचिद्रनुपपत्तिरवतरतीत्यनुचितेव तत्ममर्थना ।

वाक्यस्य यथा----

'कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणप्राममभितां यशो गायन्त्येते दिशि दिशि वनस्यास्तव विभो । जरज्ज्योत्स्वागौरस्फुटविकटसर्वाङ्गसुभगा तथापि त्वत्कीर्तिर्भमति विगताच्छादनमिह ॥'

अत्र कुविन्दादिशब्दास्तन्तुवायादिमभिद्धाना उपस्रोक्यमानस्य तिर-स्कारं व्यञ्जयन्तीत्यनुचितार्थम् ।

परुषवर्णत्वं श्रुतिकदुत्वम् ।

पदस्य यथा---

'अनक्रमक्रलगृहापाक्समिक्कतरिक्षतैः । आलिक्कितः स तन्त्रक्कचा कार्तार्थ्ये लभते कदा ॥' अत्र कार्तार्थ्यमिति ।

१. 'ब्रिति' प्रकाशोकं स्यात्.

वाक्यस्य यथा---

'अचूचुरचण्डि कपोलयोस्ते कान्तिद्रवं द्राग्विशदं शशाइः।' अत्र चण्डिद्रागादीनि पदानि श्रुतिकट्रनि । वकाद्यौचित्ये गुणो यथा —

> 'देधीदेवीङ्समः कश्चिद्धणवृद्धोरभाजनम् । किट्यत्ययनिभः कश्चिद्यत्र संनिहिते न ते ॥'

अत्र वैयाकरणी वक्ता।

'यदा त्वामहमद्राक्षं पदविद्याविशारदैः । उपाध्यायं तदासापै समस्त्राक्षं च संमदम्॥'

अत्र वैयाकरणः प्रतिपाद्यः ।

'मानङ्गाः किमु विलातेः किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः

सारङ्गा महिषा मदं त्रजन कि शून्येषु शूरा न के । कोषाटोषममुद्धटोत्कटसटाकोटेरिभारेः शनैः

सिन्युध्वानिनि हुंकृते स्फुरति यत्तद्गर्जितं गर्जितम् ॥

अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शब्दाः ।

'अन्त्रप्रोतबृहत्कपालनलककृरकणत्कक्कण-प्रायप्रिङ्खितभूरिभृषणस्वराघोषयत्यस्वरम् । पीतच्छदितरक्तकर्दमधनप्राधारघोरोछल-द्यालोलस्तनभारभैरववपुर्दपीद्धतं धावति ॥'

अत्र बीभत्मे व्यक्तचे ।

'रक्ताशोक कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं नो दृष्टेति मुधैव चालयसि किं वाताभिभूतं शिरः । उत्कण्ठाघटमानषद्यदघटासंघट्टदष्टच्छद-स्तत्यादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः ॥' अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि प्रकान्ते ॥

१. 'दम्' प्रकाशे. २. 'पुरः' प्रकाशे. ३. 'प्राग्भारकोरोहस-' प्रकाशे.

कचित्रीरसे न गुणो न दोषः । यथा---

'शीर्णप्राणाङ्कियाणीन्त्रणिभिरपघनैर्घराव्यक्तघोषा-

न्दीर्घाघातानघौषैः पुनरपि षटयत्येक उल्लाघयन्यः । धर्मोज्ञोम्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनधृणानिव्वनिर्विववृत्ते-

र्वतार्धाः सिद्धसंवैर्विद्धतु घृणयः शीघ्रमंहोविधातम् ॥

व्यवहितार्थप्रत्ययजनकत्वं क्रिष्टत्वम् ।

पदस्य यथा---

'दक्षात्मजादयितवहभवेदिकानां ज्योत्स्नाजुषां जलस्वाम्नरलं पतन्ति ।'

दक्षात्मजास्तारास्तामां दयिनश्चन्द्रस्तस्य वस्त्रभाः कान्तास्तद्वेदिका-नामिति।

झगित्यर्थप्रतीतौ गुणः। यथा---

'काञ्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः'।

बाक्यस्य यथा----

'धिम्मिलस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरक्रशावाक्ष्याः । रज्यस्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेर्मानमं शोभाम् ॥'

अत्र धम्मिलस्य द्योभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यति इति संबन्धे क्रिप्टलम् ॥

अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विषयोऽको यत्र तस्य भावोऽविमृष्ट्वि-धेयांश्वत्वम् ।

णुभिः व्याप्तं च ॥ प्राधारः सेकः ॥ उन्नह्यंन् खास्य्यं नयन् । द्शारमजेति । अत्रैकपदप्रलाय्योऽप्यर्थश्वनद्वकान्तलक्षणो दक्षारमजेलायनेकपदप्रलायितार्थपयांको-चनाव्यवहिततया हिन्द्यमानो वाचकस्य हिन्द्यतामावहति ॥ काश्चीगुणस्थान-मिति । अत्र महत्वादवान्तरपदार्थप्रलयमन्तरेलव एकपदवद्यंप्रतीतिरिति नैत-

१. 'उल्लाघय' स्यात्. २. 'क्लिप्टता' स्थात्.

पदस्य यथा----

'वपुर्विक्रपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु यद्घालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमि त्रिलोचने ॥' अत्रालक्षितत्वं नानुवाद्यम्, अपि तु विधेयमिति 'अलक्षिता जिनः' इति वाच्यम् । यथा—

'सत्तां नितम्बादवलम्बमानां पुनः पुनः केसरपुष्पकाञ्चीम् ।
नयासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कार्मुकस्य ॥'
अत्र 'मौर्वी द्वितीयामिव' इति द्वितीयात्वमात्रमुत्नेस्यम् । यथा च—
'तं कृपामृदुरवेस्य भागेवं राघवः स्वितिवीयमात्मिनि ।
स्वं च संहितममोघमायकं व्याजहार हरमृनुमंनिभः ॥'
अत्र सायकानुवादेनामोघत्वं विधेयम् । 'अमोघमाशुगम्' इति तु
यक्तः पाठः । यथा च—

'मध्येव्योम त्रिज्ञह्नोः शतमुखितमुखः स्वर्गमर्ग चकार ।' इत्यत्र हि व्योमव प्राधान्येन विवक्षितम्, न तन्मध्यम् । तेन 'मध्ये व्योमः' इति युक्तम् । यथा वा—

'बाच्या बैचित्र्यरचनाचारुवाचम्पतेरपि । दुर्वचं वचनं तेन वहु तत्रास्म्यनुक्तवान् ॥' अत्र नोक्तवानिति निषेषो विषेषः । यथा— 'नवजरुषरः संनद्धोऽयं न दप्तनिशाचरः'

इत्यादी । न चानुक्तवत्त्वानुवादेनान्यदत्र किचिद्विहितम् । यथा---

तिहरम् ॥ व्योमेव प्राधान्येनेति । अत्र विश्वामित्रस्य तपःप्रनावप्रकर्षः प्रस्तुतः । स व तस्य निरुपकरणस्य सतः श्रून्यो व्योमिन स्वर्गसर्गसामध्यनेव प्रतिपादितो भवतीति व्योमव प्राधान्येन विवक्षितम्, न तन्मध्यम् ॥ निषेधो विधेय इति । प्रसन्यविषयस्वादित्यर्थः । यदुक्तम्—'अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेषे प्रधानता । प्रस-

१. 'मुकतानु' प्रकाशे.

१. 'शुस्ये' स्यात्.

'जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । अगृधुराददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूः॥' अत्रात्रस्त इत्यनुवादेनात्मनो गोपनादि । वाक्यस्य यथा—

'शय्या शाडुलमासनं श्रुचिशिला सद्य द्वमाणामधः शीतं निर्श्वरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः। इत्यप्रार्थितसर्वलभ्यविभवे दोषोऽयमेको वने दुष्प्रापार्थिन यत्परार्थघटनावन्ध्येर्नृथा स्थीयते॥'

अत्र शांडुलानुवादेन शय्यादीनि विधेयानि । अत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्थैव दोषः, न वाक्यार्थस्य । एवं विध्यनुवादी कर्तव्यी—

ज्यप्रतिषेधोऽसाँ कियया सह यत्र नत्र ॥' नत्रममासस्वनुपपत्रः । तस्य हि पर्युदास एव विश्यस्त्रिव विशेषण्वात्रत्रस्याद्यान्तेनोत्तरपद्दन संबन्धोपपत्ते. । यदाह—'प्रभानसं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । पर्युदासः स विशेषो यत्रोत्तरपद्देन नत्र् ॥' न च पर्युदासाध्रयणं युक्तम्, अर्थस्यासंगतिप्रसङ्गान् । उक्तवत्त्वप्रतिषेधो स्वत्रानिमतः, नानुक्तवत्वविधः । तस्मादस्य नत्रो विधेयार्थेनिष्ठतया प्राधान्यस्यान्यमानार्थपरत्या तिद्वपरितृत्वित्ता उक्तवत्वप्रदेश सह मदाचार्गनरतस्यय पितनेन वृत्तिनेत्यत एवति स्थितम् । यदाह—'नवर्थस्य विधेयत्वे निषेधस्य विध्ययानीति । यदाहः—'अनुवाय-मनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेन् । न स्थल्डधानपद किचित्तकृत्रवित्रप्रतितिष्ठति ॥ विधे-धोद्देश्यभावोऽयं रूप्यस्पकृत्वासावः । न तत्र विधेयोक्ति हेश्यात्प्वीसन्यते ॥' ने तु 'शादुकं श्रम्या श्रुविशिला आसनम्' इत्येवं विपर्ययोक्ति । सत्यम् । सं सर्व-विषयोऽयं संबन्धस्य पुरुषार्धानत्वोपनमः । तस्य हि विशेषणविशेष्यभाव एव विष-धोऽसगन्तव्यो यत्र ससौन्दर्यादेव तयोरन्योन्याक्षेपः, न विध्यनुवादभावः । तदाह—
येवं चेति । विध्यनुवादयोथयाधुनपदार्थसंवन्वनिवन्धनोऽर्थप्रतीतिकम इति प-

१. 'शाडुलायनु' स्थात्.

१. 'म: स्थायन्ते' स्थात्. २. 'कभावतः । न हि तत्र' स्थात्, ३. 'ननु' स्थात्, ४. 'न' स्थात्, ५. 'एवं वीतिं स्थात्.

'वैक्तारवीनिवसनं मृगचर्म शया गोहं गुहा विपुलपत्रपुटा घटाश्च। मूलं दुउं च कुसुमं च फलं च भोज्यं पुत्रस्य जातमटवीगृहमेधिनम्ते ॥'

यथा वा---

'संरम्भः करिकीटमेघशकलोहेशेन सिंहस्य यः सर्वस्यापि स जातिमात्रविहितो हेवाकलेशः किल । इत्याशाद्विरदक्षयाम्बुद्घटाबन्धेऽप्यमंरव्थवा-न्योऽमो कुत्र चमत्कृतेरितशयं यात्विस्वकाकेसरी ॥'

अत्र योऽसाविति पदद्वयमनुवाद्यविधेयार्थतया विवक्षितमनुवाद्यमात्रप्र-तीतिकृदिति यदः प्रयोगोऽनुपपत्रः । तथा हि । यत्र यत्तदोरेकतर्निर्देशे-नोपक्रमस्तत्र तत्पत्यवमश्चिना तदिनरेणोपसंहारो न्याय्यः । तयोरप्यनुवा-

दार्थपार्वावापयांनयमोऽवगनन्त्र द्यार्थः । तत्र यदन्यतं तस्यादावुपादानमनुपपन्नम् । यस्तु विधायते तस्य पथात् । 'विकित्तने विकेषो भवति' द्वायद्वी च तथेव दृष्टम् । तथा 'वृद्धिगदेन' इत्यत्र भगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम्—यदत्र महलद्योतन्तार्थमाद्वी वृद्धिगदेन' इत्यत्र भगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम्—यदत्र महलद्योतन्तार्थमाद्वी वृद्धिम् कार्य स्थात्, यथा 'अदेन्धुगः' दृत्येवमाद्वी ॥ 'प्रमाणमिवसंवादि ज्ञानम् ' इत्यत्रापि 'यस्प्रमाणिमिति कोके प्रसिद्धम्, नदिवसंवादि ज्ञानमेवेति विक्षेयम्' इति तात्पः वर्थाथः । कार्यदेशि एष्य केली । यथा—'इयं गेहे लक्ष्नीः' द्व्यादि ॥ संरम्भ इति । अत्र करिणां कीट्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च दाकलदान्द्वाभिधानेनादरः । सर्वस्यिति । यस्य कस्यविन्यव्ययमयेति अवहेला । जातेश्र मात्रशब्दिशिष्टत्वेन्त्रवर्थेति । वस्य कस्यविन्यव्ययमयेति अवहेला । जातेश्र मात्रशब्दिशिष्टत्वेन्त्रवर्थेति । इलावव्याभिधानेनात्यताप्रतिपत्तिरिरयेतस्याधनत्या कविनोपनिबद्धम्। असंर-व्यवानिस्यत्र व्यविमुद्धविष्ठेयांशन्तं प्रामादिकं तथानन्तर्भेव दर्शितम् । पुनर्विमुद्ध-विधेयांशन्वमेवाह—अश्र योऽसाविति । (एतदेव इद्यत्यतु निदर्शयति—स्वरक्तार-

१. 'त्वक् तारवी नि' इति पाठी भवेत. २. छन्दोनुरोधेन विधेयस्य नेहस्य प्राविभावि. ३. कुम्मा इत्यर्थः.

१. 'एतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थ मृष्यताम्' इति हि महाभाष्ये पाटः. २. असं धतुश्चिहान्तर्गतपाटः 'संरम्भ इति' इत्यादि प्रन्यात्प्राक्तनो भवेत्. ३. 'त्यक् तार्थी नि' इति भवेत्,

दविधेयार्थविषयत्वेनेष्टत्वात्, तयोश्च परस्परापेक्षया संबन्धस्य नित्यत्वात् । अत एवाहुः—'यत्तदोर्नित्यमभिसंबन्धः' इति ।

स नायमनयोरुपक्रमो द्विविधः—शब्दश्चार्थश्चेति । तयोरुभयोरुपादाने सति शाब्दो यथा—

'यदुवाच न तन्मिथ्या यहदौ न जहार तत्।'

तथा च-

'स दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नादरः स पूज्यकर्मा सुहृदां शृणोति यः ।' इति ।

एकतरस्योपादाने भ्रत्यार्थः, तदितरस्यार्थसामर्थ्यनाक्षेपात् ।

तत्र तदः केवलस्योपादाने आर्थः प्रसिद्धानुभूतप्रकान्तविषयतया त्रिविधः।

तत्र मिसद्धार्थविषयो यथा—'द्वयं गतम्—' इत्यादि । अनुभूतविषयो यथा—'ते लोचने मितिदिशं विधुरे क्षिपन्ती' इति । मकान्तविषयो यथा—

> 'कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं श्वापदचेष्टितम् । अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेप सः॥'

यदः पुनरुत्तरवाक्यार्थगतस्वेनैवोपात्तस्यार्थसंबन्धः संभवति, पूर्ववाक्यग-तस्य तच्छद्धस्यार्थादाक्षेपान् ।

यथा---

'साधु चन्द्रमसि पुष्करैंः कृतं मीलितं यद्भिरामताधिके । उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः ॥'

प्रागुपात्तस्य यच्छद्धस्य तच्छद्धोपादानं विना साकाङ्कतेव । यथात्रैव स्रोके आद्यपादयोविपर्यये ।

क्कचिदनुपात्तमपि द्वयं सामध्याद्गम्यते । यथा---

'ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्मति नैप यत्नः ।

बीनियसनिमति)॥ ये नाम केचिदिति । नामशब्दोऽक्षमायाम् । यदुक्तम्---

उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा
कालो श्वयं निरविधिविपुला च पृथ्वी ॥'
अत्र स कोऽप्युत्पत्स्यते यं प्रति यत्नो मे सफलो मिवष्यतीत्युमयोरिप
अर्थादाक्षेपः ॥ एवं च स्थिते तच्छन्दानुपादानेऽत्र साकाङ्कृत्वम् ।
न चेासावित्यस्य तच्छन्दार्थत्वं युक्तम् । यथा—
'असौ महच्चम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलामणीः ।
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥'
अत्र हि न तच्छन्दार्थे प्रतीतिः । प्रतीते। वा—
'यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितोऽभूदुत्पुर्लाकंशुक्ततरुप्रतिमो मनोभूः ।
योऽसो जगचयलयस्थितिसर्गहेतुः
पायात्स वः शशिकलाकिलतावतंमः ॥'
अत्र स इति पानरुकत्यं स्थान् ।

'नाम कुत्सप्रश्विषादामप्रितिसंख्यानृतानयसंभावनाम् ।' ये केचिदिह प्रवन्धे देशकाले वास्माकमवज्ञां कृविन्ति, ते किमिष स्वन्धं किचिल्लोकोत्तरं वा जानन्ति, तान्
प्रति नैष प्रकरणनिर्माणविषयो यत्रः, तेषां ग्नोकदिश्तितात् । लोकोत्तरं यंजानन्तीति
न्यास्थातं(?)तत्तेषामुपदासाय । कान्प्रति नदींत्याद — उत्पत्स्यते त्थिति । सारेतरिक्षभागज उत्पत्स्यते किथिदिति संभाव्यते ॥ प्रविमिति । तथा हि—सर्वेषामेव
तावत्समासानां प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायपदोपरिक्तिश्चरीरत्वं नाम सामान्यं लक्षणमाचक्षते । इतरथा तेषां समर्थतानुपपतेः । स च विशेषणविशेष्यभावो द्विधेव संभवति—
समानाधिकरणो व्यधिकरणश्चेति । तत्रायः कर्मधारयस्य विषयः । यत्र तु द्वे बहूनि
वा पदान्यन्यस्य पदस्यार्थे विशेषणभावे भजन्ति सा बहुनीहैः सरणिः । तत्र्वंव यदा
संख्यायाः प्रतिषेधस्य च विशेषणभावो भवेत्तदा द्विगोर्नञ्ममासस्य च गोचरः । दित्रीयः
प्रकारः कारकाणां संबन्धस्य च विशेषणत्वाद्वहुविधः स तत्युरुषस्य पन्याः । तत्रापि
यदाव्ययार्थस्य विशेषणता स्थासदाव्ययीभावस्य परामर्शः। तदेवं समासानां विशेष-

१. 'तेऽस्ति' इति मालतीमाधव-का चप्रकाशयोः. २. 'योऽसी कुत्र चम-' इत्युवाहृतश्लोक इति. ३. 'ब्यार्चप्रतीतिः' प्रकाशे.

१. 'ये जानन्त' इति स्थात्.

णविशेष्योमयांशर्सस्पर्शत्वेऽपि यदा विशेषणांशः खाध्रयोत्कर्षाधानमुखेन वाक्यार्थचम-त्कारकारणतया प्राधान्येन विवक्षितौ विषेयधुरामधिरोह्नेदितरस्त्वनूद्यमानकल्पतया न्यरभावमिव भजते तदासौ न ब्रुतेविषयो भवितमहीत । तस्यां हि स प्रधानेतरभा वस्तयोरस्तमियात् । तश्चेतद्विशेषणमेकमनेकं वास्तु नानयोविशेषः कश्चित् । नन्वत्र विशेषणत्वमवच्छेदकत्वाद्वणभावो विधेयत्वं च विवक्षितत्वाप्राधान्यं तःकधं तयोर्भाः वाभावयोरिवान्योन्यविरोधादेकत्र समावेश उपपद्यते येनैकत्र नियमेन समासी निषिध्ये-तान्यत्र च विकल्प्येत । नेष दोषः । विरोधस्योभयवस्त्निप्रत्वात् शीतोष्णादिवत् । न चेह बस्तुत्वसभयोः संभवति । एकस्यैव वास्तवत्वादन्यस्य वैवक्षकत्वेन विपर्ययात् । न च वस्तुवस्तुनोविरोधः । न हि सत्यहस्तिनः कल्पना केसरिणश्च कश्चिदन्योन्यं विरो-धमवगच्छति । फलभेदस्त्वनयोर्निर्विवाद एव । एकस्य हि सकलजगद्रम्यं शाब्दिकैक-विषयपदार्थसंबन्धमात्रम् । अपरस्य पुनः कतिपयसहृदयसंवेदनीयः सःकवीनामेव गोचरो बाक्यार्थचमत्कारातिशय इति । अत्र कमेणोदाहरणानि । तत्र कर्मधारये यथा--'उत्ति-ष्टन्या रतान्ते भरमुरगपता पाणिनैकेन कृत्वा पृत्वा चान्येन वासी विगलितकदरीभा-रमंसं बहन्ताः । भूयस्तरकालकान्तिद्विगुणितसुरत्प्रीतिना शारिणा वः शय्यामालिङ्गय नीतं वपुरलसलसद्वाहुल६म्याः पुनानु ॥' अत्र विगलितकवरीभारत्वमलसलसद्वाहुत्वं चांसवपुरोविंशेषणे रतेरहीपनविभावतापादनेन वाक्यार्थस्य काममपि कमनीयतामा-बहुत इति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्र ताभ्यां सह समासे कविना न्यग्भावं गमिते । यथा बान्नेव तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतशीतित्वं हेत्रभावगर्भ विशेषणं शीरेश्चिताच-रणलक्षणमतिशयमाद्धद्विधेयनया प्राधान्येन विवक्षितमिति न तेन सह समासे निमी-लितम् । 'पदमेकमनेकं वा यद्विधेयतार्थतां गतम् । न तत्समासमन्येन न चारयन्योन्य-महैति ॥' तर्श्वेकमदाह्ममेव । अनेकं यथा-- 'अवन्तिन।थोऽयमुद्यबाहुर्विशालवक्षास्त-तुवृत्तमध्यः । आरोप्य चकत्रममुष्णतेज्ञास्त्वप्रेत्र यन्त्रोहिस्ति विभाति ॥' यथा च--'बिद्वान्दारसख: परं परिणतो नीवारम्ष्टिपचा मत्यज्ञाननिविदंधत्प्रहरणं होमार्जनी-हेतुतः । रे दुःक्षत्रिय किं त्वया मम पिता शान्तं मया पुत्रवात्रीतः कीर्त्यविशेषतां तदिह ते धिक् धिक् सहस्र भुजाम् ॥' यथा वा-'राज्ञो मानधनस्य कार्मुकभृतो दुर्यो-धनस्याप्रतः प्रत्यक्ष करवान्धवस्य मिषतः कर्णस्य शस्यस्य च । पीत तस्य मयाद्य पाण्डवबध्केशाम्बराकविंगः कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णकर जक्षुण्णादम् वस्तमः ॥' यथा च- हे इस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य जीवानवे विस्तृज श्रद्धमुनी कृपाणम् । भी रामपाणिरसनिर्भरगर्भिखन्नदेवीप्रवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥ एवम् — 'अङ्गराजसेनापते राजवलम द्रोणापहासिन्, रक्ष भीमाद:सासनम्' इत्यादी द्रश्च्यम् । विशेषणविशेष्यभा-बतुस्यफर्को विध्यनुवादोऽपीति । तत्रापि तद्वदेव समासाभावोऽवगन्तव्यः । यथा--'चापाचार्यस्त्रिपुरविजयी' इति। प्रत्युदाहरणं त्वेतेषामेव कृतसमासर्व \* \* \* कल्पनीयम् । बहुनीही यथा--'येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । बातापिखापितो बेन स मुनिः श्रेयसेऽस्त वः ॥' अत्रापि विनध्यादिविषयत्वेन स्थलीकरणादि बहिशेष-

णत्योपात्तं तत्कर्तुर्मनेरतिदुष्करकारितया कमपि तपःप्रभावप्रकर्षमेव द्योतयति । विन्ध्यस प्रतिदिवसमुच्छ्याच्छादितार्कप्रकाशस जगदान्ध्यविधायित्वात्पयोनिधेर-गावत्वादपारत्वाच बातापेख मायापरिप्रहप्रतासमत्तलोकत्वासत्तरहायान्येन विव-क्षितमिति न तै: सह समासे निर्जीवीकृतम् । प्रत्युदाहरणं यथा--'यः स्थलीकृत-विन्ध्योऽद्विराचान्तापारवारिभिः । यश्च तापितवातापिः स मुनिः श्रेयसेऽस्तु वः ॥' केचित्पनरनयोहदाहरणप्रत्यदाहरणयोरर्थस्योत्कर्षापकर्षप्रतीतिमेदो न कक्षिदुपलभ्यत इति मन्यन्ते । ते इदं(एवं) प्रष्टव्याः--'कि भोः, सर्वेष्वेव समासेषु इयं तदप्रतीतिरुत महुनीहाबेबायं शाप.' इति । तत्र यदि सर्वेष्वेवेस्यभ्युपगमस्तर्हि सहृद्याः साक्षिणः पुच्छपन्ताम् । वयं ताबन्महदन्तरमेतयोः प्रतीखोः पश्यामः । अथ बहुबीहावेवे-त्युच्यते, तद्युक्तम् । न हि प्रतीतिभेदहेती प्रतीतसामध्ये सत्यकसात्तदसंभवी भिवतं न्याय्यः । एवं हि क्षित्यादिसामध्यामविकलायामङ्करादिकार्यास्पादाभावाभ्यु-पगमोऽपि प्रसज्यते । सर्वत्रेवायं प्रतीतिभेदोऽभ्युपगन्तत्यो नैव वा कुत्रचित्र पुन-रिदमर्धजरतीयं रुभ्यते । इह प्रतीतिवैचित्र्यं स्पष्टमवधारयतु मतिमान् । यत्र विध्यतुवादभावाभिधिन्सयैव पदार्थानामुपनिबन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्षा-निवन्धनी समासस्य भावाभावादुपगतावेव । यथा--'सूर्याचन्द्रमसी यस्य मातामहः पितामही । खयं इतः पतिर्द्धाभ्यामुवैश्यावनुवाचयः ॥' अत्र हि त्रेलोक्यालंकारभू ती चराचरस जगतो जीवितायमानी भगवन्ती सूर्याचन्द्रमसी प्रसिद्धावन्त्र यन्मातामह-पितामहभावो विहितस्ततस्य पुरुरवसस्तौ ठोकोत्तरभयाभिजनजनितमभिमानं कामपि काष्ट्रामधिरोपयतो विशेषणविशेष्यभावाभिहितेनैव नयेनात्राप्यन्यमानगतोऽतिशयो विधीयमानाकारसंक्रमणक्रमेण तत्संबन्धिनः पर्यवस्यति । तथोहि खरूपमात्रं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण बाक्यार्थात्कर्षलक्षणमेकमेवेति प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तौ ताभ्यां सह समासे म्लानिमानीती । इह च--'जनको जनको यस्या याता तस्योचिता वधः । आर्थस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्याक्षपारपदम् ॥' इति । द्विगी यथा---'उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्तक्षेषु यस्य मे । दैवीनां मानुषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम् ॥' इत्यत्र संख्यायाः संख्येयेष्वद्गेषु निरवशेषताप्रतिपत्तिफलमतिशयमाद्धानायाः विवक्षा । तत एव हि तेषु द्विविधापत्प्रतीकारेण राज्ञः शिवोपपत्तिः परिपृष्यतीति तस्मासीः सह समासो न विहितः। यथा च--'निप्रहात्खसुराप्तानां वधाच धनदानुजः। रामेण निहितं मेनं पदं इशासु मुर्धसु ॥' प्रत्युदाहरणमेतदेवोदाहरणम् , कृतसमासदै-शर्ष(पम्यं) द्रष्टव्यम् । नञ्समासविषयसु पूर्वमेव वितल्योपदर्शित उपपादितश्च । तरपुरुषे कर्दुर्थया-'देश: सोऽवमरातिशोणितजलैर्थस्मिन्हदा: पूरिता: क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केश्वश्रहः । तान्येवाहित्रशास्त्रधस्यर्गुरूण्यस्राणि भास्तन्ति नो

९ 'शक्र' प्रकाशे. २ 'मे' प्रकाशे.

वदामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणालाजः कोधनः ॥' रामेणेति रामस्य कर्तृभावेन करणं प्रति यद्विशेषणत्वं तत्तस्य दारुणतातिरेकात्मकमुत्कर्षे शैद्ररसपरिपोषपर्यवसायिनं समर्पयति । तस्य निरतिशयशौर्यशौण्डीर्यशालित्वेन घोरतरनैर्पृण्यनिप्नतया च प्रतिद्धेः। तेन तत्प्राधान्याञ्च विशेष्येण सह समासे गुणतां नीतं कत्रीदेः कारकस्यानेकस्य समशीर्षकया विशेषणभावेन यदुपादानं स द्वन्द्वस्य विषय इति तत्खरूपनिरूपणावसर एव तस्य प्राधान्यमप्राधान्यं चाभिधास्यत इति न तदुदाहरणमिहोपदर्शितम् । नापि विध्यतुवादभावोदाहरणं तस्य विशेषणविशेष्यभावतुस्यफलतया तत्समानवृत्तान्तस्यो-पपादनात् । प्रत्युदाहरणं यथा-- 'यस्यावमस्य गुरुदत्तमिमं कुठारं हिम्भोऽपि राम इति नाम पदस्य हन्ता ।' इति । कर्मणो यथा-'कृतककुपितैर्वाष्पाम्भोभिः सदैन्य-विलोकितैर्वनमसि गता यस प्रीत्या मृतापि तथा खया। नवजलधरश्यामाः पश्य-न्दिशो भवती विना कठिनहर्देयो जीवत्येव प्रिये स तब प्रियः ॥' अत्र बनमिति बद्रमनिकयायाः सीताविशेषणभूतायाः कर्मभावेन विशेषणं तत्तस्या रामप्रीतिप्रकर्ष-युक्ताया अन्यकुलमहेलादुर्लभं दुष्करकारित्वं नामोत्कर्षमप्यति । वनवासदःसस्याति-कष्टत्वात् । स चोत्कर्षो रामस्य रतेरहीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधानं न गतेस्वनेन सह समासे कविना तिरस्कृतम् । यथा च--'गुर्वेर्थमर्था श्रुतपारदश्चा रघोः सकाशाः दनवाप्य कामम् ।' इत्यत्र गुर्वर्थमित्यार्थनोऽर्थकियामुखेन यद्विशेषणं तत्तस्य श्लाध्य-तातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोधे पर्यवस्यतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वामार्थिना सह समासे सताममतामवमतां गमितम् । संवर्धितानां सुतनिर्विशेषमिति । प्रत्युदाहरणं यथा-- प्रदक्षिणकियातीतस्तस्याः कोपमजीजनत् । इति । 'तमभ्यनन्दःप्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः ।' इति । यथा—'कामार्चितार्थिनाम्' इति । यथा-- 'कालप्रबोधिनाम्' इति च । करणस्य यथा- 'आलोकमार्ग सहसा' इति । अन करणेति यत्केशहस्तकमैकस्य संभाविता \*\*\* स्पारोधानस्य करणभावेन विशेषणं तत्तस्याः कस्याश्रिद्रमसीत्युक्यप्रहर्षप्रकर्षरूपमतिशयं प्रतिपादयद्वध्वरयोहपसंपद्म-साधारणीमभिव्यनक्ति । यदवलोकनाधानव्यवधानाधायिनी तावतीमपि कालकलां विद्यायमानां मन्यमानया सत्ततःखाधीनेनैकेन करकमलेन रोधोऽप्यस्य न कृतस्तेन तरप्रधानमिति न रुद्ध इलनेन समासेऽस्तमुपनीतम् । यथा च--'कर्तुमक्षमया मानं प्राणेश: प्रत्यभेदि यत्। सोऽयं सिल सहस्तेन समाकृष्टस्लयानल:॥'इति । प्रत्यदाहरणं यया- 'धात्रा खहरूलि बितानि ललाटपट्टे को वाक्षराणि परिमार्जियितुं समर्थः।' इति । संप्रदानस्य यथा-'पीलस्तः खयमेव याचत इति श्रुला मनो मोदते देयो नैव हरप्रसादपरश्चरतेनाथिकं ताम्यति । तद्वाच्यः स दशाननो मम गिरा दत्वा द्विज्ञे-भ्यो महीं तुभ्यं त्रृहि रसातलत्रिदिववोर्निर्जिला कि दीवताम् ॥' अत्र द्विजेभ्य इति निर्जयपूर्वकस्य भागवकर्तृकस्य महीदानस्य संप्रदानत्वेन यहिशेषणं तन्महाः पात्रसा-त्करणेनोरक्षमार्थद्वार्गवद्यौर्यादिरेकामित्यक्रनेन दशाननस्य कोधोद्वीपनपर्यवद्याय

भवतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्र इत्तेखनेन सह समासे कविना विच्छाचीकृतम्। प्रस्वदाहरणमेतदेव पूर्ववद्रष्टव्यम् । अपादानस्य यथा--'ताताजन्मवपुर्विछिहितविय-कार्ये कृतान्ताधिकं शक्तिः कृत्बसुरासुरोष्मशमनी नीता तथोचैः पदम् । सर्वे वत्स भवातिशायि निषनं श्रदाम् यत्तापसात्तेनाहं त्रपया श्रुचा च विवशः कष्टां दशामा-गत: ॥' अत्र तातादिति क्षद्रामु यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादानमावेन विशेषणे ते तातस्य [पितामइ]पितामइतया महामुनिपुलस्यापखतया च धुद्रतापसस्य च गणनानईतया तयोरुत्कर्षापकर्षद्वारेण तद्वतः कुम्भकर्णस्य कामपि कलीनतां शौ-र्थापकर्ष चादधाने भ्रातुर्दशाननस्य शोकत्रपापावकेन्धनत्वभावेन परिणमत इति प्रा-धान्येन विवक्षितेन ताभ्यां सह समासे गुणतां गमिते । प्रत्यदाहरणं यथा-अत्रैव 'क्रीये कृतान्ताधिकम्' इति । यथा च 'आसमुद्रक्षितीशानाम्' इति । अधिकरणस्य यथा- 'देशवंदेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम् । बार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तन्त्रजाम् ॥' अत्र शैशव इत्यादीनि यान्यभ्यस्तविद्यात्वादीनामधिकरणमावेन विशे-षणानि तानि तेवामितरान्वयवैलक्षण्यलक्षणमतिशयमादधानानि रघूणां यथाँचित्यं नयविनयादिसंपदमुन्मीलयन्तीति प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तैः सह समासे सम्बाधिकां नीतानि । प्रत्यदाहरणं यथा—'रेणुरक्तविलिप्ताहो विकृतो वणभूषितः । कदा दुःप्र. स्यभिज्ञातो भवेयं रणभूषितः ॥ संबन्धस्य यथा— दूयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । इति । यस्तमागमप्रार्थनायाः शोचनीयतां गती हेत-रवेनोपात्तायाः संबन्धिद्वारेण विशेषणं तत्तस्यास्तत्र यत्वामध्यं तत्वतरामुपबंहयति । तस्य सक्लामक्कानिलयतया निन्दिताचारनिरततया च दर्शनस्पर्शनसंभाषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात् । अतो विधेयार्थतया प्राधान्येन विवक्षितं न विशेष्येण सह समासे प्रखरीकृतम । यथा च 'स्कन्दस्य मातुः पयसां रसमः' इति । 'कः क्षमेत तवानुज्ञम' इति । प्रत्युदाहरणं तु 'कि लोभेन विलक्षितः-' इति दर्शितमेव । यथा च--'जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्यिताचिषा । हरिचकेण तैनास्य कण्ठे निष्क इवा-पिंत: ॥' इति । अत्र हि हरेः संबन्धित्वेन चकस्य जयाशास्पदत्वमिति हरेरेव प्रा-धान्यविवक्षा न नक्रमात्रस्य । तश्च तस्य समासेऽस्तमुपगतम् । विभक्यन्वयव्यति-रेकानुविधायिनी हि विशेषणानां विधेयतावगतिः । तत एव र्चवां विशेष्ये प्रमाणा-न्तरसिद्धत्वोत्कर्षापकर्षाधायिनां शाब्दे गुणमानेऽत्यार्थे प्राधान्यम् । विशेष्याणां च शाब्दे प्राधान्येऽध्यार्थो गुणभावोऽध्यनुवमानत्वात् . समासे च विभक्तिलोपाभोत्कर्षा-पकर्षावगतिरिति न तत्रिवन्धनारसाभिव्यक्तिरिति तदात्मनः काव्यस्येदमविश्रष्टविधे-बांशत्वं दोषतयोक्तमिति । अन्ययीमावे यथा-'सा दयितस्य समीपे नावस्थातं न वलितुमुसाहते । हीसाध्वसरसविवशा स्पृशति दशां कामपि नवीढा ॥' इस्तत्र दयितस्येति संबन्धितया यत्समीपस्य विशेषणं तत्तस्य सुकृतशतकभ्यतालक्षणसूत्रः र्वमादभद्रतेरहीपने पर्यवस्थतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वाष्ट्रीपद्यितमितिबत्स्मरीपार्थे-

नाव्ययेन सह समासेऽवसाइं गमितम् । प्रत्युदाहरणं तु 'मध्ये ब्योम-' इत्यादि प्रदर्शितमेष । अनेनैव न्यायेन कृत्तद्धितवृत्योर्पि प्रतिषेधोऽवगन्तव्यः । तत्राप्युक्तक्रमेण प्राधान्येन रसभावविवक्षाविशेषात । तयोग्दाहरणं यथा-'यः सर्वे कषति सलो विभितं यः क्रिक्षिमेव सत्यतिथी । यस्त विधं तदति सदा शीर्षच्छेदं त्रयोऽपि ते इंसी ॥' इस्वत्र सर्वादीनां कर्षणादिषु कर्मभावेन विशेषणतयोपात्तानामुत्कर्षाभिधायितया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्र तैः सह इत्तौ न्यरभावो विहितः । सर्वार्थस्य भुवनाभयदानदीक्षा-बद्धकक्षाणां बोधिसत्त्वानामपि चरितस्य तदन्तःपातित्वात् । खलाः खलु दम्भादि-दोषारोपेण तदपि तेषां कवन्त्येव । कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वाञ्चिनिधा-तत्याद्विनश्वरत्वाच । विधोश्व सकलजगदानन्दहेतुत्वात्कषणादिष्वकार्यकारितयापरा-भातिरेकलक्षणमुत्कवंमादध्यतां प्राधानयेन विवक्षा शीर्षच्छेदस्य च शरीरेषु निप्रहेषु तदतिरिक्त स्थान्य स्थासंभवात् । यथा च--'रामोऽस्मि सर्वे सहे' इति । उचितकारित्वं प्रति किमुच्यते । रामभद्रस्य दशर्थप्रसृतिरसाविति च । प्रस्योत्पत्तिः पुनर्न्यग्भू-तसर्वादिकमेशावः कषणादिषु कत्रीश एवोन्ममतया प्रकाशेत न कर्माशस्त्रत्रैव प्रस्ययो-त्पत्ते: । वाक्ये तु यद्यपि शब्दवृत्तेन कियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिः तथापि तत्रान्या विवक्का कृतः साधनानामपि सा प्रतीयत एव । न वैकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः साध्य-साधनयोर्युगपत्प्रधानभावोऽनुपपत्र इति शक्यं वक्तम् । शब्दार्थसामध्यैविवक्षाकृतानां त्रयाणामप्येकस्पद विवक्षाकृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समशीर्षिकाभावात् । तदिदमत्र तात्पर्यम् । यत्कथंविदपि प्रधानतया विवक्षितं न तत्रियमेनेतरेण सह समासमईतीति । इतरच विशेष्यमन्यद्वास्तु न तत्र नियमः तेन द्वन्द्वपद्यानां खरूपाणां च पदानामर्थस्यान्योन्यं विशेषणविशेष्यभावाभावेऽपि यदा प्रत्येकं किया-संबन्धोपगमलक्षणं प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा वेषामपि समास एकशेषश्च नेष्यत एव । यथा-- 'किमन्ननेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोधरायाः । पर्याप्तमेननन् मण्डनं ते रूपं च कान्तिश्व विद्राधता च ॥' अत्र रूपादीनां प्रत्येकं मण्डनिकयाभिसंबन्धक्रतं प्राचान्यं रत्युद्दीपनपर्यवसायि विवक्षितमिति न तत्तेषां समासेऽवसादितम् । यथा च--'यान्खा मुहुर्वेहितकंधरमाननं तदावृत्तवृन्तशनपत्रनिभ बहुन्खा । दिग्धामृतेन च विषेण च पश्मलाक्या गाउं निस्नात इव मे हृदये कटाक्षः ॥' इति । एकशेषे यथा-'प्राप्तानेकरथारूढों पृच्छन्ती त्वामितस्ततः । कथ कथ स कर्णारः स च क्री वकोदर: ॥' इति । प्रत्युदाहरणमेतदेव कृतैकशेषमवगन्तव्यम् ॥ अत्र पुनरेष प्रधा. नेतरभावो न विवक्षितः खरूपमात्रप्रतिपत्तिफलक्ष विशेषणविशेष्यभावस्तत्र समासा-समासयोः कामचारः । यथा---'त्तनयुगमञ्ज्ञातं समीपतरवर्ति हृदयशोकामैः । बरति विसुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुन्नीणाम् ॥' इत्यत्र भवत इति रिपुन्नीणामिति च रिपुक्षीणां स्तनपुगस्य च संबन्धित्वेन यद्विशेषणं न ततस्तेषामुत्कर्षसोगः कथिदि-वक्षितः । अपि तु तत्संबन्धप्रतीतिमात्रं तच वतमिव भवदरिवध्रस्तनद्वयमिस्यतः

समासादिप तुल्यमेव । यथा चात्रेव रिपुक्रीगामिति रिपुसंबन्धमात्रप्रतीतिः क्रीणा-मिति । 'विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां खदन्तेऽर्था न जातुनित् । तदर्यमेव कवयोऽलंकारं पर्युपासते ॥ तौ विधेयानुवाद्यत्वविवक्षेकनिबन्धनी । सा समासेऽस्तमायातीत्यसकृत्पति-पादितम् ॥ अत एव हि वैदर्भी रीतिरेकैव शस्यते । यतः समाससंस्पर्शस्तत्र नैयो-पपराते । संबन्धमात्रमर्थानां समास्रो हावबोधयेत ॥' नोत्कर्षापकर्षे वा। यथा--'ऊर्घा-क्षितापगिततेनद्रभुभागवत्के जीवत्कपालचयमुक्तमहादृहासम् । संत्रस्तमुग्धगिरिजावन लिताक्सकृह्ष्टं वपुर्जयति हारि पिनाकपाणैः ॥' वाक्यान् सयमध्यदः । यथा-'न्यकारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राध्यसी तापसः सोऽध्यत्रव निहन्ति राक्षसकुलं जीव-त्यही रावणः । धिक धिक शक्रजितं प्रवीधितवता कि कुम्भकर्णेन वा खर्गप्रामटिका-विलुण्डनवृथोच्छुनैः किमेशिर्भुजैः ॥' इति । तथा हि । मम अरय इति बहुवचनेन शत्रुशत्रुमद्भावो ममानुचित इति संबन्धानीचित्यं कोधविभावो व्यज्यते । तपो विद्यते यस्येति पारुषकथाद्दीनत्वं तद्धितेन मत्त्वर्थीयेनाभिव्यक्तम् । तत्रापिशब्देन निपातसमु-दायेन तापस्य सतः शत्रताया अत्यन्तासंभाव्यमानत्वमभिव्यक्तम् । मत्कर्तृका यदि जीवनिकया तदा द्वननिकया ताबदनुचिना तस्यां च स कर्ना । अपिशब्देन मानुष-मात्रकः । अत्रैवंति मद्धिष्टितो देशोऽधिकरणम् । निःशेषेण हन्यमानतया राक्षसम्बर्क च कमेंति । तदिदमसंभाव्यमुपनतमिति पुरुपकारासंपत्तिःवंन्यते । रावण इति । येन इन्द्रप्रविमर्दनादि किं किं न कृतमिति । धिरिधिरितिनिपातेन शक्रजितमित्यपपदस-मासेन सह कृता व शकं जित्रवानिखाख्यायिकेयमिति व्यज्यते । खर्गेखादिसमासख खपौरपानसारणं प्रति व्यानकत्वम् । प्रामिटकेति खार्थिकतद्वितप्रयोगेण स्वीप्रस्ययस-हितेनाबहुमानास्पद्रव व्यज्यते । विलुण्डनशब्दे विशब्दस्योपसर्गस्य निर्दयावस्कन्दव्यन्न-करवं वृथाबाद्देन खान्मपीरुपनिन्दा व्यज्यते । भुतिरिति बहुवचनेन प्रत्युत भारमात्र-मेतदिति व्यज्यते इति । कि तु प्रवृत्तिरेतस्य रसाभिव्यत्त्रयपेक्षया शान्तश्हारकरुणान-न्तरेण प्रशस्यते । 'यतः समासी वृत्तं च वृत्तयः काकवस्तया । वाचिकाभिनयात्मत्वा-इसाभिव्यक्तिहेतवः ।। स चार्धान्तावधिः कार्या नाविको गद्यताप्तिनः । गद्ये हि वृत्तवै-कल्याक्यना तद्यक्तिहेतुता ॥' यथानन्तरोक्ते उदाहरणे—'तस्याभिमः पदार्थाना संब-न्धक्षेत्परस्परम्। न विच्छेदोऽन्तरा कार्यो रसभङ्गकरो हि सः ॥' यथा---'माग्रहिग्गज-गण्डभित्तिकवर्णभेमस्वकन्दनः' इति । अत्र हि 'क्षुण्णस्वकन्दनः' इति युक्तः पाठः । विधेयत्वं चैतत्प्राधान्यापलक्षणमव्यभिचारात् । ततव प्रधानाविमशोऽपि दोषतवाव-गन्तव्यः । यथा--'ब्रंहं समादिशति फजलमाद्धाति सर्वान्युणान्दहति पात्रमधः करोति । योऽयं कुबानुकणसंचयसंभृतात्मा दीपः प्रकाशयति तत्तमसो महत्त्वम् ॥ अत्र हि प्रकाशनिक्रयाया एव प्राधान्यविवक्षा नान्यासामिति तासां तत्समशीर्थकया निर्देशो दोव एव। स च तत्र शत्रादिभिरेव वक्तुं न्याय्यो नाख्यातेन। यथा--'विश्राणः शक्तिमाश्च प्रशमितवस्त्रक्तारकाँजिखार्यी कर्वाणी लीलयाधः शिक्षिनमपि लसचनदः अथ---

'योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश निस्तिलं भवद्रपुः । आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यधुखिनः कुतो भयम् ॥' इत्यादौ इदमदःप्रभृतयः शब्दाः तच्छब्दार्थमभिद्यतीत्युच्यते । तर्हि यथादर्शनं व्यवहितानामेवोपादानं युज्यते । अव्यवहितत्वे हि प्रत्युत तदितराकाक्का भवत्येव । यथा—

> 'यदेतचन्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते तदाचष्टे स्त्रीकः-'

इत्यन ।

'सोऽयं वटः श्याम इति प्रसिद्धस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः' इत्यादौ च।

अथ---

'स्मृतिमूः स्मृतिमूर्विहितो येनासौ रक्षतात्क्षताचुप्मान् ।' इत्यादावव्यवहितत्वेऽपि दृश्यते । तर्हि अत्रैव भिन्नविभक्तिकानां सो-ऽस्त्वित्यलम् ।

यथा वा---

'किं लोभेन विलिच्चितः स भरतो येनैतदेवं कृतं मात्रा स्नीलघुतां गता किमथ वा मातैव मे मध्यमा । मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्थानुजोऽसौ गुरु-र्माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥'

कान्तावभासम् । आधिकयादन्यकारे रतिमतिशयिनीमावहन्नीक्षणानां वालो लक्ष्मी-मपारामपर इव गुहोऽहर्पतेरातपो वः ॥' इत्यादी सर्वासां पुनः प्राधान्यविवक्षायां नाक्ष्यातवाष्यलं दोषः । यथा—'सौधादुद्विजते त्यजन्युपवनं देष्टि प्रभामेन्द्वीं द्वाराध-द्वति चित्रकेलिसद्सो वेषं विषं मन्यते । आस्ते केवलमञ्जिनीकसलयप्रसारधया-तके संकल्पोपनतलदाकृतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥' 'यत्रैककर्त्तकानेका प्राधान्येतरमा-तिक्या । तत्राक्ष्यातेन वाष्याया शत्रागैरपरा पुनः ॥' इत्यन्तरश्लोकः । अयं च समा-सासमासविषयः सूक्तरलपरीक्षाव्यसनैकरसिकतया पदवाक्यविवेकानवधारणेन प्रदर्शि- अत्रीर्यस्थिति तातस्थेति च वाच्यम् । न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः । एवं समासान्तरेष्वप्युदाहार्यम् ॥

विरुद्धबुद्धिकुस्वं पदस्य यथा-

'गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः । सविषे निरहंकारः पायाद्वः सोऽम्बिकारमणः॥'

अत्राम्बिकाया गौर्या रमण इति विवक्षितम्, मातृरमण इति विरद्धां वियमुत्पादयति ।

यथा---

'सहस्राक्षेरक्केनेमसितिर नीलोत्पलमयी
मिवात्मानं मालामुपनयित पत्यौ दिविषदाम् ।

जिघुक्षौ च क्रीडारभिति कुमारे सह गणै
र्हसन्वो भद्राणि द्रढयतु मृडानीपरिवृढः ॥'

अत्र मृडानीपरिवृढ इति मृडान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति ।

'चिरकालपरिप्राप्तिलोचनानन्ददायिनः ।

कान्ता कान्तस्य सहसा विद्धाति गलप्रहम् ॥'

अत्र कण्ठप्रहमिति वाच्यम् ।

वाक्यस्य यथा—

'अनुत्तमानुभावस्य परैरिपहितौजसः । अकार्यसुद्धदोऽस्माकमपूर्वास्तव कीर्तयः ।

अत्रापक्रष्टरछादितमकार्येषु मित्रम्। अः पूर्वो यासां ता अकीर्तय इति विरुद्धा प्रतीतिः। कचिद्धणो यथा—

'अभिषाय तदातदिप्रयं शिशुपालोऽनुशयं परं गतः । भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषः कर्तुगुपेत्य माननाम् ॥' अत्रानुशयमिति पश्चात्तापं कोपं च । अभिमना इति प्रसन्नमना

<sup>9.</sup> आर्थातुज इत्येतस्थाने 'आर्थस्यातुजः' इति, तातकस्थामिस्यस्य स्थाने 'तातस्य करुत्रम्' इति गाच्यमिस्यर्थः.

निर्भयित्तश्च । माननामिति पूजां निर्वर्हणं च । अत्र विपरीतार्थकल्प-नाद्विरुद्धत्वेऽपि संध्यर्थविग्रहार्थवोः स्फुटभिन्नार्थत्वेनाभिषानाद्वुणत्वम् ॥ अथार्थदोषाः—

कष्टापुष्टव्याहतब्राम्याश्लीलसाकाङ्कसंदिग्धाक्रमपुनरुक्तभित्रसह-चरविरुद्धव्यङ्गश्चमसिद्धिविद्याविरुद्धत्यक्तपुनरात्तपरिष्टत्तनियमानिः यमविशेषसामान्यविध्यनुवादत्वान्यर्थस्य ।

दोषा इति वर्तते ।

कष्टादगम्यत्वात्केष्ट्रत्वमर्थस्य । यथा-

'सदामध्ये यासामैमृतरसिनःस्यन्दसरसं सरस्रत्युद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम् । प्रसादं ता एता धैनपरिचयाः के न महत्तां महाकाव्यव्योक्षि स्फुरितरुचिरा यान्तु रुचयः॥'

यासां कविरुचीनां प्रतिभारूपाणां प्रभाणां मध्ये बहुमार्गा सुकुमारवि-चित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा सरस्वती भारती परिमलं चमत्कारं वहति, ताः कविरुचयो महाकाव्यव्योम्नि सर्गवन्थलक्षणे परिचरगताः कथमभिनेयका-व्यवस्प्रसादं यान्तु । तथा यासामादित्यप्रभाणां म-ये त्रिपथगा वहति, ता मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः ॥

प्रकृतानुषयोगोऽपुष्टार्थत्वम् । यथा-

'तमालक्यामलं क्षारमत्यच्छमतिफेनिलम् । फालेन लङ्खयामास हनूमानेप सागरम् ॥'

अत्र तमाल्डयामलादयोऽनुपादानेऽपि प्रकृतमर्थं न बाधन्ते इत्यपुष्टाः । यथा वानुपासे—

'भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । यदि सङ्घीछोक्कापिनि गच्छसि तर्तिक त्वदीयं मे ॥'

 <sup>&#</sup>x27;मियममृतनिष्यन्द्युरसा' प्रकाशे.
 'समपरिचिताः केन' प्रकाशे.
 'स्फुरितमधुरा' प्रकाशे.

'अनणुरणन्मणिमेखलमविरतसिञ्जानमञ्जमञ्जीरम् । परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥' अत्र वर्णसावर्ण्यमात्रं न पुनर्वाच्यवैचित्र्यकणिका काचिदस्तीत्यपुष्टा-र्थत्वम् ॥

पूर्वीपरव्याघातो व्याहतत्वम् । यथा—

'जिह शत्रुकुछं कृत्स्नं जय विश्वंभरामिमाम् ।

न च ते कोऽपि विद्वेष्टा सर्वभूतानुकम्पिनः ॥'
अत्र शत्रुवधो विद्वेष्यभावेन व्याहतः ॥

अवैदग्ध्यं ग्राम्यत्वम् । यथा--

'स्विपिति यावद्यं निकटे जनः, स्विपिम तावदहं, किमेपैति ते। इति निगद्य रानैरनुमेखलं मम करं स्वकरेण रुरोध सा॥'

बीडादिव्यञ्जकत्वमश्लीलत्वम् । यथा---

'हन्तुमेव प्रवृत्तस्य सन्धस्य विवैरिषणः । यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥'

एतद्वाक्यं खेलेषु प्रयुज्यमानं शेफिस प्रतीतिं जनयति । इहान्वयव्य-तिरेकान्यामर्थस्येवास्टीलत्वं पूर्वत्र तु पदवाक्ययोगिति विवेकः ॥

साकाह्यत्वम्। यथा--

'अधित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः, प्रत्युत दुद्धन्दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तम्तया कन्यया । उत्कर्षे च परस्य, मानयशसोविस्नंसनं चात्मनः,

स्नीरतं च जगत्पतिर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥' अत्र स्नीरत्नमुपेक्षितुमित्याकाङ्गति न हि परस्यत्यनेन संबन्धो योग्यः । यथा च—

'गृहीतं येनार्रीः परिभवभयात्रोचितमपि,

प्रभावाद्यस्याभूत्र सञ्ज तव कश्चित्र विषयः ।

तोऽपि सहरयैः स्वयमेव तद्विवेकेन परामर्शनीयः ॥ स्विपितीति । निवाति ॥

1. 'ऽस्य' प्रकाशेः २. 'सीः' प्रकाशेः

परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान तु भया-द्विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥'

यत इति तत इत्यत्रार्थे । अत्र शस्त्रमोचनं हेतुमाकाङ्क्षति । यत्र त्वाकाङ्का नास्ति तत्र न दोषः । यथा---

'चन्द्रं गता पद्मगुणाल भुङ्के, पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् । उमामुखं तु प्रतिपद्म लोला द्विसंश्रयां पीतिमवाप लक्ष्मीः ॥' अत्र रात्रौ पद्मस्य संकोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रिद्धः

मिति 'न भुङ्गे' इति हेछं नापेक्षते ॥ संशयदेतुत्वं संदिग्धत्वम् । यथा—

'मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूषराणामृत सरसेरविलासिनीनाम् ॥' अत्र प्रकरणाद्यभावे संदेहः, (शान्तशृङ्गार्यन्यतराभिधाने तु निश्चयः)॥ प्रधानस्यार्थस्य पूर्व निर्देशः क्रमस्तदभावोऽक्रमत्वम् । यथा—

अत्र मातङ्गस्य प्राङ्गिर्देशो न्याय्यः। यदा तृदारसत्त्वो गुर्वादिर्वलाह्या-समाणस्त्ररगमित्यादि च वक्ति तदा न दोपः।

क्रमानुष्ठानाभावो वाक्रमत्वम् । यथा--

'कोराविजण खउरं गामउडो मजिजण जिमिजण। नक्खत्तं तिहिवारे जोइसिओ पुच्छिओ चिह्निओ।।'

कचिदतिशयोक्तौ गुणः। यथा---

'पश्चात्पर्यस्य किरणानुदीण चन्द्रमण्डलम् । प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीणों रागसागरः ॥'

## कापिमीति । कामये ॥ हेतुमाकाङ्क्षतीति । तेन निर्हेतुः प्रयङ्क बाच्यः साकह्ना

 <sup>&#</sup>x27;कारियत्वा क्षीरं प्रामदृद्धो मिलत्वा भुक्तता च ।
 नक्षत्रं तिथिवारी ज्यौतिषिकं प्रष्टुं चलितः ॥' इति छाया.

२. 'जेमिश अ' प्रकाशे.

यत्र तदेशिनामनुदेशिनां च क्रमभंशोऽक्रमत्सम् । यथा— 'कीर्तिप्रतापौ भवतः सूर्याचन्द्रमसोः समौ ।'

इति । तत्र पदरचना विपरीतेति भग्नप्रक्रमत्वलक्षणो वाक्यस्यैव दोषो न वाक्यार्थस्येति ॥ द्विरभिधानं पुनरुक्तम् । यथा----

'प्रसाधितस्याथ मधुद्विषोऽभूदन्यैव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत् । च पुष्पशेषेऽस्विललोककान्ता सानन्यकाम्या ब्रुरसीतरा नु॥'

## इत्युक्त्वैकार्थमेवाह ।

'कपाटविस्तीर्णमनोरमोरःस्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य । आनन्दिताशेषजना बभूव सर्वोङ्गसङ्गिन्यपरैव लक्ष्मीः॥'

यथा वा--- 'अश्वीयसंहतिभिरुद्धतमुद्धुराभिः।' अश्वीयेति समूहार्थायाः प्रकृतेः संहतेश्च पौनरुक्त्यम् । यथा---

'छायामपास्य महती परिवर्तमाना-मागामिनीं जगृहिरे जनतास्तरूणाम् ।'

अत्र जनता इति तद्धिनार्थस्य बहुवचनार्थस्य च । तथा—'पायात्स शीतिकरणाभरणो भवो वः।' अत्र विशेषणाद्विशेष्यप्रतिपत्तौ भव इत्यस्य । यत्र तु विशेषणात्र विशेष्यमात्रस्य प्रतीतिरिप तु तद्विशेषस्य तत्र पौनरु-त्तयमेव नास्ति । यथा—

'तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा । कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेर्धेर्यच्युति किं मम धन्विनोऽन्ये॥'

अत्र हरशब्दस्य । यथात्र कुसुमायुधोऽपीत्यस्माद्विशेष्योपादानमन्तरेणा-प्युभयार्थप्रतिपत्तिस्तद्वदत्रापि भविष्यति । नैवम् । सप्तम्युत्तमनिर्देशेनैवास्म-दर्थस्य विशेषस्य प्रतिपादितत्वात् ।

एवं धनुर्ज्ञादिपदेष्विप विशेषप्रतिपत्तौ न पौनरुत्तयम् । यदाह— 'धनुर्ज्याशन्दे धनुःश्वृतिरारूदेः प्रतिपत्यै' इत्यादि । यथा— 'धनुर्ज्याकिणचिद्देन दोष्णा विस्फुरितं तव ।' अत्र धनुःशब्दादारूढेः प्रतिपत्तिः ।

'दोलाविलासेषु विलासिनीनां कर्णावतंसाः कलयन्ति कम्पम् ।'

'लीलाचलच्छ्वणकुण्डलमापतन्ति ।'

'अपूर्वमधुरामोदपमोदितदिशस्ततः।

आययुर्भृद्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥'

एषु कर्णश्रवणशिरःशब्देभ्यः संनिधानस्य प्रतिपत्तिः ।

'प्राणेश्वरप्रिष्वङ्गवित्रमप्रतिपत्तिभिः।

मुक्ताहारेण हैसता हसतीव स्तनद्वयम् ॥'

अत्र मुक्ताशब्दाच्छुद्धिप्रतीतिः।

'प्रायशः पुष्पमालेव कत्यका कं न लोभयेत्।' अत्र पुष्पश्चादुत्कर्षमतीतिः। 'त्यन करिकलभ प्रेमबन्धं करिण्याः।' अत्र करिशब्दत्वात्तादूप्यावगितः। यत्र तु न विशेषप्रतिपत्तिर्यथा—'ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन
यस्य' इति, 'अदादिन्द्राय कुण्डले' इति, 'पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः'
इति, 'मालाकार इवारामः' इति, 'लब्धेषु वर्तमेषु सुस्वं कलभाः प्रयान्ति'।
इति च, तत्र केवला एव ज्यादिशब्दाः, न च नितम्बकाश्चयोष्ठकरभादिषु
तथा प्रसङ्गः। तेषां कविभिरप्रयुक्तत्वात्। संकेतव्यवहाराभ्यां हि शब्दार्थनिश्चय इति। कचिद्रणो यथा—

'भाप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ।

एवान्तर्भावादिति ॥ धनुःशब्दाविति । अन्यथा ज्याकिणविकेन दोष्णेत्युक्तेऽनवरतदृशकर्षणाहितकिणमण्डितलं दोष्णो न प्रतीयेत । वेष्टयमानेऽप्यमानया ज्यया
कृतकिणसिकस्य संभवात् ॥ कर्णेति । विलासनिर्वाहार्थं प्रतिनियतस्वदेशसंनिहितैराभरणैः प्रयोजनमिति तदर्थं प्रयुक्तेभ्य इत्यर्थः ॥ मुक्ताशब्दादिति । चत्प्रेक्ष्यमाणस्य स्तनद्वयकर्तृकस्य द्वासस्य सातिशयधवलताप्रतिपत्तये साधकतमस्य द्वारस्य केवलमुक्तालताविष्टितस्वप्रतीत्वर्थं प्रयुक्तात् ॥ पुष्पशब्दादिति । विद्यधननमनोविन्नोमनक्षमकन्यारमोपमानभावेन मालाया चपादानादुरकृष्टपुष्पप्रियतसायमनाव प्रयुक्तादि-

१. 'लसता' प्रकाशे.

संप्रीणिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं कर्षं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥' अत्र हि निर्वेदपारवश्येन वक्तरियमुक्तिः प्रत्युत रसपोषाय । यदाह—

'वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमनास्तथा स्तुवन्निन्दन् । यत्पदमसक्तकृते तत्पुनरुक्तं न दोषाय ॥'

इति ।

६ अध्यायः]

उचितसहचारिभेदो भिन्नसहचरत्म् । यथा — 'श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्कता, मदेन नारी, सिल्लेन निम्नगा । निशा शशाङ्केन, धृतिः समाधिना, नयेन चालंकियते नरेन्द्रता ॥' अत्र श्रुतबुद्धचादिभिरुत्कृष्टैः सहचरैर्व्यसनमूर्वतयोनिकृष्टयोभिन्नत्वम्। विरुद्धं व्यक्कचं यस्य तद्वावो विरुद्धव्यक्क्ष्यत्वम् । यथा—

> 'इदं ते केनोक्तं कथय कमलातक्कवदने यदेतस्मिन्हेमः कटकमिति धत्से खलु घियम् । इदं तहुःसाधाकमणपरमास्त्रं स्मृतिभुवा तव पीत्या चकं करकमलमूले विनिहितम् ॥'

भन्न कामस्य चकं लोकेऽमिसद्भम् । 'लग्नं रागावृताङ्गचा—' इति । भन्न विदितं तेऽस्त्वित्यनेन श्रीस्तसादपसर्तीति विरुद्धं व्यज्यते ॥ मिद्धचा विद्याभिश्च विरुद्धत्वम्, तत्र मसिद्धिविरुद्धत्वम्। यथा—

> 'उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः सरणिमपरो मार्गस्तावद्भवद्भिरवेक्ष्यताम् । इह हि विहितो रक्ताशोकः कथापि हताशयां चरणनिक्षिनन्यासोदश्चन्नवाङ्करकञ्चकः॥'

अत्र पादाघातेनाश्चोकस्य पुष्पोद्गम एव कविषु प्रसिद्धो नाङ्करोद्गमः ।

१. 'संतापताः' प्रकावी.

यथा वानुप्रासे—

'चकी चकारपिक्कं हरिरिप च हरीन्धूर्जिटिर्धूर्घ्वजान्ता
नृक्षं नक्षत्रनाथोऽरुणमिष वरुणस्तुम्बरामं कुबेरः ।

रंहःसंघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य

स्तौति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमिहमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥'

अत्र कर्तृकर्मप्रतिनियमेन स्तुतिरनुप्रासानुरोधेनैव कृता न पुराणादिषु

तथा प्रतीता । कदाचिचिकिणश्चकारित्रयत्वं संमाव्येतािष तु उत्तरािण तु

न तथा संगच्छन्ते इसि प्रसिद्धिवरोधः ।

यथा वोपमायाम्—'प्रभ्रामि काव्यशिशनं विततार्थरिशमम्।' अत्र काव्यस्य शशिना अर्थानां च रिश्मिः साधम्ये न प्रसिद्धम्। तथा—

> 'चकास्ति बदनस्यान्तः स्मितच्छाया विकासिनः । उनिद्रस्यारविन्दस्य मध्यगा चन्द्रिका यथा ॥'

अत्र मध्यगतचन्द्रिकयारविन्दस्योन्निद्रत्वमसंभविमिति प्रसिद्धिवि-रुद्धत्वम् ।

कलाचतुर्वर्गशास्त्राणि विद्या । कलाश्च गीतनृत्यचित्रकर्मादिकाः । तत्र गीतविरुद्धत्वम् । यथा---

'श्रुतिसमधिकमुचैः पश्चमं पीडयन्तः सततमृपमहीनं भिन्नकीकृत्य पड्जम् । प्रणिजगदुरकािक श्रावकिक्वस्थकण्ठाः परिणतिमिति रात्रेमीगथा माधवाय ॥'

श्रुतिसमिषकिमिति । श्रुत्या समिथकं पश्चश्रुतिकिमित्यर्थः । पीडयन्त इति श्रुतिहासेनाल्पीकुर्वन्त इत्यर्थः । भिन्नकीकृत्य षड्जमिति । भिन्नषड्जं कृत्वेत्यर्थः । पातःकाले भिन्नषड्जो गेय इत्याद्मायात् । अत्र भिन्नषड्जेन माघवी(गधी) गीतिरुपनिबद्धा । तस्यां च पश्चमस्य ऋषभवदसंभव एव दूरे पुनः श्रुतिसमिषकत्वम् । यतो भिन्नषड्जस्येदं लक्षणम्—'पांशस्तु धैव-तन्यासः पश्चमर्षभवर्जितः । षड्जोदीच्यवती जातेभिन्नषड्ज उदाहृतः ॥'

लर्थः ॥ घांदा इति । धैवतांश इलर्थः । पद्जोदीच्यवती जातेरिति । जातयो

एवं कलान्तरेष्वप्युदाहार्यम् ।

चतुर्वर्गे धर्मशास्त्रविरुद्धतं यथा-

'सततं स राजसूयैरीजे विपोऽश्वमेधैश्च।' अत्र विप्र इति । क्षत्रियस्य हि तत्राधिकारः ।

अर्थशास्त्रविरुद्धत्वं यथा-

'अहंकारेण जीयन्ते द्विषन्तः किं नयश्रिया ।'

द्विषज्जयस्य हि नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीतौ । कामशास्त्रविरुद्धत्वं यथा—

'तवोत्तरोष्ठे बिम्बोष्ठि दशनाङ्को विराजते ।'

उत्तरोष्ठमन्तर्मुखं नयनान्तं च मुक्त्वा चुम्बनबद्दशनस्थानानि इति हि कामशास्त्रे स्थितम् ।

मोक्षशास्त्रविरुद्धत्वं यथा-

'देवताभक्तितो मुक्तिनं तत्त्वज्ञानसंपदः।'

एतस्यार्थस्य मोक्षशास्त्रेऽस्थितत्वाद्विरुद्धत्वम् ॥

त्यक्तपुनरात्तत्वम् । यथा—'लमं रागावृताङ्गचा-' इति । अत्र विदितं तेऽस्त्वित्युपसंहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरूपात्तः ।

कचिद्रणः--

'शीतांशोरमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भृशं संपुष्पत्यथ कालकृटपटलीसंवाससंदृषिताः ।

ह्यादश। तथा हि मुनिः—'पाड्जी र्ववार्यभी र्वव धेवलाध निपादिनी। षड्जोदीच्यवती वैंव तथा स्यात्यड्जकैशिकी ॥ स्यात्यड्जमध्यमावेव पड्जप्रामसमाध्याः। अत ऊर्धे प्रवक्षामि मध्यमप्रामसंध्रयान् ॥ गान्धारी मध्यमा वैव गान्धारोदीच्यकी तथा । पत्रमी रक्षगान्धारी तथा गान्धारपत्रमी ॥ मध्यमोदीच्यका वैव नन्दयन्ती तथेव व। कार्मीरवी व विश्वेया तथान्ध्री केशिकी मता ॥' इत्येतासां मध्या या षड्जोदीच्यवती जातिरक्षाः सकाशादिल्यथः ॥ कलान्तरेष्यप्युद्राहार्यमिति । तत्र वित्रकलाविरोधो यथा—'कालिकं लिखितमिदं वयस्य पत्रं पत्रकेरपतितकोटिकण्टकित्र ।' 'कालिकं पतिन ताप्रकण्टकम्' इति पत्रविदामाध्रायः । एवं कलान्तरेष्यन्युक्षम् ॥ क्षित्रयस्य हीति । तथा च स्पृतिः—'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत । राजा सर्वतो विजाती स्थमेषेन यजेत' इति ॥ देवताभक्तित इति । 'चतुविधा मजन्ते मां जनाः सुक्र-

किं प्राणात्र हरन्त्यतिप्रियतमासंजल्यमात्राक्षरैरक्ष्यन्ते किमु मोहमेमि हहहा नो वेदि का मे गतिः ॥'
अत्र ससंदेहालंकारस्त्यक्त्वा त्यक्त्वा पुनरूपात्तो रसपरिपोषाय ॥
परिवृत्तौ विनियोजितौ नियमानियमौ सामान्यविशेषौ विध्यनुवादौ च
यत्र । तद्भावस्तत्त्वम् ।

तत्र परिवृत्तो नियमोऽनियमेन । यथा--

'यत्रानुश्चिसितौक्षमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे-रुत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यकारकोटिः परा । याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुश्चच्च यत्संपद-स्तस्याभासमणीकृताश्मसुमणेरश्मत्वमेवोचितम् ॥'

अत्र 'च्छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैवोचिता' इति नियमे वाच्ये तस्याभासेत्यनियम उक्तः।

परिवृत्ती नियमोऽनियमेन । यथा-

वैक्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसित सदा, शोण एवाधरस्ते, बाहुः काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । वाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुख्यन्त्यभीक्ष्णं, स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥' अत्र शोण इत्यनियमे वाच्ये शोण एवेति नियम उक्तः ।

तिनः सदा । आतों जिज्ञासुरश्रांशीं ज्ञानी च भरतर्षभ । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकम-किविशिष्यते ॥'इत्युक्तनीत्या ज्ञानित्वेन एका भक्तिः। सा नात्र विवक्षिता। अपि त्या-तेत्वादिभिक्षरूपा ॥ अनुल्लिखितांशमिति । अनभिव्यक्ताकारम् ॥

इति श्रीहेमचन्द्राचार्यवरिचते विवेके तृतीयोऽध्यायः ।

१. 'तार्यमे' प्रकाशे. २. 'वकाम्भोजं स' प्रकाशे.

१. 'तार्थमे' प्रकाशे.

T.

परिवृत्तं सामान्यं विश्वेषेण । यथा-

'कल्लोलवेलितदषत्परुपप्रहारै

रुद्धान्यमूनि मैकराकर मावमंस्थाः।

कि कौस्तुभेन विहिनो भवतो न नाथ याच्त्राप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि॥'

अत्र 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम' इति सामान्ये वाच्ये कौस्तुभेनेति विशेष उक्तः।

परिवृत्ती विशेषः सामान्येन । यथा--

'श्यामां श्यामिलमानमानयत भोः सान्द्रैर्भपीकृर्चकैर्मन्नं तन्नमथ प्रयुज्य ह्रैरतश्चेतोत्पलानां स्मितम् ।
चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच कणशः कृत्वा शिलापट्टके
येन द्रष्टुमहं क्षमो दश दिशस्तद्वक्रमुद्राङ्किताः ॥'
अत्र ज्योत्क्वामिति विशेषे वाच्ये श्यामामिति सामान्यमुक्तम् ।
परिदृत्तां विधिरनुवादेन । यथा—

'अरे रामाहस्ताभरण मधुपश्रेणिशरण स्मरकीडात्रीडाशमन विरहिपाणदमन । सरोहंसोत्तंस प्रचलदल नीलोत्पल सखे सखेदोऽहं मोहं ऋथय कथ्य केन्दुवदना ॥'

अत्र विधी बाच्ये विरहिषाणदमनिति अनुवाद उक्तः । परिष्टकोऽनुवादो विधिना । यथा—

> 'प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा-मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम् । इयं परिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिना-मपैतु रिपुकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥'

अत्र शयित इत्यनुवादे वाच्ये शेषे इति विधिरुक्तः । प्रयत्नेन परिवो-

<sup>9. &#</sup>x27;मकरालय' प्रकाशे. २. 'नाम' प्रकाशे. ३. 'इरत श्वेतो' प्रकाशे.

ध्यसे इति विधो वाच्ये परिनोधित इत्युक्तमिति परिवृत्तविधित्वमपि । अत्र चान्वर्थनलादेवाधिगतेः पदादिदोषाणां विशेषलक्षणं न प्रणीतम् ॥

अथापवादानाह—

## नानुकरणे।

दोषा इत्यनुवर्तते । अनुकरणविषये निरर्थकादयः शब्दार्थदोषा न भवन्ति । उदाहरणं प्रागेव प्रदर्शितम् ॥

### वकाद्यीचित्ये च।

वक्तृप्रतिपाद्यव्यक्षचवाच्यप्रकरणादीनां महिम्रा न दोषो न गुणः। तथोदाहृतम्॥

# कचिद्धणः।

वक्राद्योचित्ये कचिद्रुण एव । तथैवोदाहृतम् ॥

इलानार्थ**श्रीहेमचन्द्र**विरिचताया**मलंकारच्युडामणि**संज्ञ**काञ्यानुदाा-**सन्दर्शा दोषविवेचनो नाम नृतीयोऽध्यायः ।

### चतुर्धोऽध्यायः ।

सगुणौ शब्दार्थी काव्यमित्युक्तम् । गुणानां च रसोत्कर्षहेतुत्वं सा-मान्यलक्षणं प्रतिपादितम् । इदानीं तद्भेदानाह—

## माधुर्योजः प्रसादास्त्रयो गुणाः ।

त्रयो न तु पश्च दश वा, लक्षणस्य व्यभिचारादुच्यमानगुणेष्वेवान्त-भीवात्, दोषपरिहारेण स्तीकृतत्वाच । गुणा इति रसस्य गुणाः शब्दार्थ-योस्तु भक्त्या इत्युक्तमेव ।

न तु देश पञ्च वेति । अयं भावः—माधुर्यो तः प्रसादा एव गुणाः, ते च सुह्य-वृत्या रसस्यविति प्राक् सामान्यलक्षणे निणातम् । ततस्यते सन्दार्थाध्रयलेनान्ये च गुणा यस्कैथन प्रतिपायन्ते तत्र युक्तमिति । तथा हि—'ओ तः प्रसादक्षेषसमतासमाधिमाधुर्य-सीकुमार्योदारतार्थव्यक्तिकान्तयो वन्धगुणा दश' इति केचित् । तत्र 'भवगीतस्य

<sup>9.</sup> टीकायां तु 'दश पत्र वा' इत्युपलभ्यते, व्याख्यायते च तेनैव कमेण. तस्मात् 'पत्र दश' इति पाठो लेखकप्रमादजो भवेत्,

१. मूळे तु 'पत्र दश वा' इत्युपलभ्यते.

हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थसंपदा यदुदासलं निषित्रन्ति कवयस्तदोजः इति भरतः। यथा-'गोमायवः शकुनयोऽत्र ग्रुनां गणोऽत्र लुम्पन्ति कीटकृमयः परितस्तयेते । त्वं संपदं सक्तसम्बक्ततोपकारं(?) नाहष्टवान्यदिष(?) तच्छव विश्वतोऽसि ॥' अनवगैतस्था-हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थयोरर्थसंपदा यदनुदात्तत्वं निषिश्वन्ति कवयर्स्तार्हं तदनोजः स्या-दिति मङ्गलः। यथा-'ये संतोपसुखप्रबद्धमनसस्तेषां न भिन्ना सुदो ये ऽप्येते धनलोमसं-कुलिधयस्तेषां तु दूरे नृणाम् । धिक्तं कस्य कृते कृतः स विधिना ताहक्पदं संपदां खात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरुनं मे रोचते।।' कवीनामिभधेयं प्रति त्रयः पन्थानः। एते न्यूनमुत्कपेन्ति, अधिकमपकपेन्ति, यथार्थे वस्तु स्थापयन्ति, तत्कथमिवायं गुण इति दण्डी । तस्मारमेमासभूयस्त्वमो जः । तच गद्यविभूषणं प्रायेण, वृत्तवरर्मन्यपि गौ-हास्तदाद्रियन्ते । प्रथममाख्यायिकादिष्पलभ्यते । द्वितीयं यथा-'दृशेद्दण्डतहित्क-रालतरलज्योतिरछटाडम्बरम्फारस्यु नितदुर्जयासस्विवज्याघोषघृत्कारिणाम् । यस्यै-कस्य शतानि पत्र धनुषां देखाइवेष व्यथलांलाभावगभीरधोरमखिलब्रह्माण्डकोलाइ-लम् ॥ रीतित्रयेऽप्योजसः साधारणत्वाद्गंडीयानिदंशो न युक्तिमानिति वामनी मङ्ग-रुख । तस्माद्वाढन्वमोकः । यथा-'अस्मवमं फणिनः पतिर्गवामस्थिपद्विरिति ते परि-ब्रहः । ईश इत्ययमनन्यनुम्बितधन्द्रनुड नद्धि स्विव ध्वनिः ॥' एव रीत्यन्तरेऽपि ॥ ओजांस हैत्वन्तरमबमृश्यतां, न पुनर्गाढत्वम् । तदि छुद्धमोजसः प्रत्युत हानिहेर्तुः । यथा-'वज्रेणान्तर्नु वांजन् जहि बहुविशत(!) वानुकं शेषघोणां दन्तेदिंग्दन्तिनोऽक्ष्णो विघटयत पुरानत्लाहि त्रिश्रूलै: । देन्वन्यध्वं श्रवःस्थाः प्रलय जलमुचः कुर्म आकम्प-योवी मेनाक श्रुध्व(१) वक्षस्तटमटतु रण कुम्भकणोऽस्तनिदः ॥ तस्मात्र गाउत्वमोजः । अर्थगुणस्तु 'अर्थस्य श्रींढरोजः' इति वामनः । तत्र—'पदाथे वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पटामिधा । प्रांडिव्यांससमासा च सामिप्रायत्वमस्य च ॥ दित या श्रीडिरोजस्तहू-विज्यमात्रम् । सामिप्रायत्वरूपं चौजोऽपुष्टार्थत्वदीर्थमात्रं न गुणः । कि च । भीः स-हृद्या भयों जडरूतसाभिप्राय इति केषा भाषा । वक्तृश्रोत्रोः स इति चेतहतोऽर्थस्य गुण इति कथम् । अथ वस्त्वन्तराक्षेपकत्वमेव तस्य गुण इत्युच्यते । तद्वस्त्वन्तरमाः क्षेत्यं वश्वभिप्रायरूपमेवमाक्षेपकत्वर्भाप कावत्रापारबलादेव तथा विनिवेशनाप्रकारयोगे तथाभावात् अत एव प्रीढिवेस्तुतो वक्तगतेव, सा त्वथं काममुपचर्यतामित्यलं बहुना ॥

<sup>9.</sup> भरते तु 'समासबद्धिविविधिविविश्रंथ पदेर्शुतम् । सा(१)तु खर्रहदार्थ तदोजः परिकीर्छते ॥' इत्युपलभ्यते. २. 'नो' इति भवेत्. ३. 'गीत' इति भवेत्. ४. तथा च काव्यादर्शे—'ओजः समासभूयस्त्वमेतद्गयस्य जीवितम् । पथेऽप्यदाक्षिणात्यानामि-दमेकं परायणम् ॥ तद्गुरूणां रुघृनां च बाहुत्यात्यत्वमिश्रणः । उच्चावचः प्रकारं तदृश्यमाख्यायिकादिषु ॥' इति. ५. तथा च वामनसूत्रम्—'गाढबन्धनत्वमोजः' इति. ६. वामनेन तु 'त शुद्धः' इति सूत्रेण शुद्धस्य प्रसादस्य दोषत्वमङ्गीकृतम्. ७. 'दोषनिराकरणमात्रम्'इति भवेत्.

विभक्तवाच्यवाचकायोगादनुक्तयोरिप शब्दार्थयोः प्रतिपत्तिः प्रश्वादः इति भैरतः । पदप्-र्विका तदर्थावगतिरिति शब्दार्थयोर्प्रहणम् । यथा- 'यस्याहुरतिगम्भीरजलदप्रतिमं गलम् । स वः करोत् वि:सङ्गमुदयं प्रतिमङ्गलम् ॥' सेयं विशेषणाधारा विशेष्याणामु-किरिति वामनीयाः । तस्मात् 'शैथिस्यं प्रसादः'। ओजोविपर्ययात्मा कथं गुण इति'। गाढत्वसंप्रतं शैथित्यमेव गुण इति चेत् । परस्परविरोधित्वाद्वाढत्वशैथित्ययोः कथ-मेकत्र संनिवेश: संभवतीर्ति । अनुभवादेव विरोधप्रतिषेध इति चेते । यदाह--'क-रुणप्रेक्षणीयेषु संप्रवः सुखदुःखयोः । यथानुभवतः सिद्धस्तर्थवीजःप्रसादयोः ॥' सेवं द्यान्तस्यैव तात्रदसिद्धिः। द्यान्तविघातश्र दार्शन्तिकमपि प्रतिहन्ति। तथा हि—सा-साजिकजनो नाट्यकर्मणि करुणरसवासितचेताः प्रथमं दुःखातिमात्रप्रयोगवैशारसेन च पश्चात्सस्यति । ओजःप्रसादयोः पुनर्युगपदेवानुभवप्रतिहा । यदि च तत्त्वं विवे-च्यते तहा सर्वेषामपि रसानां प्रतीतिश्वमत्कारसारत्वात्मखरूपंवेति दृष्टान्त एव न संग-च्छते । तस्माद्विकाशहेतः सर्वत्र प्रसाद इति । अर्थगुणस्त 'वैमेल्यं प्रसादः इति । प्रयोजकर्षदपरिप्रहो हि वैमल्यम् । तशाधिकपदत्वदोषानिराकरणात्स्वीकृतमेव ॥ 'स-भावस्पष्टं विचारगहनं वचः त्रिष्ठष्टम्' इति भेरतः । 'र्क्षणं स्थिताः पक्षमस ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः । बर्जापु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमी-दिबन्दवः ॥ सेयमभिधानाभिधेयव्यवहारे वैद्ग्धी, न पुनः संदर्भधर्मः । रचनारूपता हि गुजस्य खरूपमिति वामनीयाः । तस्मात् 'मम्रणस्यं श्रेयः' । तदाह—यस्मिन् सति बहन्यपि पदानि एकपदबद्धासन्ते स क्षेत्रः ॥ यथा-- अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति । मस्यमदन्तरायां(१) हि रीतिर्वशसीपनिपातः । तं चान्यतररस्रिनविद्दे निवेदन्ते । तसात् 'अशिथिलं किष्टम्' इति दंग्डी ॥ यथा- 'प्रेक्षामृदङ्गनिनदानुपकर्णं तूर्ण-मम्भोदनादरभसात्र वृते मर्युरः । यन्मन्दिरे सरलकण्टमकण्डकृ जमुनमण्डलीकृतशिख-ण्डमकाण्ड एव ॥° सोऽयमोजः प्रकार एव । अदृष्टगांडसंदर्भस्य वा दर्शनमित्यपेक्षणी-यम् । गौडा हि शिथितमादियन्ते । यथा-- 'लीलाविलासललनाललितालकसासकाः । विक्रममालतीमाला जलकालानिला वर्: ॥ इति । अर्थगुणस्तु 'घटना श्रेपः' । ऋस-कीटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो हि घटना। यथा--'हर्ष्ट्रकासन-' इति। मंविधानकभव

१. अरते तु 'अधानुक्तो वुर्धयंत्र शब्दादर्थः प्रतीयते । मुखशब्दाधंसंयोगातप्र-सादः परिकिर्लिते ॥' इति. २. अत्र 'चेत्' इति भवेत्. ३. अत्र 'चेत्' इति न भवेत्. ४. अत्र 'चेत्' इति भवेत्. ५. अत्र 'चेत्' इति न स्थात्. ६. 'दुख्यित, पात्र-प्रयो' इति स्यातः ७. वामनसूत्रं तु 'अर्थवेमल्यं' इत्युपलभ्यते. ८. 'मात्रपरि' इति वामनसूत्रवृत्तो. ९. भरते तु 'विचारगहनं यतस्यातः फुटं चेव स्वभावतः । स्वतः सुप्र-तिबद्धं च क्षिष्टं तत्परिकीर्तितम् ॥' इति. १०. 'विचताः क्षणं' इति कुमारसंभवे. ११. 'यत्रैकपदवद्भावः पदानां भूयसामिष । अनालक्षितसंधीनां स क्षेत्रः परमो गुणः ॥' इति वामनसूत्रवृत्तो. १२. काव्यादर्शे तु 'क्षिष्टमस्युष्टशैथिस्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम्' इति.

वैचिन्यमात्रमिदं न गुणः ॥ 'परस्परविभूषणो गुणालंकारप्रामः समम्' इति भरतः । यथा---'स्मरनवनदी-' इति । भिन्नाधिकरणा हि गुणालंकारास्त्रत्कयमन्योन्यं भूषये-युरिति दण्डी । श्रेषयमकित्राणि हि प्रायेण गुणानिवगृह्य वर्तन्ते । अनुप्रासोऽपि प्रचुरं प्रयुक्तसद्धदेव । तस्माद्धन्थेष्वविषमं समम् । ते च प्रौढो मृदुर्मध्यक्षेति श्रयः । प्री-हमृदुमध्यवर्णविन्यासयोनित्वात् । प्रोढो यथा — 'आइतं कृचतटैन तरुष्याः साधु सी-ढममुनेति पपात । त्रुव्यतः प्रियतमोरसि हारात्पुष्पत्रष्टिरिय मौक्तिकवृष्टिः ॥' मृदु-र्यथा—'ललितमङ्गमपाङ्गविलोकितं स्मितसुधालवपञ्जवितोऽधरः । इति मनो जयतः प्रमदाजनं मनिराज्य जयन्ति शिलीमुखाः ॥' मध्यो यथा-'ईदशस्य भवतः इथमे-तक्षाचवं मुहुरतीव रतेषु । क्षिप्तमायतमदर्शयदुर्व्यो काविदाम जघनस्य महत्त्वम् ॥' तदिदं वृक्षिभ्यो न पृथग्भवतीति वामनीयाः । तस्याद्येन रीतिविशेषेणोपक्रमस्तस्याप-रिलाग आ समाप्तेरिति समताया रूपम् । तन्मुक्तकं प्रबन्धे च । वैदर्भमार्गनिवाही यथा— कि व्यापरि:-' इति । गोडमार्गनिवोहो यथा—'श्वद्र: कोऽयं तपस्त्री क्षव(?)-बदनवनच्छेदनिष्ट्यृतमञ्ज्ञाजाज्यस्कारधाराहुतिहुतहुत्रभुक्पच्यमानः कपार्तः । जाता-स्थिरफोटभी।तेप्रविषांटनवलद्रामपार्श्वप्रवेशकाम्यत्सब्येनराधांकु लिनहरहठाकृष्टसङ्गो द-शास्य: ॥' पत्रालमागं निर्वाहो यथा--'ते काकुन्स्यप्रपत्रज्ञ र्तरत्तालह्रमस्थाणवस्ते विच्छित्रमहेन्द्रकन्दरकणस्कर्णेषु टङ्काङ्किताः । ते लीलाशबरेन्दुशेखरशरव्यःक्षेपवीधीभुवो दुर्गोहा अपि गाहिताः शशिरुचा कीर्ला वनान्तान्तव ॥' एवं प्रबन्धेऽपि ॥ प्रयोग-मार्गे प्रतिबैसन्तः प्रमाणम् । ते च न सर्वत्र ममनां वेचित्र्याय संगिरन्ते । तथा हि---'अज्ञानाद्यदि वाधिपत्यरभसादस्मत्परोक्षे हता मीतेयं प्रतिमुच्यतामिति वची गत्वा दशास्यं वद । नो चेह्नःमणमुक्तामार्थणगणाच्छादोच्छलच्छोणितच्छत्रच्छ न्नदिगन्तमन्त-कपुरं पुर्त्रर्शतो बास्यसि ॥'इत्यादी मराणमार्गत्यागो गुणः ॥ तस्मात्समता वक्तव्या । अर्थ-गुणस्तु 'अर्ववस्यं ऋषता' । प्रक्रमाभेदो हार्ववस्यम् । यथा — 'च्युतसुमनसः कुन्दाः पुँच्वेष्य-स्रसा हुमा मनति च गिरं ध्रेन्थन्ति में किरान्ति न कोकिलाः ।' प्रकमभेदो यथा---'न्युतसुमनसः कृत्दाः पुरपेष्वलसा हुमा मलयमस्तः सर्वन्ति मे वियोगपृतिच्छिदः।' इति । मधुमीष्मेर्तुपतिवादनपरेऽत्र द्वितीयपाँद प्रक्रमभेदः । मलयमस्तामसाधारण-त्वात् । ततथापदोषन्वमेतम् गुण इति ॥ अर्थस्य गुणान्तरसमाधानात्समाधिरिति भरतः । यथा--'परिणतशरकाण्डच्छायमच्छाच्छया बरिकसलयितमिवासीचाहलावण्य-लक्ष्म्या । तदनुदिवसमस्यास्तायिनच्छेदसीदभवकुवलयदामस्यामलं जातमङ्गम् ॥'सी-

१. 'समं बन्धेष्वविषम ते मृदुस्फुटमध्यमाः । बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णावेन्यास-योनयः ॥' इति कान्यादर्शवचनात्. २. 'च सन्तः' स्यात्. ३. 'समता' वामनसूत्रे. ४. 'पुष्पोद्रमे' वामनास्ककारसूत्रपृत्युपलब्धः साधीयान्, ५. 'बध्न-तीमे' वामनसूत्र-वृत्तां. ६. 'पुष्पोद्रमे' स्पात्. ७. 'न्तीमे' स्थात्, ८. 'विश्वक्त' सूत्रवृत्तां वामनः. ५. 'बृदुसंधित्र' सूत्रवृत्ताः.

Sयमतिशयोक्तिविशेष इति वामनीयाः । तस्मात् 'आरोहावरोहकमः समाधिः ।' तत्रारोहपूर्वोऽवरोहो यथा--'श्वन्नोत्सातभुवः कृतान्तमहिषादत्रसा उचैःश्रवाः श्रुत्वेरा-वणकण्डगर्जितमयं ऋद्वोऽम्बिकाकेसरी । संगीतागतकम्बलाश्वतरयोः प्रेक्षागृहद्वारि च प्रेक्ष्य स्कन्द्रशिखण्डिनं चिकतयोः कस्मानमुखं म्लायति ॥' अवरोहपूर्व आरोहो यथा-'यद्वर्ज्याभिर्जगाहे गुरुसकलकुलास्फालनत्रासहासव्य नीरुस्तिमकाभिर्दिशि दिशि सरितां दिग्जयप्रक्रमेषु । अम्भोगम्भीर ...... कुहरकवलनोन्मुक्तिपर्यायलोलरकक्षोलाबद्धमुग्ध-ध्वनिचिकतकणत्कुद्भमं कामिनीभिः ॥' तदिदं गुरुलघुसंचययोरन्योन्यान्तरणमिति दण्डी । तस्मादन्यधर्मस्यान्यत्र समाधानात्समाधिः । यथा — 'प्रतीच्छत्याशोकीं किसल-यपरावृत्तिमथरः कपोलः पाण्डुत्वाद्वतरहिंगाडीपरणतिम् । परिम्लानप्रायामनुबद्ति दृष्टिः कमलिनामितीयं माधुर्ये स्ट्रशति च तनुत्वं च भजते ॥' सेयमुपचरिता वृत्ति-रिति चेद्भणः, योगवृत्या किमपराद्धमिति ॥ अर्थगुगस्तु 'अर्थदृष्टिः समाधिः' । यथा---'अप्रादिप मध्यादिप मूलादिप सर्वतोऽंथ शोकस्य । पिशुनस्थमिव रहस्य यतस्ततो निर्गतं कुद्धमम् ॥' अर्थस्य योनेरन्यच्छायायोनेशे यदि न भवति दर्शनं तःकथ काव्यं स्यात्। ततश्च सकलक्षत्कविदृष्टः काज्यार्थः समाधिः स्यादिति नार्थगुणः समाधिः॥ बहुशो यच्छुतमभिहितं वाक्यमनुदेजकं मनसः तन्मधुरमिति भरतः । दयितजनरू-क्षाक्षराक्षेतव उनेऽपि तःसमानमिति वामनीयाः । तम्मान् 'पृथकपदत्वं माधुयम्' । त-दिदमनुभवविषद्धमिति दण्डी । समासेऽपि माधुर्यम्य दर्शनात् । यथा- अनवरतन-यनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रहेखान्तम् । करतलनिषण्णमबले वदनमिद कि न ताप-यति ॥ इति । तस्मादसवन्मधुरम् । रसस्तु द्विया- "" " । व्यक्तपस्तु विषयत्वेत । तयोः श्रुतिवर्णानुप्रासाभ्यां वाप्रसः । अनुपासो श्रालंकारः । कथं तस्य गुणत्वम् । अग्राम्याभिधेयता तु वस्तुरसः । असभ्यार्थनिबन्धनं हि प्रा-म्यता । यथा-- 'ब्रह्मचयोपतप्तोऽहं स्वं च क्षीणा युभुक्षया । भद्रे भजस्व मा तूर्ण तव दास्याम्यहं पणम् ॥' सोवेदोमाभावो न गुण: । एतेनोक्तिविक्य-रूपं माधुर्ये वामनोक्तोऽप्यर्थगुणो निरम्त एव । तस्मादाह्वा**दक**न्वं माधुर्यमिति ॥ सुखशब्दार्थं सकुमारमिति भरतः । यथा-'अहःनि चन्दनरजःपरिधमराणि ताम्बल-रागमुभगोऽधरपळवथ । अच्छाजने च नयने वसन तनीय: कान्तामुभूपणमिद विभ-बावशेषः ॥' 'सुखशब्द्मेच' इति बामनः । यथा—'हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः

१. 'ति तालीपरि-' स्यान्. २. 'तोऽप्यशो' स्यान्. ३. 'अर्थस्यायोने' स्यात्. ४. 'बहुशो यच्छुनं काव्यमुक्तं वापि पुनः पुनः । नोद्वेजयित तम्माद्वि तम्माधुर्यमुदाद्वः तम् ॥' इति भरतोक्त्यनुसारेण 'वा काव्य' स्यात्. ५. 'सा व दोषाभावः' इति स्थात्. ६. 'सुखप्रयोज्यस्क्रन्दोर्भर्युनं प्रक्षिष्टसंधिक्षः । सुकुमारार्थसंयुक्तं सुकुमारे तदुन्यते ॥' इति भरतपाटः. ७. 'अजरटलं सीकुमार्यम्' इत्येवं वामनसुत्रेयूपलभ्यते, तत्र जरटलं परुषतं युतिकदुल्वमिति यावत्.

सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गला । भुजे शचीपत्रलताकियोचिते खनामचिहं निचस्नान साय- माधुर्यप्रकार एवाऽयम् । अर्थगु-णसु 'अपारुष्यम् सीकुमार्यम्' । यथा--'स किलेन्द्रप्रयुक्तेन सीरिणा भूमिनन्दनः । चक्रवातोपदिग्धास्त्रा नीर्तात्यन्तप्रवासताम् ॥' सोऽयममङ्गलस्पाश्लोलत्वदोषामानो न गुण: ॥ यदि वा उक्तिविशेषः पर्यायोक्तालंकारविषय एवासी ॥ बैहुभि: सुक्षेश्व वि-रोपैः समेतमुदारमिति भरतः । यथा—'ये पृर्वे यवस्चिम्त्रमुद्ददो ये केतकाप्रच्छद-च्छाया धाम(१)पुनर्मृणाललतिकालावण्यभाजो ऽत्र ये । ये धाराम्युविद्विनः क्षणमधौ ये तारहारिश्रयस्तेऽमी स्फाटिकदण्डडम्बरिजतो जाताः मुधांशोः कराः ॥' उल्लेखवा-नयमर्थः कयं गुण इति वामनीयाः । तस्माद 'विकटत्वमुदारता' । यस्मिन् सति न-खन्तीव पदानीति वर्णना भवति । यथा-'अत्रान्तरे रणितहारस्तानितम्बसंवाहन-स्खलितवेगतरिक्ताक्षी । देवी व्यपास्य शयनं धृतमानतन्तुरन्तःपुरं गतवती सह सीवि-दक्षः ॥ सोऽयमीपदमस्रणोऽनुप्रासभावो न गुणः । ओजः प्रकार एव वायम् । अर्थगु-णत्तु-'अप्रास्यत्वमृद्रारता'। यथा--'त्वमेवंसीन्दर्या स च इचिरतायाः परि-बित: बलानां सीमान्त परमिह युवाभेव भज्ञथ । अयि द्वन्द्वं दिष्ट्या तेंदिह सुभगे संबद्दति वामतः शेषं चेत्स्याज्ञितमथ तदानीं गुणितया ॥' सोऽयं दोषाभावो न गुणः॥ यस्मित्र तथास्थितोऽपि तथास्थित एवार्थः प्रतिभाति सोऽर्थव्यक्तिगुण इति भरतः । यथा-- 'च्युतामिन्दोलंखां रतिकलहभग्नं च वलय द्वयं चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी केल-तनया । भवीवध पश्येत्यवत स शिवः सा च गिरिजा स च कीटाचन्द्रो दशनिकर-णापूरिततनुः ॥' सोऽयं प्रसादादभित्र इति वामनीयाः । तम्मायत्र पुरस्तादिव वस्तनो-Sबगतिः पथादिव वाचां सार्थव्यक्तिः । यथा—'महेश्वरे वा जगतां महेश्वरे जनार्टने वा जगदन्तरात्मनि । न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरास्ति मे तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥ सोऽयमुक्त्यन्तराभिहितः प्रसाद एवति दण्डी । तस्मादनेयार्थत्वमर्थस्यार्थव्यक्तिः । तत्र बालोकमुदाहरणम् । दीपाभावोऽयं कथमिव गुणः । तथा चेद्वहुन्वाहोषाणां शतं गुणाः स्युः । अर्थगुणस्तु 'वैस्तुनः स्फुटत्वमर्थव्यक्तिः' । यथा—'पृष्टेषु शक्कशकलच्छविषु च्छदानां राजीभिरद्भितमलक्तकलो हिनीभिः । गोरोचनाहरितबभुबहिः पलाशमामोदते कुसुद्मम्भसि पत्वलस्य ॥ कविवचनर्वशारचतो वस्तुनः स्फुटत्वमनिसर्गतः । तदु-कम्- निवेशयति हयर्थात्र तथापि तथेति वा । महाकवीनां विकटा वाणी विजय-तामसी॥' अपि च । जातिनामायमलंकार इति ॥ श्रोत्रमनः प्रहादजननं कान्तं

<sup>9. &#</sup>x27;नीतो' स्थात्, २. 'बासिताम्' स्थात्. ३. 'दिन्यभावपरीतं यच्छृक्षाराद्धतयो-जितम् । अनेकमावसंयुक्तमुदारं तत्प्रकीर्तितम् ॥' इत्येवं भरते पाटः. ४. 'नाम' स्थात्, ५. 'तदिति' वामनसूत्रवृक्षाः ६. 'सुप्रसिद्धा धातुना(!)तु लोककर्मन्यव-स्थिता । या किया कियते काव्ये सार्यन्यिकः प्रकीर्लते ॥' इत्येवं समुपछभ्यते. ७. 'बसुस्रमावस्फुटस' बामनसूत्रे.

भरतः । यथा-- दृदशुद्वारदेशस्यां सीतां बल्कसभारिणीम् । अङ्गदाहादनङ्गस्य रति प्रव्रजितामिव ॥' तदिदं माधुर्यसाधारणमिति नामनीयाः । तस्मात्—'भौज्ञ्यस्यं कान्तिः'। यदभावे पुराणी बन्धच्छायेयसिति व्यपदिशन्ति। यथा---'श्लीणां केतकगर्भपा-ण्डसभगच्छन्दावदातप्रभे मन्दं कुदालिताः कपोलफलके लावण्यनिष्पन्दिनि । अन्यां कामपि कामिनीयककलामातन्वते नृतनां शीतांशोर्विसकन्दकन्दलशिक्षामुग्धश्रियो रझमयः॥' ओजोऽप्याज्ज्वल्ययोगात्ताहें कान्तिः । तस्माक्षोकसीमानतिकमः कान्तिरिति दण्डी । सा च द्विधा वार्तावर्णनयोः । तत्रोपचारवचनं वार्ता । प्रशंसावचनं वर्णना । वार्ता यथा—'एते वयमसी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्। ब्रुत येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥' वर्णना यथा—'तदाननं निर्जितचनद्रकान्ति कन्दर्पदेवायतनं मनोक्सम् । प्रदक्षिणीकर्तुं मितः प्रवृत्ते विलोचने मुग्धविलोचनायाः ॥' लोकसीमानितकमः पुनर-कान्तिः । तत्र वार्ता यथौं-- 'मम दृष्टस्य राजेन्द्र तव दीघेंण बक्षुषा । चरणद्वितयः साप्रे नित्यं छठति चन्द्रमाः ॥' वर्णना यथा-- 'वदनस्य तवेणाक्षि लक्ष्यते पुरतः शशी। पिण्डीकृतेन बहुना कञ्जलेनेव निर्मितः॥'सेयमतिशयोक्तयंत्र्यणा न पुनर्गुणान्तरमिति। अर्थगुणस्तु 'दीप्ररस्त्वं (पनः) कान्निः' इ'त वामनः । थया—'प्रेयान्सायमपाकृतः सुशप्यं पादानतः कान्तया द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावम यात्युन्मनाः । तावत्प्र-त्यत पाणिसंपुटलमनीवीनिवन्धं धृतो घावित्वंव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विवित्रा गतिः ॥' राद्रादयो दीप्ता रग्नासतोऽन्ये तु श्रहारादयस्तद्विपरीतास्त्रियन्थनमकान्ति-स्तर्डि स्थात् । अथ वा व्यक्तयं रसादिस्वरूपनिरूपणेनैव कान्तिः स्त्रीकृतेति ॥ भोजः प्रसादमधारेमाणः साम्यमीदार्थं च पत्रेत्यपरे । तथा हि । यदद्शिविच्छेदं पठ तामोजः, विच्छिय पदानि पठतां प्रसादः, आरोहाबरोहतरिक्षणि पाठं माधुर्यम्, सर्तीष्ठवमेव स्थानं पठतामीदार्थम्, अनुचर्नाचं पठतां साम्यमिति ॥ तदिदमलीकं कल्पनातन्त्रम् बद्विपयविभागेन पाटनियमः स कथ गुणनिमित्तवित छन्दोविशेपनियेश्या गुणसंपत्तिरिति केचित् । तथा हि । संग्धरादिष्योजः । यथा—'नाम्यत्वामञ्जनमणन मध्यकणाचक्रवाले फणीन्द्रं यत्सेनोहामहेलाभरचलितमहाशतकीलां बभार । क्रेच्छपा-तालम्लाबिलबह्लनिरालम्बजम्बालनिष्टः पृष्टाश्चीलप्रतिष्टामबामम्बनमर्भकपरः कृमे-राजः ॥' इन्द्रवन्नोपेन्द्रवन्नादियु प्रसादी यथा--'यथा यथा सापदमहकेषु प्रमोदि-लक्ष्म्या निद्धे मदस्य । तथा तथा कार्मुकमानतज्यं प्रमृनधन्नाकलयां**नकार** ॥' मन्दाकान्तादिव माधुर्य यथा—'के व्यापार:-' इति ॥ शादृलादिपु समता यथा-'गाहन्तां महिषा निपानसलिल शर्हर्मुह्साहितं छायाबद्व हर्म्बकं सूगकलं रोमन्यमध्य-

१. 'यन्मनःश्रोत्रविषयमाङ्कादयति हीन्दुवत् । ठीलायधीपपनां वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥' इत्येवसुपलभ्यते. २. 'च्छेदा' स्यात्. ३. 'कामनीयक' स्यात्. ४. 'सीमातिकमः' स्यात्. ५. 'नितम्बं' वामनसूत्रवृत्तीः ६. 'कृष्कात्' स्यात्. ७. 'नमःकपरः' स्यात्.

तत्र माधुर्यस्य लक्षणमाह— द्वतिहेतुर्माधुर्ये शृङ्गारे।

द्वतिरार्द्रता गलितत्विमव चेतसः । शृङ्कारेऽर्थात्संभोगे । शृङ्कारस्य च ये हास्याद्भुतादयो रसा अङ्कानि, तेषामि माधुर्य गुणः ।

शान्तकरुणविष्रस्थमभेषु सातिश्ययम् । सातिशयमिति अत्यन्तद्वतिहेतुत्वात् । एतद्यञ्जकानाह—

तत्र निजान्त्याक्रान्ता अटवर्गा वर्गा हस्वान्तरितौ रणावम-मासो मृदुरचना च ।

निजेन निजवर्गसंबन्धिना अड-

स्यतु । विश्वरुधेः कियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पत्वले विश्रान्ति लमतामिदं व शिथिलज्याबन्धमम्मद्भनुः ॥' विषमनृतेर्ध्वादार्ये यथा--- 'निरविध निराश्रयं च-' इति । स्रोऽयमनवगाहितप्रयोगाणां विभागकमः । तथा हि । सम्भरादिष्वनोजोऽपि यथा-'शंभो केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला कि नु नार्मतदस्या नार्मेवास्यास्तदेतत्परि-चितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः । नारीं प्रच्छामि नेन्द्र कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्द्रदेव्या निहोतुमिच्छोरिति सुरमरितं शाळामव्याद्विभोर्षः ॥ इन्द्रवजादिष्यप्र-सादो यथा--'विविच्य बाधाः प्रभवन्ति यत्र न तत्र मिध्यामतयश्वरन्ति । संसारमो-हस्त्वयमन्य एव दिख्योहबत्तरविधया सहास्ते ॥' मन्दाकान्तादिष्यमाधुर्ये यथा—'सर्वे-प्राणप्रगुण मधवन्मुक्तमाहत्य वक्षस्तत्संघराद्विघटितवृहत्स्वण्डमुचण्डरोविः । एवं वेगाकुलिशमकरोद्योमविदाःसहस्रभेर्तुवकाउवलनकपिशास्ते च रोषादृहासाः ॥' शार्द्-स्रदिष्यसाम्यं यथा--'अज्ञानाद्यदिवाधिपत्यरभसात्-' इति ॥ विषमप्रतेष्वनीदार्य यथा-'अयमहिमद्चिभंजन्यतीची कृपितवर्लामुखतुण्डताम्रविम्वः । जलनिधिमक-रीभिरीक्यते द्राक् नवर्धशरहणमांसपिण्डलोभात् ॥' तदेवं यथान्यैर्गुणानां सक्ष-णमभिहितं तथा न बाच्यम् । यथायोगं रुक्षणव्यभित्राराद्विवक्षित्युणेष्वन्तर्भाः बाहोबपरिहारेण स्वीकृतत्वाचेति ॥ द्वतिरिति । इतिहेतुत्वं माधुर्यस्य लक्षणं न तु अव्यत्वम् । भोजःप्रसादयोरपि थव्यत्वात् । तेन 'अव्यत्वं नातिसमस्तार्यशब्दं मधुर-मिष्यते' इति माधुर्यसक्षणस्वेन अन्यत्वं यद्भामहेनोक्तं तत्र युक्तमित्यर्थः ॥ अर्थान दिति । वयपि संमोगनिप्रक्रम्भोभयरूपः शृहारः तथापि गोवलीवर्दन्यायेनानन्तर्वि-प्रसम्भप्रवीगसामध्यांत् । शक्कारः संभोग इत्युक्तः ॥ अक्कामीति । वर्षापं हास्याज्ञत-

१. 'अन्स्येन' इति अटितं भवेत.

वर्गी टठडढरिहता वर्गाः, इस्वान्तरितौ च रेफणकारौ। असमासः इति स-मासाभावोऽल्पसमासता वा, मृद्वी च रचना । तत्र माधुर्ये माधुर्यस्य व्यक्तिकेत्पर्थः । यथा—

'शिक्षानमञ्जमञ्जीराश्चारुकाञ्चनकाञ्चयः।
कङ्कणाङ्कभुजा भान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाः॥'
'दारुणरणे रणन्तं करिदौरुणकारणं कृपाणं ते।
रमणकृते रणरणकी पश्चिति तरुणीजनो दिव्यः॥'
न पुनरेवं यथा—

'अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलिकेण्ठि माम् । कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठातिमुद्धर ॥'

अत्र शृङ्कारप्रतिकूला वर्णाः ।

'बाले मालेयमुचैर्न भवति गगनव्यापिनी नीरदानां

किं त्वं पक्ष्मान्तवान्तैर्मलिनयसि मुधा वक्रमश्रुप्रवाहैः । एषा प्रोद्वृत्तमत्तद्विपकटकपणक्षुण्णवन्ध्योपलाभा दावाग्नेव्योंम्रि लग्ना मलिनयति दिशां मण्डलं धूमलेखा ॥'

अत्र दीर्घसमासः परुषरचना च विप्रलम्भशृङ्कारे विरुद्धा ।

ओजसो लक्षणमाह—

दीप्तिहेतुरोजो वीरवीभत्सरीहेषु क्रमेणाधिकम् । दीप्तिरुँज्ज्वलिता । चित्तस्य विस्तार इति यावत् । क्रमेणेति वीरा-द्वीभत्से ततोऽपि रोद्रे । तेषामक्षेऽद्भुते च सातिशयमोजः ।

योर्विकासहेतुतया ओजोऽप्यस्ति । तथापि श्रहाराङ्ग्तया माधुर्यमेव प्रक्रष्टं प्रसीयत इत्यर्थः ॥ न पुनरेयमिति । अयं भावः—यथान्यः प्रतिकृत्वर्णस्रक्षणो दोष उक्तस्तया न वाच्य एतहुणविपर्ययेणेव स्वीकृतत्वात् ॥ वर्णो इति । समासरयनयोन

<sup>9. &#</sup>x27;दारण' इति भवेत्. २. 'कण्ठिनाम्' इति वाग्भहकाव्यानुशासनेः ३. 'ठ-उज्यकता' इति भवेत्.

प्तद्यक्षकानाइ---

आधरतीयाकान्ती दितीयतुर्यी युक्तो रेफस्तुल्यश्र टवर्गश्रमा इत्तिदैर्घ्यमुद्धतो गुम्फश्रात्र ।

आद्येन द्वितीयस्तृतीयेन चतुर्थ आकान्तो वर्णस्तथाघ उपरि उम-यत्र वा येनकेनचित्संयुक्तो रेफस्तुल्यश्च वर्णो वर्णेन युक्तस्तथा टवर्गो-ऽर्थात् णकारवर्जः, शषी च, दीर्घसमासः, कठोरा रचना च। अत्र ओ-जिस । ओजसो व्यक्तिकेत्यर्थः । यथा—

'मूर्प्नामुद्भृतकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा-

भौतेशाङ्किपसादोपनतजयजगज्जातिमध्यामहिम्नाम् । कैलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्मर्पिदपीद्धराणां दोष्णां चैषां किमेतत्फलिमह् नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ॥'

न पुनरेवं यथा---

'देशः सोऽयमरातिशोणितज्ञ वैर्यस्मिन्हदाः प्रिताः क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशमहः । तान्येवाहितशस्यस्मरगुरूण्यस्माणि भास्वन्ति नो यदामण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोधनः ॥' अत्र यथोक्तवणीभावोऽनुद्धता रचना असमासश्च विरुद्धः ।

अथ प्रसादलक्षणमाह—

विकासहेतुः मसादः सर्वत्र ।

विकासः शुष्केन्धनामिवत्स्वच्छजलवच महमैव चेतसो व्याप्तिः । स-वैत्रेति सर्वेषु रसेषु ।

एतद्यक्षकानाह—

इह श्रुतिमात्रेणार्थमत्यायका वर्णवृत्तिगुम्फाः । श्रुत्येवार्थमतीतिहेतवो वर्णसमासरचनाः । इह मसादे । मसादस्य व्यक्तका इत्यर्थः । यथा—

रपलक्षणमिदम् । माधुर्योजः प्रसादव्यक्षकेषु च वर्णादिष्यभिहितेषु वृक्तयो रीतयथाः

'दातारो यदि कल्पशासिभिरलं, यद्यर्थिनः किं तृणैः, सन्तश्चेदमृतेन किं, यदि खलास्तत्कालकूटेन किम् । किं कर्पूरशलाकया यदि दशोः पन्थानमेति प्रिया संसारेऽपि सतीन्द्रजालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम् ॥' माधुर्योजःप्रसादव्यञ्जकाश्च वर्णा उपनागरिका परुषा कोमला च वृत्तिराचक्षते ।

वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति रीतय इत्यन्ये । यदाह—

'माधुर्यव्यक्तकैर्वणैरूपनागरिकेष्यते ।
ओजः प्रकाशकैर्तेस्तु परुषा, कोमला परैः ।
केषांचिदेता वैदर्भींपमुखा रीतयो मताः ॥'
यद्यपि गुणेषु नियता वर्णादयस्तथापि—
वक्तृवाच्यमबन्धोचित्याद्वर्णादीनामन्यथात्वपपि ।
तत्र वाच्यमबन्धानपेक्षया वैद्वाद्योचित्यादेव वर्णादयो यथा—
'मन्थायस्तार्णवान्भः पैतिकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः,

कोणाघातेषु गर्जत्मलयघनघटान्योन्यसंघट्टचॅण्डा । कृष्णाकोधामदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः,

केनास्मिनिसहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥' अत्र यैद्यपि वक्तृवाच्यं कोधादिव्यञ्जकम्, काव्यं चाभिनेयार्थम्।

तैथापि भीमसेनस्य वक्तुरौचित्यादुद्धता वर्णाद्यः ।

भिहिताः, एतदव्यतिरिक्तस्वरूपत्वासासाम् ॥ अयेति । यदि हि कोधादिव्यक्तकं बाच्यं भवेसत उपपरोरत्रुद्धता रचनादयः । न चैतद्भिनेयार्थ, येन खेच्छाप्यनुमा-न्येत रचनादीनाम् । कि त्वभिनेयार्थमिदम् । न च तत्र राहादाबप्युद्धता रचनादय

<sup>1. &#</sup>x27;कोच्यते' का॰ प्रका॰. २. 'वर्काचित्या' का॰ प्रका॰. ३. 'हुतिकु' इस्राधु-निककाव्यप्र॰. ४. 'चण्डः' इति भवेत्. ५. 'स्रस्सिह' इति प्रकाशे. ६. 'हि' का॰ प्रका॰. ७. 'इति' का॰ प्रका॰.

१. 'अनेति' सात्.

किनद्धकृप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौनित्यादेव । यथा— 'प्रौढच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत्सैहिकेयोपघात-त्रासाकृष्टाश्च तिर्यग्वितरविरयेनारुणेनेक्ष्यमाणम् । कुर्वत्काकुतस्थवीर्यम्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजां भाद्वारैभीममेतित्रपतिति वियतः कुम्भकर्णोत्तमाङ्गम् ॥'

कचिद्वक्तृवाच्यानपेक्षाः प्रवन्धोचिता एव । यथा आख्यायिकायां शृक्कारेऽपि न मैसणा वर्णादयः । कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः । नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीर्घसमासादयः । एवमन्यदप्यौचित्यमनुसर्तव्यम् ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचनद्रविरचितायामलकारचुडामणिसंज्ञस्त्रोपज्ञकाव्यानुकासनकृतं।
गुर्णाववेचनधतुर्योऽध्यायः ।

उपपन्नाः । अतो वक्तंचित्यादेव रचनादीनामप्यन्यथात्मन्रेत्यर्थः ॥ न मस्णा इति । गयस्य विकटनिबन्धाश्रयेण छायावन्वात्॥ नाटकादौ रौद्रेऽपीति । न केवलं कर-णवित्रलम्भयोः । रीद्रेऽपि न दीर्थसमासादयो निबन्धनीयाः ॥ कथमिति चेत्, उ-च्यते--रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा नःत्रतिपत्तां व्यवधायिका विरोधिनश्च सर्वात्मनंब परिहार्योः । एवं च दीर्घसमासः । समासानामनेकप्रकारसंभावनया रसप्र-तीति कदाचिद्यवद्धातीति तस्मित्रात्यन्तमभिनिवेशः शोभते विशेषतोऽभिनेयाधे काव्ये । तत्रापि करणविश्रतम्भयोः । तयोहि सुकुमारःवात् स्वल्पायामध्यस्वच्छतायां शन्दार्थयोः प्रतीतिमन्थरीभवति । रसान्तरे पुनः प्रतिपाची रौद्रादी मध्यमसमासी-ऽपि । इदानिद्धारोद्धतनाय इसंबद्धव्यापाराश्रयेण दीर्घसमासोऽपि वा तदाक्षेपाविनाभावि रसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणो भवतीति । सोऽपि नालन्तपरिहार्यः । सर्वत्र प्रसान दास्यो गुणो व्यापी । स हि सर्वरससाधारण इत्युकम् । प्रसादातिकमे हि असमासोऽपि करणविप्रकम्भश्रहारौ न व्यनक्ति । तदपरित्यागे मध्यसमासोऽपि न प्रकाशयति । तसात्सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्यः । अत एव च-'यो यः शस्त्रं विभति समुजगुरुमदा-त्पाण्डवीनां चमूनां यो यः पञ्चालगोत्रे शिश्चरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । यो यस्त-त्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यथ यथ प्रतीपं कोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह् जगता-मन्तकस्थान्तकोऽहम् ॥' इलादौ प्रसादाहय एव गुणो न माधुर्य नाप्योजः समाधा-भावात् । न चाचाहत्वमभिप्रेतरसप्रकाशनात् ॥ एवमन्यदपीति । मुक्तकेषु रस-

१. 'एव ते । तथाहि' का । प्रका । . 'मराणव' का । प्रका ।

#### पत्रमोऽध्यायः ।

'श्रन्थों सालंकारी काव्यम्' इत्युक्तम् । तत्रालंकाराणाम् 'अ-ङ्गाश्रिता अलंकाराः' इति सामान्यलक्षणमुक्तम् । अथ विशेषलक्षणस्या-वसरः । तत्रापि शब्दालंकाराणां वैण्णां तावदाह—

व्यञ्जनस्यावृत्तिरनुप्रासः ।

व्यञ्जनस्येति जातानेकवचनम् । तेनैकस्यानेकस्य वा व्यञ्जनस्यावृत्तिः । पुनः पुनर्निवन्धो रसाद्यनुगतः प्रकृष्टोऽदृरान्तरितो न्यासोऽनुप्रासः । तत्रैकस्य सकृदावृत्तौ न किंचिद्वैचित्र्यमर्थादसकृदावृत्तिर्रुभ्यते । अनेकस्य तु सकृदसकृष्य ।

तत्रैकस्यासकृदावृत्तिर्यथा —

'अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्गं भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताङ्गचाः । कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥' अनेकस्य सकृदावृत्तिर्यथा—

> 'ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । द्रेषे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम् ॥'

रुरिन्दन्दीत्यादेरनेकस्य सकृदावृत्तिः ।

बन्धाश्रयेण न दीर्घसमासरचना । अन्यथा तु कामचारः । संदानितकादिषु विकटनिबन्धीचित्यान्मध्यमसमासादीर्घसमासे एव रचने । प्रबन्धाश्रितेषु तु मुक्तकादिषु
ययोक्तप्रबन्धविशेषीचित्यमेवानुसर्तव्यम् । पर्यायवन्धेषु पुनरसमासामध्यमसमासे
एव । कदाचिदीदादिविषये दीर्घसमासायामपि संघटनायां परुषा प्राम्या च यृत्तिः परिहर्तव्या । परिकयायां कामचारः । तत्रेतियृत्तमात्रोपन्यासेनात्यन्तं रसबन्धा(?) भिनिवेशते । खण्डकयासकलकथयोत्तु प्राकृतसिद्धयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वाद्दीर्थः
समासः योरपि न विरोधः । वृत्तीवित्यं च यथारसमनुसर्तव्यम् । सर्गबन्धे तु रसतात्पर्वे यथारसमीचित्यम् । अन्यथा तु कामचारः । द्वयोरिय मार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां दर्शनाइसतात्पर्वे साथीय इति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरविते विवेके चतुर्थोऽध्यायः ।

१. 'षद्' टीकासंमतः

१. 'निविशते' इति स्थात्,

यथा वा---

'नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विघातृप्रतिमेन तेन । चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमप्तौ ॥' अत्र द्वयोर्द्वयोक्षयाणां त्रयाणां च व्यञ्जनानां सकृदावृत्तिः । यथा वा—'धूसरितसरिति—' इति । अनेकस्यासकृदावृत्तिर्यथा—

'सर्वाशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्गबद्धकृषि क्षामक्ष्मारुहि मन्दमुन्मधुलिहि खच्छन्दकुन्दद्वहि । शुप्यत्होतसि तप्तभूरिरजसि ज्वालायमानाम्भसि श्रीप्मे मासि ततार्कतेजसि कथं पान्थ त्रजङ्गीवसि ॥'

अत्र रुधीत्यादेः ।

तात्पर्यमात्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा लाटानाम् । शब्दार्थयोग्भेदेऽपि अन्वयमात्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा एकस्यानेकस्य वा सकृदसकृचावृत्तिर्लाटानां संबन्धिनी लाटजनवल्लभोऽनुपासः ।

तत्रैकस्य नामः सकृदावृत्तिर्यथा-

'स एष भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो विभिन्नं वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् । अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिताडयञ्जयति जातहासः स्मरः ॥'

अत्र करेति नामः।

असक्रद्यथा--

'दशरिमशतोपमधुतिं यशसा दिक्षु दशस्त्रिष श्रुतम् । दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं विदुर्नुभाः ॥' अत्र दशेति नाम्नः । अनेकस्य सकृद्यथा—'जयति क्षुण्णतिमिरः—' इति । असकृद्यथा---

'वस्रायन्ते नदीनां सितकुसुमघराः शकसंकाशकाशाः काशामा मान्ति तासां नवपुलिनगताः स्नीनदीहंसहंसाः । हंसाभाम्भोदमुक्तस्फुरदमलवपुर्मेदिनीचन्द्रचन्द्र-श्रन्द्राङ्कः शारदस्ते जयकृदुपनतो विद्विषां कालकालः ॥'

पदस्यैकस्य सकृद्यथा-

'वद्नं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः ।
सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कविकलो भवेत् ॥'
'न भवति भवति च न चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवदित ।
कोपः सत्पुरुषाणां तुत्यः स्नेहेन नीचानाम् ॥'
अनेकस्य सक्रद्यथा—

'यस्य न सविधे दयिता, दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । यस्य च सविधे दयिता, दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥'

### असकृद्यथा---

'किंचिद्वचिम न वच्मि वच्मि यदि वा किं वच्मि वच्मीदशं दृश्यन्ते न भवादशेषु पतिषु स्वेषामदोषे दमाः । ते किं सन्ति न सन्ति सन्ति यदि वा के सन्ति सन्तीदशाः सर्वस्तेऽद्य गुणैर्गृहीतहृदयो लोकः कृतो वर्तते ॥' सत्यर्थेऽन्यार्थानां वणानां श्रुतिक्रमेक्ये यमकम् । आवृत्तिरिति वर्तते । सत्यर्थे भिन्नार्थानां वर्णानां स्वरसहितव्यक्कनाना-

यिति । अनुप्रासयमकिनित्रश्लेषवकोक्तिपुनक्काभासान् ॥ यस्य न सविधे इति । अत्र पूर्वाधे दबद्दनत्वं विधेयं तुहिनदीधितित्वं चानुवाद्यम् । तदुमयमप्युत्त-राधें विपरीतं क्षेयमिति ॥ किंचिद्वच्मीति । भवादशेषु पतिषु सत्सु स्वेषामात्मी-यानामदोषेदमादोषं विना सर्वस्थापद्वारिणः केऽपि न दश्यन्ते केवसं त्वदीया एव गुणा हेदशाः सन्ति । एतदेव सवितर्कमाद्द-ते किं सम्मीति । इदयं हि सर्वस्थ सर्व-

मुपलक्षणाच वर्णस्य वर्णयोधावृत्तः श्रुत्येक्ये कमैक्ये च यमौ द्वौ समजातौ तत्र्यतिकृतिर्यमकम् । तेनैकस्याक्षरस्य द्वयोर्वहृनां चाद्वितीयं सदृशं
निरन्तरं सान्तरं वा शोभाजनकमलंकारः । 'मधुपराजिपराजितमानिनी—'
इत्यादावुभयेषामनर्थकत्वे 'स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्—' इत्यादावेवैषामर्थवन्त्वेऽन्येषामनर्थकत्वेऽन्यार्थानामिति न युज्यते वक्तुमिति सत्यर्थ इत्युकम् । न च तद्थस्येव शब्दस्य पुनः शक्यमुचारणम्, पानकत्त्यप्रसक्तेः
इति सामर्थलव्येऽपि भिन्नार्थत्वे यत्र स एवार्थः प्रसङ्गेन पुनः प्रतिपिपादियिषितो भवित बन्धुक्त्युरत्वादिना च प्रयुक्त एव शब्दः पुनः प्रयुक्यते
'उदिति सिवता ताम्रम्नाम्र एवाम्नमिति च' इत्यादौ तत्र पौनकत्त्यदौपाभावात् यमकत्वं केन निवायंतेत्यन्यार्थानामित्युपात्तम् । श्रुत्येक्यमहणं
लोकप्रतीतितुत्यत्वपरिमहार्थम् । तेन दन्त्याष्टचाष्टचवकारवकारादिवर्णभेदे,
लघुपयक्षतरालघुप्रयक्तरकृते च भेदं, संयोगम्थयाः सजातीययोर्व्यक्तनयोर्वास्त्वे विशेषे यमकवन्यो न विरुध्यते । यथा—

'तस्यारिजातं नृपतेरपदयद्वलम्बनम् । ययौ निर्झरसंभोगेरपदयद्वलं वनम् ॥'

भूतमेवेति॥ वर्णस्येति । वर्णस्य पादान्तरगत्त्वंनावृत्ति वैचित्र्यमाद्धातीति तसिने भेव पादे आवृत्यन्तर्विचित्राया नेरन्तर्थणावृत्ता यमकता ज्ञेया । यथा—'नानाकारेण कान्तभूराराधितमनोभुता । विविक्तेन विलासेन तत्रक्ष हृदय नृणाम् ॥' मध्यान्तयोरिष—'उदाररचनारोचिर्मामुरा राजते कथा । अकलद्भयशः मिन्दुर्माले मिति मम ॥' यथा वा—'विविध्धववना नागगर्धर्धनानाविविततगगनानाममञ्ज्ञनाना । श्वारहरूललना नाववन्यु धुनाना मम हि हिन्दनानाननस्वस्वनाना ॥' विविधानि धववनानि यस्याम् । नागान् हृस्तिनो गृध्यन्ति अभिलेषन्ति ऋद्भाधतुरा महान्तो वा नानाप्रकारा ये वयः पक्षिणो व्याउदयस्तिव्याप्तं गगन यस्याम् । अविद्यमानो नामो नमनं यत्र तथाभृत कृत्वा मजन्तो जना यत्र । अनितीस्यना संस्फुरेति यावत् । क्षिष्पणी वा । श्वानां रुष्णां च ललनं यस्याम् । नी आवयोः । अवन्धुं शत्रुं धुन्नाना । मम यस्याद्धितं तनोति । अभुस्व आत्मीयः स्वन एव आनः प्राणा यस्याः । सर्वं समुद्रमूर्द्दिणा हल्धरं प्रत्यभिधीयत ।। वर्णयोर्यथा—'भ्रमर ह्रमपुष्णणि भ्रम प्रीत्यं पिवन्मधु । का कुन्दकृष्धमे प्रीतिः वाकुं हत्वा विरोपि यन् ॥' तस्मिभेव पादे यथा—'इन्त हन्तररातीनां धीर धीरर्भिता तय । कामं कामन्दकेनीतिरस्या रस्या

अवलम्बनं पाणिप्रहाकन्दासारादि । प्रपातपानीयास्वादैः पानीयानि तन्कुर्वत् । अवलं सैन्यरहितम् । वनं काननम् । अत्रैकत्र—ववौ दन्त्यौ-ष्ठचौष्ठचौ, अपरत्र—ओष्ठचदन्त्यौष्ठचौ । अपर्यदित्यत्रैकः शकारः, अप-रत्र ह्रौ । तथा—

'भवानि ये निरन्तरं तव प्रणामलालसाः । मनस्तमोमलालसा भवन्ति नैव ते कचित् ॥'

चित्तमोहमलेन जडाः । अत्र लालसेति प्रथमलकारोऽलघुपयनतरः । मलालसेत्यत्र लघुपयनतरः ।

तथा नकार-णकारयोरस्वरमकार-नकारयोर्विसर्जनीयस्य भावाभावयोरिष न विरोध इति केचित् । यथा—

> 'वेगं हे तुरगाणां जयन्नसावेति भेक्नं हेतुरगानाम् ।' 'पातयाशु रथं धीर समीरसमरंहसम् । द्विषतां जिह निःशेषं पृतनाः समरं हसन् ॥' 'द्विषतां मृलमुच्छेतुं राजवंशादजायथाः । द्विषद्यस्त्रस्यति कथं वृकयूथादना यथा॥'

कमैक्यप्रहणात्सरो रस इत्यादो

'प्रवणः प्रणवो यत्र प्रथमः प्रमथेषु यः । रणवान्वारणमुखः स वः पातु विनायकः ॥'

इत्यादी च यमकत्वं मा भृत ॥ तत्पादे भागे वा ।

तद्यमकं पादे तस्य च भागे भवति । तत्र पादजं पश्चदशधा । तथा हि—प्रथमो द्वितीयादावावर्तते । द्वितीयस्तृतीयादौ । तृतीयश्चतुर्थ इति षद् । प्रथमो द्वितीयतृतीययोः द्वितीयचतुर्थयोः, तृतीयचतुर्थयोः, द्वितीय यस्तृतीयचतुर्थयोरिति चत्वारः । प्रथमस्त्रिप्वपीत्येकः । प्रथमो द्वितीय ।

९. अत्र विसर्जनीयपदम् 'यमकश्चेषिचित्रेषु बवयोर्डलयोर्न भित् । नानुस्वारिक्सनौं च चित्रमङ्गाय संमतौ ॥' इति बाग्मटालंकारीयश्चोकोत्तरार्षस्यचित्रपदस्य यमकाषु-पलक्षणत्वं मृचयप्रनुस्वारपदमप्यत्र म्मारयति. २. 'भङ्गहेतु' स्वात्,

तृतीयश्चतुर्थे इति । प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीय इति द्वौ । अर्घा वृत्तिः स्रोकावृत्तिश्चेति । द्वे इति । यथा—

> 'चकं दहतारं चक्रन्द हतारम्। खद्गेन तवाजी राजन्नरिनारी॥'

केश्चिद्राजानमाह—समृहम् । व्रता । अरिसंबन्धि । रुरोद । भमाशा अत्यर्थम् ॥

'संयतं याचमानेन यस्याः प्रापि द्विषा वधः ।
संयतं या च मानेन युनक्ति प्रैणताञ्जनम् ॥'
रणम् । देव्याः । जितेन्द्रियम् । पूजया ज्ञानेन वा ॥
'प्रभावतोऽनाम न वासवस्य प्रभावतो नाम नवासवस्य ।
प्रभावतो नाम नवा सबस्य विच्छित्तिरासीत्त्वयि विष्टपस्य ॥'

प्रभावात् । शकस्य । तेजस्विनः । नामः नमतेः कारकः । अनाम नमनरहितः । अतश्च विष्टपम्य प्रभी स्वामिनि त्विय नवसोमरसस्य सवस्य यद्गस्य नवा विच्छित्तरासीत् । नवेत्येक एव निपातः प्रतिषेघार्थः । नामेत्यभ्यपगमे निपातः । इत्यादि ॥

अर्घावृत्तिर्यथा---

'सा रक्षतादपारा ते रसकृद्गीर वाधिका । सारक्षतादपारातेरसकृद्गीरवाधिका ॥'

सा देवी । त्रायताम् । अनन्ता । तव । रागक्रदभिमतं बस्त्वत्यर्थः । वामूपा । पालिनी । उत्कृष्टक्षतेः । अपगतविपक्षात् । अविरतम् । गौरवे-णाधिका सर्वेषां गुरुरित्यर्थः ॥

स्रोकावृत्तिर्यथा-

'स त्वारं भरतो वश्यमबलं विततारवम् । सर्वदा रणमानैषीदवानलसमस्थितः ॥

 <sup>&#</sup>x27;किथिमृपमाइ—हे राजन्, तब संबांन्धना सहेनाजी रणे आरं रिपुसंबन्धि चकं समूहं अरं शीघं दहता प्रता अरिवारी रिपुकी हता भर्तृवधेन ताहिता सती चकन्द कन्दितवतीलर्थः' इति रुद्रटालंकारब्याख्या. २. 'प्रणतं जनम्' स्वात्.

सत्त्वारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारवम् । सर्वदारणमानैषी दवानलसमस्थितः॥'

महापुरुषः । पुनः । शत्रुसमूहम् । भरात् । वशे वर्तमानम् । बलर-हितम् । दीर्घाकन्दम् । सर्वकालम् । संग्रामम् । प्रापयामास । अवानलसम् अपि तु त्वरितं गच्छन् । अस्थीनि तस्यात्युपक्षिणोति । सत्त्वेन ये ते आरम्भास्तेषु रतः । सर्वथा आश्रितं नरुत्वग्वसनं येन शत्रुसमूहेन । सर्वेषां दारणे यो मानस्तमिच्छति । द्वामिना समं स्थितं यस्य ॥

तथा भागजस्य द्विधा विभक्ते पादे प्रथमपादादिभागः पूर्वबिद्वतीयादि-पादादिभागेषु, अन्तभागोऽन्तभागेष्वत्यष्टाविद्यतिभेदाः । स्रोकान्तरे हि न भागावृत्तिः संभवति । तद्यथा—

'सरम्बति पदं चित्तमरम्बति विधेहि मे ।
त्वां विना न हि शोभन्ते नगः काया इवामुभिः ॥'
'करेण ते रणेष्वन्तःकरेण द्विपतां हताः ।
करेणवः क्षरद्रक्ता भान्ति मंध्याधना इव ॥'
'परागतहराजीव वातैष्वेन्ता भॅटश्चम्ः ।
परागतिमव कापि परागततमम्बरम् ॥'
'पातु वो भगवान्विष्णुः सदा नवधनद्युतिः ।
स दानवकुरुध्वंसी सदानवरदन्तिहा ॥'
'भवानि शं विधेहि मे भवानिशं कृपापरा ।
उपासनानि यज्ञनोऽभवानि शंसित त्विय ॥'

दिवानिशम् ॥' इति ॥ चिन्तसरस्वर्ताति । वित्तममुदे ॥ अन्तःकरेणेति । द्विषतामन्तविधायिना ॥ परागतेति । परा प्रतिपक्षभूता पवेते तस्पक्षिरिव । अत्र च व्यतिकारपरागेण रणरेणुना व्याप्त गगनं परागतिमिव न जाने कः गतिमन्यर्थः ॥ सदेति । सर्वदा । स इति विष्णुः । समदस्य कुवलयापीडास्यस्य वरदन्तिनो हन्ता ॥ भवानीति । हे गीरि, शं मुखम् । अनिशमनवरतम् । न विद्यते जन्म येभ्यस्तान्यभवानि ॥

६ इटालंकारच्यास्त्रायां तु—'अवान् अगच्छन् । कम् । अलसं निष्कियं जनम्' इलेवसुपलभ्यते.
 १. 'अन्तकरेण' इति स्थान्.

१. 'अन्तकरंगेति' स्थान्.

'पदद्वयं कपालिनः पुनातु लोकपालिनः । अलीयते नतो हरिः स यत्र पद्कजप्रमे ॥' एवमन्यान्यप्युदाहार्याणि ॥

त्रिधाविभक्ते द्वाचत्वारिंशन् । चतुर्धाविभक्ते पट्टपञ्चाशत् । प्रथम-पादादिगतान्त्यार्घादिभागे द्वितीयपादादिगताद्यार्घादिभागे यम्यन्त इत्या-यन्वर्थतानुसारणेनानेकभेदमन्तादिकम् । अन्तादिकमायन्तकं तत्समुचयः । तत्र पादद्वयगतन्वेन 'स्ररस्वति-' इन्यागृदाहरणमेकमेव प्रदर्शितम् । पादत्रयगत-रवेन च यमकं केषाचिमाभिमतमिति, लक्ष्यव्यामिदर्शनाय 'करण-' इत्यागदाहरणच-तुष्टयं दक्षितम् । एष् च प्रथमपादादिभागस्य द्वितीयपादादिभागेष्वावृक्तिर्दक्षिता । पा-दान्त्रभागस्य द्वितीयपादान्यभागनार्श्वप्रदर्शनार्थं तु पदद्वयमित्यानुदाहृतम् ॥ अ-न्यान्यपीति । तत्रोदाहृतशेपाण्यायभागजानि यथा—'सरखति यथा रत्नान्यनन्तानि स्फुरन्ति हि । सरस्यति तथा चित्ते शब्दार्थाः संस्कुरन्तु मे ॥', 'परमा या समृद्धिः स्यान्मुखदु:खनिवजिता । तस्या हेतुं नमामीश परमायाविनाशनम् ॥१, 'योगिगम्यं गुणा-तीत मधुकेतुं विशुं इरिम् । मधु केतुं नमास्यायं दप्तदैन्यविनाशनम् ॥ मधोः केतु-रिव । मधु ब्रह्म केतुं ज्ञातम् । 'कि कित ज्ञाने' इत्यस्य ॥ 'प्रणमामि सुरारिप्नं शिव सोमं भवान्तकम् । यो विभिन्ने विषत्रेषु शिव सीम च मुधीन ॥' सह उमया ॥ 'सुरासुर-शिगोरलपृष्टपादनस्वोशवे । शंकराय नमन्तर्सं शकराय जगत्रये ॥ मुखकराय ॥ 'पयोधरारवाः स्वराः पयोधरा जवान्विताः । पयोधरान्मरन्यतो पयोधरान्वियोगिनः॥' जलधारी भारतो येषाम् । दःसहाः । मेघाः । कुत्रान् । अमं जातस्तन्यात् ॥ 'माध-वाय नमस्तर्भ धेनुकान्तविधायिने । धेनुकान्तवृषस्थायोगाधवाय नमोऽस्तु ते ॥' धेनु-को नाम खरम्यधारी विष्णुविधाताय कसप्रयुक्ती दैन्यः। गोवहश्वप्रथासीनार्थ।। जग-देकगुरुयां हि जगदे कमलोद्भवा । भवतः पातु देवोऽसी भवतः पावैतीप्रियः ॥' जग-देवगुरुरिति बद्धाणा यः कथितः । युःमानः । संसारात् ॥ 'देवि त्वा ये गिराजस्र सत्य-संधेत्यपासते । देवि त्वा ये भजनते ते सत्यमंभयसंपदाम् ॥' एतानि वृत्यदाहरणप-वकेन सहायभागजानि चतुर्दश । एवमन्यभागजान्यध्युदाहरणीयानि ॥ अन्तादिक-मिति । दिश्यात्रम् । यथा-'नारीणामलसं नामि लसन्नानि कदम्बकम् । परमान्त-मनक्स्य कस्य नो रमयेन्मनः ॥' अलसं कियामु सविलासम्। न अभि अपि त्वभयम्॥ आग्रन्तक यथा-'पिनाकिने नमस्तातदैत्यभीवंपिनाकिने । नीलकण्ठमपीक्षन्ते योगिनो इंसमेव यम् ॥' भीविषिनो भयकम्प्राः ॥ तत्समुख्य इति । आयन्तकान्तादिक-

1. 'देवि' इत्यस्पामित्रतत्वेनाविद्यमानवत्त्वेन त्वादेशाप्रास्या 'न्वां' इति पाठेऽपि यम-कतिर्वाहः, विसर्जनीयस्येवानुस्वारस्यापि यमकाविरोधित्वातः; यहा परसवर्षे कृते ज्यक्षरमेव यमकं स्थान्. मध्यादिकमादिमध्यमन्तमध्यं मध्यान्तकं तेषां समुच्चयाः । तथा तिसन्त्रितं पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेष्वनियतेऽवस्थाने आवृत्तिरिति प्रभूततमभेदं यमकम् ॥

योयोंगः। यथा-- 'ससार साकं दर्पेण कन्दपेंण ससारसा । शरं नवाना विश्राणा नाविः भ्राणा शरनवा ॥' प्रवृत्ते । सार्धम् । द्र्पेण कामेन च । लक्ष्मणाख्यपक्षियुक्ता । काण्डम् । नृतनशकटा । धारयन्ती । ' अपि तु पक्षिशब्द-युक्ता । ऋतुविशेषः । नूतना ॥ एवं मध्यादिक आदिमध्यः अन्तमध्यमध्यान्तकत-त्समुचयतोऽत्रोदाहरणानि अभ्यूषानि । मध्यादिकादयो भेदाः संभविनोऽपि न हृषा इति नोदाहियन्ते इति केचित् ॥ तस्मिन्नेच पादे इति । न तु पादान्तरे । तत्रा-हिभागस्य मध्यभागेनात्रतिर्थथा-(स रणे सरणेन तृपो बलितावलिनारिजनः। पदमाप दैमानमतेविक्तं विक्तं च निजम् ॥' समं प्रामं । प्रयाणेन हेतृना । बलव्लनेन वेष्टिता-रिजनः । पदं राज्यलक्षणम् । उपशमाद्वेतोः । अनुरूपमभीष्ट च ॥ आदिभागस्यान्त-भागेन यथा-- 'घनाघ नायं न नभा घनाघनानुदीरयश्रेति मनोऽनुदारयन् । सक्षे-**ऽदयं तामविलास सेद**यन्न हीयसे गोरथवा न हीयसे ॥' एनन्पथिकस्य प्रावृपि सुह्रदोः च्यते—बहुपाप । श्रावणी मासी वार्युकमचान्विन्नारयन्न नायमति । मनोऽर्थोद्विरहिन णाम् । पश्चात् स्फोटयन् । तां कान्ताम् । निलंल । उद्वेजयन् । सर्पवदाचरति । यद्वा कियलबैतद्वलीवर्दाव्यमो न भवति ॥ मध्यसान्तेन यथा-'असतामहितो महितो युधि सारतया रतया । स तयोहहचं हहचं परमेमवते भवते ॥' अननुकूछः । अत एव पुजितः । उत्कृष्टनया बलवत्तया वा । तदेकमुक्तया । स कश्चिद्वीरः । प्रसिद्धतया । विस्तीर्णकान्तये । प्रीतिमुत्यादिनवान् । प्रकृष्टमजयुक्ताय । तृंत्यम् ॥ आदेमंध्या-न्ताभ्यां यथा-'स्तेनतास्तेनतास्ते नता मानवामा नवा मानवाः । दानवादानवा दा-नवा वा नरावा नरा वानरा: ॥' विरंतनस्य कस्यविदनुचरस्य तन्कालीनानामनुजीवि-नामात्मसमर्पणेन केनचित्ररपतिनापमानितस्य तमेव प्रतीयमुक्तिः - हे नरा नृपास । प्रमताः। नृतनाः। पुरुषाः । स्तेनतया चौयंग क्षिप्तस्वामिलक्ष्मीकाः । देपंग प्रतिकृताः। दानकथायामस्तुतिपराः । दानवा एव । नृपतयः । इत्यम्प(१) नरो न्यायस्तद्रहिता बा॰ नरा एवेति ॥ अनियतस्थाने आवृत्तियंथा-- कमिलनीमिलनी दिवतं विना न सहते सह तेन निवेदिताम् । तमधुना मधुना निहितं हृदि स्परति सा रतिसारमहर्निश्चम् ॥' पश्चिन नीम्। श्रमरी। न क्षमते। तां दृष्टा तत्वत इत्यर्थः । सार्थम्। तं प्रियम् । इदानीम् । वस-न्तेन । क्रीडाप्रधानम् ॥ प्रभृततमभेद्मिति । महाक्रविभिराहतस्यानियतदेशावयस्य-

 <sup>&#</sup>x27;वीनां पश्चिणां आणो विश्वाणो न विद्यते विश्वाणो यस्यां माविश्वाणा नैवंविधा ।
 इति रहटालंकारटीकादर्शनेनात्र श्रुटिः प्रतीयते. २. 'दमात्' रहटालंकारे. ३. 'सः ।
 संप्रामे ।' स्यात्. ४. 'प्रसिद्धया' रहटव्याख्याने. ५. 'तुभ्यम्' स्यात्. ६. 'ते' स्यात्.

एतस्य च कविशक्तिख्यापनमात्रफलत्वेन पुरुषार्थोपदेशानुपायत्वात्का-व्यगडुभूततेति भेदलक्षणं न कृतम् । काव्यं हि महाकवयः सुकुमारम-तीनां पुरुषार्थंषु प्रवर्तनाय विरचयन्ति । न च पृथग्यत्ननिर्वर्थे यमकादि-निरुद्धरसं तत्त्रथा सुखोपायः । सरित्पर्वतसागरादिवर्णनमपि वस्तुवृत्त्या रसमङ्गहेतुरेव, किमङ्गनकष्टकाव्यम् ॥

तथा च लोझटः—

'यस्तु सिन्दद्रिसागरनगतुरगपुरान्विणने यतः ।

कविशक्तिख्यातिफलो विततिथयां नो मतः प्रबन्धेषु ॥

यमकानुलोमतिदतरचकादिभिदोऽतिरसिवरोधिन्यः ।

अभिमानमात्रमेतद्गद्वारिकादिप्रवाहो वा ॥' इति ।

स्वरव्यञ्जनस्थानगत्याकारनियमच्युनगृहादि चित्रम् ।

स्वरादीनां नियमश्च्युनगृहादिश्च चित्रं साहद्यादाश्चर्यहेतुत्वाद्वा
चित्रम् ।

तत्र स्वरचित्रं यथा--

'नय मदनगजद्मन वर्कलभगतगमन । गतजननगदमरण भवभयगनरशरण ॥'

हर्ग्वेकस्वरम् ॥ एवं दीर्घेकस्वरद्विज्यादिस्वरनियमे उदाहार्यम् ॥

यमकस्यासंख्यत्वात् इत्यर्थः ॥ न च पृथायक्वानिर्वत्यति । यदाह ध्वनिकारः—
'रसाक्षिप्तत्या यस्य बन्धः शत्यक्रियो भवेत् । अपृथायक्वनिर्वर्तः सोऽलंकारो ध्वनी
मतः ॥' इति ॥ दीर्धिकस्वरिक्वरिक्वरिनयमे इति । दीर्धेकस्वरिनयमे यथा—
'वर्धरेनेशेरेन्द्रैरैजैरैलेजैनैः मैद्धः । मैत्रैनेकैवं धर्यः स्व रीर्दः स्व देवेसीसीः ॥'
विधिविरिक्वः । ईर्लक्ष्मीस्तस्या इनो भनी विष्णुः । ईशः शिवः । इन्द्रो हरिः । ईजः
कन्दर्यः । इला भूः । जिनोऽईन् । सिद्धा देविवशेषाः । मित्रो रविः । रीदो भनदः ।
देवाः सुराः । तेषां संबन्धिभः तैसीः । अनेकैथेयैः स्वैवित्येश्व व स्फुटं सुष्ठु । समन्तादेधे समुद्धो भवाम्यहम् ॥ द्विस्वरित्यमे यथा—'क्षितिस्थितिमितिक्षिप्तिविधिविक्व-

१. 'भिदो हि र' रहटव्याख्याने. २. 'अभिधान' रहटव्याख्याने.

<sup>9.-</sup>२. 'पृथग्यम' इति मूळे ध्वन्यालोके च. ३. 'रैदै:' स्यात्. ४. 'रेदो' स्यात्.

### व्यञ्जनचित्रं यथा---

'र्न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत् ॥'

रणपराब्धुस्ता गणाः कुमारेण जगदिरे इति प्रक्रमः । हे नानानना अनेकरूपवदनाः, स न ना न पुरुषो य ऊनेन हीनेन जितः विजितहीनोऽिप पुरुषोऽपुरुषः । ननु संबोधने । जितोऽप्यजित एव यो न जितप्रभुः । सोऽिप पाप एव, यो जितं जितं नुद्रतीति ॥

एकव्यञ्जनम् ॥

एवं द्वित्र्यादिव्यञ्जननियमे उदाहार्यम् ॥

धितिद्धिलिट् । मम न्यक्ष नमइक्षहरः स्मरहर स्मर ॥' पृथिव्याः पालनपरिच्छेदंःप्रेरण-स्षृष्ठीवेत्ति निधितिद्धीलेढि चेति क्षिप संवोधने मां स्मरेति ॥ त्रिस्तरनियमे थथा— 'क्षितिविजितस्थितिविहितित्रतरतयः परगतयः । उरु रुरुधुर्ष दुस्तुदु(१)र्युधि कुरवः स्म मरिकुलम् ॥' भूमेविजयस्य मर्यादायाश्च विधाने नियमपराः । विस्तीर्णम् । रुद्ध-वन्तः । दुःसहम् । विक्षिप्तवन्तश्च । युधिष्ठिरादयः ॥ आदिप्रहणाचतुःसरादिनियमे-ऽप्यभ्यूद्यम् ॥ द्विज्यादिज्यञ्चननियमे इति ॥ द्विव्यञ्जननियमे यथा—'भूरिभि-

१. किरातार्ज्जनीयस्य पत्रदशे मंगं चतुर्दशस्यास्य श्लोकस्य व्याख्यानावसरे मिल्लनाथस्तु—"नेति । पदच्छेदस्तावत्—न. ना. ऊननुन्नः. नुप्तोनः. ना. अनाः नानाननाः. ननु । नुन्नः. अनुन्नः. ननुन्नेनः. नाः अनेनाः, नुन्ननुन्तुत् ॥ अथ योजना—हे नानानना नानाप्रकाराण्याननानि येषां ते । नानाविधास्या इत्यर्थः । ऊनेन निक्छेन नुन्नो विद्व ऊननुन्नो यः स ना न पुरुषो न । तथा नुन्न ऊनो येन स नुन्नोनो ना पुरुषोऽना नन्वपुरुषः खत् । ऊनाद्गीतः पलायमानस्तु कि बक्तव्यमिति भावः । किंच नुन्न इनः स्वामी यस्य म नुन्नेनः स न भवतीति ननुन्नेनः । नन्नर्थस्य नशब्दस्य 'मुप्सुपा' इति समासः । स नुन्नो विद्वोऽप्यनुन्नोऽविद्व एव । यूयमनुन्नस्यामिकत्वादनुन्ना एवेति भावः । तथा नुन्ननुन्ननुन्नत्तशयेन नुन्ना नुन्ननुन्नास्ताननुदत्तीति नुन्ननुन्ननुदित्विधितपीडको ना पुरुषोऽनेना निर्दोषो न भवतीति । किंतु सदोष एवेति । 'नार्त नातिपरिक्षतम्' इति निषेषादित्यर्थः । अयं तु नैतादश इति न पला-यितव्यमिति भावः । अयमेकव्यन्ननः । अन्त्यस्तकारस्तु न दोषावहः । 'नान्त्यवर्णस्तु भेदकः' इत्यभ्यनुन्नानात् ॥" इत्येवं स्फुटं व्याख्यातवान्.

१.-२. विसर्जनीयो छेखकप्रमादजो भवेत्. ३. 'विजिति' स्थात्. ४. 'स्व' स्थात्.

स्थानमुरःकण्ठादि । तिषित्रं यथा—
'अगा गां गाङ्गकाकाकगाहकावककाकहा ।
अहाहाङ्गखगाङ्गागकङ्गागखगकाककः ॥'

कश्चित्पुरुषः स्तूयते—हे गाङ्गकाकाकगाहक गङ्गासंबन्धीषज्ञलकु-टिलगितिवलोडक, त्वं कुत्सितपापान्येव वायसास्तेषां हन्ता । जिहीतेः किपि हानं हाः । न हां गितं जहाति यत्तथाविधमङ्गं यस्य स खगः सूर् यश्चिहं यस्य स गिरिरथीन्मेरुस्तत्र कङ्काख्याः पर्वतपित्रणः काककाः श-ब्दकारिणो यस्य स त्वं पापहा मेरुनिवासिभिः पिक्षिभिरिप प्रख्याप्यमान-कीर्तिगीमगाः स्वर्ग गतोऽसीत्याशंसायां भूतविन्नदेशः । कायति अर्थम-भिधत्ते इति काकः शब्दः औणादिके । तं करोति इति णिचि तदन्तादके च काककः ॥ कण्ठस्थानम् ।

एवं द्विच्यादिस्थाननियमे उदाहार्यम् । गतिर्गतप्रैत्यादिका । तिचत्रं यथा---

> 'वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा । कारितारिवधा सेना नासेधा वरितारिका ॥'

भीरिभभीरा भूभारेरिभरेभिरे । भेरीरिभिभिरश्रामैरभीरिभीरिभाः ॥' बहुिमः । कङ्करपताकादिभारयुक्तः । भयप्रदाः । भुने भारभूर्तः । दुव्विकिरे । संजिमिरे इति यावत् । दुन्दुभिवश्रदनशीळः । मेघर्यामः । निर्भर्यग्रेजः । गजाः ॥ त्रिव्यश्वनिवमे यथा—'देवानां नन्दनो देवो नोदनो देवनिन्दनः । देवं दुदाव नादेन दाने दानवनिन्दनः॥' देवे विष्णुः । खर्गमुपतापयामास किमित्युपजातशङ्कमकरोत् । नादेन वक्षोस्थिशा-व्देन । दाने विदारणे । दानवनिन्दनो हिरण्यकशिपोः ॥ आदिप्रहणाचतुर्व्यञ्जादिनियमेऽप्यभ्यूष्म ॥ हिज्यादिस्थानियम इति । दिस्थानियमे यथा—'अनङ्गः छङ्गालप्रनानातङ्का सद्दन्ता । सदानघ सदानिन्दश्रताङ्कासङ्गसंगत ॥' इंचित्कामिन-मन्यासक्तिनजवधूनिमिलं सानुनयं काचिदाह—हे सततमपाप, सतामानन्दकारिन्, प्रणनताङ्गेष्यनुरागयुक्त सा सङ्गा कामाक्रमणविल्यानेकपीदा वर्तते । तत्ता रक्षेत्रयः ॥ दन्तकण्ठलक्षणं स्थानद्वयमत्र ॥ त्रिस्थानियमे यथा—'अलिनीलालकळतं कं न हन्ति

१. 'प्रत्यागता' स्यात्.

<sup>1. &#</sup>x27;रिमेरिमाः' स्थात्. २. 'दिवं' स्थात्. ३. 'सकं' स्थात्, ४. 'सहस्रना' स्थात्,

करिगिरिदुर्विगाहा । उत्कृष्टा । अभीगानामप्राप्तभयानां भटसमूहानां जयध्विना युक्ता । विहितश्रत्रक्षया । खार्थे णिग् । अविद्यमान आसेघो यस्याः । मया सह युध्यध्वमिति वरिताः प्राधिता अरयो यया सा यदूनां सेना । द्विषतां बलं प्रयातेति पूर्वेण संबन्धः । अत्रायुक्पादयोर्गतिः युक्पादयोः प्रत्यागतिरित्यधं ते एवेति पादगतप्रत्यागतम् ।

एवमर्धगतप्रत्यागत-स्रोकगतप्रत्यागत-सर्वतोभद्र-अर्धअम-तुरगपद-गो-मूत्रिकादीन्युदाहार्याणि ।

धनस्तनि । भाननं नलिनच्छायनयनं शशिकान्ति ते ॥' अलिवत्रीला अलका एव वश्वलतादिना लता यत्र ॥ दन्ततालुकण्ठलक्षणं स्थानत्रयमत्र ॥ एवं चतुःस्थाना-दिनियमेऽप्यदाहार्यम् ॥ अर्धेगतप्रलागतं यथा-- वेदापन्ने स शक्क रचितनिजरगुच्छे-दयक्रेडरमेरे देवासके ऽमुदक्षी बलदमनयदत्तीदुर्गासवासे।सेवासर्गादुदत्तीऽदयनमद-**छबक्षोदमुके सवादे रेमे र**त्नेऽयदच्छे गुरुजनितचिरक्केशसन्नेऽपदावे ॥'स कश्चित्कस्मि-द्रके रक्तभते पुरुषे रेमे निर्वतोऽभवत् । वेदापन्ने । प्रियंवदे । कृतः सहजाया अविद्याख्यः रज उच्छेदयतो येन । न रमन्ते सुजनेषु धर्मे चेलमरान् दुर्जनानीरयति यः । देव-भक्ते । अविद्यमानहर्षाण्यक्षाणि यस्य सः । जितेन्द्रिय इत्यर्थः । शक्त्यपशमनीतीनां दाता । व्यथायाः परकृताया दुर्गा इन दुर्गाः । शूरा इत्यर्थः । तानपि क्षिपन्ति ये तेषां स्थाने । राजप्रणतिकरणात्रियृत्तः । अद्यया दर्पारोन हिंसया च लक्ते । प्रमाणशास्त्र-कुशले । अयमनुकूलं देवं ये दान्ति खण्डयन्ति तान्त्र्यति छिनत्ति यः । यदि वा अ-यन् अयच्छन् अच्छा नर्मेल्यं नाम गुणो यस्य तस्मिन् शुद्रचरिते । गुरुभिः शुप्रृष्य-माणै: जनिती यश्चिरं क्रेशस्तेन श्रान्ते तत्र वा सक्ते । पदरहितानवति यः ॥ श्लोकग-तप्रसागतं यथा—' निश्चितासिरतोऽभीको न्येजतेऽमरणा रुचा । सारतो न विरोधी नै सामारो भरवानुत ॥ तनुवारमसो भास्तानधीरोऽविनतोरसा । वाहणा रमते जन्ये कोऽभीतो रिताशिनि ॥' कुमारेण गणा जगदिरे इति प्रकान्तम् । हे अविद्यमान-रणाः । तीक्ष्णखद्गप्रसक्तः । भीरहितः । बलात् । न न विरोधी । सप्त आभायतः इति सामासी दर्शनीयः । धुर्यश्च । उन चार्थ । वर्मणा वभस्ति । तेजस्त्री । रुवा तेजसा हेतुना न्येजते न कम्पते । निशब्दः प्रतिषेघार्थः । कः पुनर्यीरो अयवान् । सिंहना-देनादशीके समरे कमनीयेनोन्नतवक्षसा । कीडतीति ॥ सर्वतोभद्वं यथा--'जितानया

<sup>9. &#</sup>x27;अच्छो' रुद्रटालंकारव्याख्याने. २. 'नोऽस्माकम्' इति व्याख्यानस्योपलम्भेन 'नः' इति सविसर्गपाठः किरातार्जुनीये. ३. 'मरणरहिताः' इति घण्टापथसंवादात् 'अविद्यमानमरणाः' स्यात्. ४. 'नोऽस्माकम्' घण्टापथे. ५. 'रसितेन वाब्दितेनैवाश्चाति असतीति रवेणैन विश्वप्राणहारिणीत्यर्थः' इति घण्टापथे.

या नताजितारसाततसारता । न सावना नावसानयातनारिरिना(१)तया ॥' जिता अ-नीतयोऽननुकूलदैवं वा यया । प्रणतानां रणान्तरे आतननमाततं सह तेनेति सवि-स्तरा रदतया । बहुतरं दार्व्यमिलार्थः । न न सरक्षणा । अर्थोद्धकानाम । अन्तकाल-दुष्कर्मविपाकताडनायाः वैरिणी खामिनी(?)तयेत्युक्तरणे संबन्धः ॥ अत्र न केवल-मधोधःक्रमेण स्थितानां पादानां प्रातिलाम्बेन स्थितियावदर्धश्रमस्यापि । तत्र हि प्रथमादिपादानां प्रथमेश्रतुर्थन्तीयद्वितीयप्रथमपादानामृष्टमैश्राक्षरैः प्रथमपादः । एवं दितीयसममेस्नतीयपष्टंश्रत्थंपश्रमेश दितीयनतीयचतुर्थंपादाः । इह च सर्वे तदेवोपल-भ्यत इत्यधंश्रमत्याप्यवस्थानात्सर्वतोभद्रम् ॥ अधंश्रमं यथा-'समस्वरतिदे नित्वं सदरामपैनाशिनि । त्वराधिककसन्नादे रमकत्वमकपैति ॥' सपीरुपाणां रागप्रदे । सभ-यानां कोपाहारिणि । त्वरयाधिकप्रसरस्मिहनादे रणरसिकत्वमपनयति ॥ तुरगपदागतं यथा—'सेना वीवीवीना नावी बीनाना नानाबीवीली । नावीनाबी**डे नावीना बीबीडी** नानानाताली ॥' सेना अहं ना पुरुषो लडयोरेकत्वस्मरणमिति ईले स्तीमि । लीला वियन्ते येपां तान् लीलिनः ैईले स्तातित्येवंशीलो यः स खामी यासाम्। शुद्धवि-पये सविलासात्ररानचंयति यासां प्रभृतित्यधः । आलमनशीं विद्यते यस्य स नाहम् । लीनानि अनांति रथादी यस्य सः । नानाप्रकारा या आल्यो व्यहरचनास्तासु या ली-र्रुयनं क्षेत्रस्तां लान्ति गृह्णान्त ये ते विदानते यस्य । न आलानामाधितानामली भूकः उपजीवकः । आलीनाः श्विष्टाः । "लीलिनी लीलावती इला भूयेंषां ते नृपा विद्यन्ते यस्येति मत्वर्थायः । नानाप्रकारा नरो यस्य । आलवान् मुर्खः । न आली अनाली अमर्खः ॥ अनेन तुरगः खेल्यते । तथाहि- 'खाद्यो बाम्निविधुवारः स्तनाश्वः सागरा-ष्टमः । त्रिषष्ठोऽस्थमबुधिक्यद्विः स्वाग्निद्वापुः सम्ममः ॥ त्र्यन्तोऽव्यिषष्ठक्यम्मोधि-सुर्याक्षिस्तनचन्द्रमाः । भ्यप्रिर्विधसमङ्ग्यद्धिः खाम्भोधिवैद्विसायकः ॥ वेदाश्रो दिवसः खतंक्यश्वः खान्तोऽङ्गिपृकः । तुर्थेपुर्धव्यिराचाङ्गिर्याचोऽन्ध्यप्रिर्ययोगीमः ॥' खादि-भिरेकादीनि लक्ष्यन्ते । अत्र समासस्थं पूर्वपदं पद्गेरुत्तरपदं तु कोष्टकस्य बाहकस् । ययोरश्रस्य गमः संवारपदमिति यावत् । एवमेव च तुरगफलकस्यापारेधेंभें खेल-नीयाः ॥ गोम्त्रिका यथा—'कात्र-पुलोमतनयास्तनताडनानि वक्षःस्थलोच्छितरया-अनपीडनानि । पायादपायभवतो नमुचिप्रहारी मायामपास्य भवतोऽम्बुसुचां प्रसारी ॥' पादे गोमुत्रिकेयम् ॥ अर्थगोमृत्रिका यथा-- 'चुडाप्रोतेन्द्रभागगृतिद्वितत्तमः कन्द्ली-चकवालो देवो देयादुदारं शममरजनतानन्दनोऽनन्यधामा । क्रीडाधृतेशभामा वस-

<sup>9. &#</sup>x27;दढता' स्थात, २. 'सेनाः, लीलीलीनाः, न, भाली, लीनानाः, नानालीलीली, न, भालीनाली, इंछे, ना, आलीनाः, लीलीली, नानाना, अनाली' इत्येवं पदानां विभागो रुद्रट्याख्याने दर्शितः. ३. 'ईंट्टे' स्थात्. ४. 'आलीनाना' रुद्रट्याख्याने. ५. 'लीनलीली' स्थात्. ६. 'परे' स्थात्.

श्राकारः खन्न-गुरजवन्यायाकृतिः । तिस्तरं यथा—
'मारारिशकरामेभगुसैरासाररंहसा ।
सारारब्धस्तवा नित्यं तदार्तिहरणक्षमा ॥
माता नतानां संघट्टः श्रियां वाधितसंश्रमा ।
मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिश्यादुमादिमा ॥'

मारारिः शिवः । रामो मुशली । आसारवेगतुल्येन सर्वेषामाद्या ॥ स्वद्गः ॥ तथा च—द्राढिकान्तरे साधारणो माशब्दः । तस्य दक्षिणतोऽभः क्रमेण वर्णाश्चतुर्दशः । शिखायां साशब्दः । ऊर्ध्वक्रमेण । वामतस्तावन्त एव यावन्माशब्दः साधारणः । एतत्फलम् । तस्यैव माशब्दस्य दक्षिणतो निःसरणक्रमेण गण्डिकायां वर्णत्रयम् । उपिर माशब्दः साधारणः । तस्य दक्षिणतो वामतश्च तथेव चत्वारश्चत्वारो वर्णाः । एतच कुलकम् । ततस्तस्य माशब्दस्योपिर वर्णद्वयम् । एतन्मस्तकम् । सामामाशब्दा द्विःपम्बक्टत्वो द्विरावृत्ताः ॥

'या दमानवमानन्दपदमाननमानदा । दानमानक्षमानित्यधनमानवमानिता ॥'

या इन्द्रियजयेन उत्तमो य आनन्दस्तस्य पदम् । विद्यया हि शमसु-खलाभः । मुखस्य पूजां ददाति । निरपभ्रंशभाषणाद्धि मुखं पूज्यं भवति ।

दनतिमच्छेदनीव श्रुवा णो देहे देवी दुरीरं दममर ''ंतनानिदनो नान्यधामा ॥' शं सुखम् । असाधारणस्थानः । अिडया अपनीतः शिवकोधो यया । श्रुवा भूक्षेपेण अस्माकं शेरीरो दुरपसार्थमुपशमं संततप्रणता प्रतीहारेण । उमा च अपूर्वयुतिः ॥ श्रोके गोमूत्रिका यथा—'पायाद्वश्चन्द्रधारी सक्तलस्र शिरोलीढपादारिवन्दो देव्योकद्धान्त्रभागः पुरदनुजदवः स्त्यानसंविश्विधानम् । कन्दर्पक्षोददक्षः सरसस्र वधूमण्डलीगीत्तग्वां देखाधीशान्धकेनानतचरणनखः शंकरो भव्यभाव्यः ॥' धनज्ञानिधिः । अव्यध्येयः ॥ 'देयाश्वश्वण्डधामा सलिलहरकरो इडकन्दाभिवन्वो देहे रुग्भक्ररागः सुरम्य अस्त्यासंपित्रधानम् । अदं दिग्क्षोभदश्चीः सदसद्रवधृखण्डनागीरगम्यो देन्यधी बन्धहानावततरसनयः शंपरो दिव्यसेव्यः ॥' तिग्मांशः । रुजां विनाशे आसक्तः । अदं कल्याणम् । दिशां क्षोभदा श्रीर्थस्य । सत्योऽत एव निभया वा वध्वस्तिर्भर्त्सनवचसामविषयः । न दैन्यमेषयत इत्येवंशिलः । कर्मबन्धपरित्यागे विस्तीणीं

१. 'असाकं' इति व्याख्याकरणात् 'नो' स्थात्. २. 'नता नन्दिनानन्य' स्थात्. ३. 'शरीरे' स्थात्,

दानमानक्षमा एव शाश्वतं धनं येषां तैः पुरुषैः पूजिता । मानं ज्ञानम् ॥ सुरजबन्धः ॥ तथा हि—पादचतुष्टयेन पङ्किचतुष्टये कृते प्रथमादिपादेभ्यः पश्चमाद्यक्षराणि चत्वारि । चतुर्थादिपादेभ्यः पश्चमादीनि च च-त्वारि गृहीत्वा प्रथमः पादः । द्वितीयात्प्रथमं प्रथमाद्वितीयतृतीये द्विती-यतृतीयाभ्यां चतुर्थे चतुर्थानृतीयद्वितीये तृतीयात्पादात्प्रथममक्षरं गृहीत्वा द्वितीयः पादः । द्वितीयाद्ष्यमं प्रथमात्सप्तमषष्ठे द्वितीयतृतीयाभ्यां पश्चमे चतुर्थात्प्रक्षमसमे तृतीयाद्ष्यमं च गृहीत्वा चतुर्थः पादः । एवं मुसल-धनुः-बाण-चक्र-पद्मादय उदाहार्याः ॥

नयो यस्य । दा पिपर्ति पुरयति ॥ आदिप्रहणाद्गजपदरथपदादीनि ज्ञातव्यानि ॥ मुस-लेखादि । मुसलधनुषी यथा--'मार्यावत्तं महाहावा रसायातं लसद्भुजा । जात-लीलायथासारवाचं महिषमावधी: ॥' 'मामभीदा शरण्या मुर्त्सद्वाहकप्रदा च धी: । थीरा पवित्रा संत्रासाश्रासीष्टा मातरारमः ॥' संदानितकमिदम् । महान् हावश्रेष्टालं-कारो यस्याः । वीररसेनागतम् । सारादेपानतं यथासारं यैथासारं वाग्यस्य । प्रतिज्ञा-अष्टमित्यर्थः । हे मातः, इतवती त्वम् । एवंभूता या सा त्वमारमः व्यापारान्तरानिव-र्तस्व मां भयात्रासीष्टाः रक्ष्याः । अभियं ददानि या मृत् हर्षरूपा । धीः संविद्गा ॥ मुसलस्य न्यासी यथा-'मा' इत्यतः प्रभृत्यधोधः क्रमण वर्णसम्बम्। ततो वर्ण-देशमात्रं दक्षिणपार्श्वं प्रयुत्याधोत्रः क्रमेण इस्तप्राह्यस्थानार्थं वर्णत्रयम् । ततो वाम-पार्श्वे प्रमृत्य वर्णपश्चम् । ततो मध्ये 'जा'शब्दः साधारः । तदुपरि दक्षिणपार्श्वे प्रवत्योध्वेकमेण वर्णप्रवक्षम् । तदुपारं वामपार्थे प्रसःय बाधारं वर्णत्रयम् । ततो दक्षिणपार्श्व प्रवत्य वर्णसप्तकम् ॥ धनुषो न्यासो यथा--'मा'शब्दः शिखा। ततो 'म'कारात् प्रभृत्याद्यमर्थं कृटिलमधः क्रमण विन्यास्यम् । तता 'धी'शब्दात्साधारात्प्रभृति 'त्रा'शब्दान्तमूर्धकमेण न्यास: । ततः 'सं'शब्द: । पार्श्वे ततः 'त्रा' इति साधार: । त-तोऽपरपार्श्वे 'सा' इति । ततः 'त्रा'शब्दः साधारः । ततोऽक्षरषटुमूर्ध्वक्रमेण न्यास्यम् । ततो 'म'शब्दः साधारः ॥ बाणो यथा--'माननापरुषं लोकदेवीं सद्रस संनम । मनसा सादरं गत्वा सर्वदा दास्यमङ्ग ताम् ॥' पूजयापगतो रोषो यस्थास्ताम् । त्रिभुवनदे-वीम् । हे शोभनभिक्तरसः । सम्यक् प्रणमः । मनसा दास्यं गत्वा । तां देवीम् । अ-

१. 'मायाबिनं' रहटे. २. 'दनपेतं' स्यात्. ३. 'न यथासारं' स्यात्.

क्रेति प्रियाहाने ॥ न्यासी यथा-अधोधः क्रमेण वर्णचतुर्दशकम् । ततौऽक्षरद्वयं फ-लकार्घ साधारम् । तत् जःवैकमेणाक्षरचतु ईशकम् ॥ यथा वा-प्रथमपादेन जःवै-कमेण शरः । तत ऊर्ध्व फलस्यादी 'दे' । तदःवी च वामभागे 'वीम्' । मध्ये 'सः' । दक्षिणतो 'द्रः' । ततो मध्यसकार एव द्विः । तद्वपरि फलाग्रे 'त्रमौ' । अटनेवीमत ऊ-र्ध्वकमेण 'मनी' । मुले 'सा' साधारः । दक्षिणतोऽध कमेण 'दरम्' । दक्षिणवाजे कर्ष्वकमेण 'गत्वा सर्वे' । ततः शरे 'सःमा'वर्णयोरन्तरे 'दा' साधारः । वामवाजेऽधः क्रमेण 'स्यमङ्गताम्' ॥ चकं यथा--'त्वं वादे शास्त्रसङ्गिन्यां भासि वाचि दिवंकिसः । तवादेशास्त्रसंस्काराज्यन्ति वरदे द्विषः ॥ हे अभिरुपितदायिनि, वादे स्वपक्षपरपक्षप-रिप्रहे शास्त्रसक्तायां भारत्यो त्वम् । शोभसे । तथा देवा रिपृन् अभिभवन्ति । कुतः तवाज्ञैवाक्षं विनाशायाभिमित्रतं द्रव्यं तद्भावनाया हेनोः ॥ अत्र पथाक्षरयमने-Sप्यप्रस्यभिज्ञानाद्वस्यभिज्ञायमकम् ॥ 'सदाव्याजवशिध्याताः सदात्तजपशिक्षिताः । ददास्यजस्रं शिवताः सूँदत्तोजदिशि स्थिताः ॥' सर्वदा अव्याजं जितेन्द्रियध्यीताः । शोभनं कृत्वा गृहीतमन्त्रवर्तनैरभ्यस्ताः । श्रेयस्त्वानि सुप्रजितं विष्णुस्थानं परं बह्म तन्न स्थिताः ॥ गोमन्त्रिका धेनुरियं कमव्युक्तमाभ्यां चतुर्विशतिप्रकाराः । तथा हि---चतुर्विप पांदेषु पद्भिश्चो लिखितेषु प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोधः कर्मर्थपरीत्याभ्यां प्रकाराध्यन्वारः । एवं प्रथमनृतीययोः शिष्टयोश्र प्रथमचतुर्थयोः शिष्टयोश्र द्वितीय-ततीययोः शिष्टयोश्र द्वितीयचतर्थयोः शिष्टयोश्र ततीयचत्र्थयोः शिष्टयोश्र चत्वारश्र-रबार इति साकल्येन पट्चतुःका इति ॥ 'हरेः खमारं देविन्वा जनताशित्य तन्वतः । वेति सप्तारं देवि त्वा योगेन क्षपिताशुभा ॥' हे देवि, भगवती गोविन्दस्य भगिनीमु-पास्य जनसम्हो निजमुत्कर्षे परमार्थतो जानाति । कथम् । चित्तवृत्तिनिरोधन व्यवहृत्य । कीहरजनता । विनाशितकिल्बिपा । तथा च मनुः-- प्राणायामैदंहेहोबानप्रत्याहारेण संगतिम् । ध्यानेनानीश्वरान्भावान्धारणानिश्च किल्विपम् ॥' अनियतावयवं यमक-मेतत् ॥ 'सदाप्रोति पंतिज्योंनिम्नादृशं व्यन्त्रभावतः । प्रभावतः समो येन कल्पते मोहनुत्तितः ॥' शोभनम् । आदित्यस्य तृत्यः । मोहविनाशात् । एतेन ज्योतिःस्यरूपा भगवतीति प्रतिपादितम् । यदुक्तम्—'यदादिल्यगन तं जो जगद्रासयतेऽखिलम् । यश्चन्द्रमित यशामी तत्तेजो विद्धि मामकम्॥' मध्ययमकमन्तादिकमिदम् ॥ 'त्व सहितः सितापारा पैरविद्योत्तितीर्षतः । 'संसा · दत्र नाम्ब त्वं (सत्वं पासि विपत्तित:) ॥' त्वं श्रोमना गतिः । निर्मला अनन्ता प्रकृष्टं तत्त्वज्ञानम् । अत्र भवे । हे मातः । प्राणनामा-पदः । गृहचतुर्थः ॥ 'परमा या तपोवृत्तिरायीयास्तां स्पृति जनाः । परमायात पोषाय र्घियं शरणमाहता: ॥' हे जना:, अत्यर्थ सादराः सन्तः देव्यास्तो स्पृति शरणमागच्छत ।

<sup>9. &#</sup>x27;मूदात्ताज' इति देवीशतके. २. 'यति' इति देवीशतके. ३. 'पराबि-' इति देवीशतके. ४. 'संसारा' इति देवीशतके. ५. 'प्राणिनम् । आ' स्यात्. ६. 'या' इति देवीशतके.

किंविधा । या स्पृतिः प्रकृष्टा तपोबृत्तिः । देवीस्मरणमेव प्रमं तप इस्पर्यः । अनि-यतावयवं यमकमिदम् ॥ 'प्रवादिमतभेदेषु दर्शास्ते महिमाश्रयः । भान्ति त्वित्रिशि-खरेथेव शिखानामसमाश्रय: ॥' दर्शनानि महिन्नामाश्रय: । यानि प्रवादिनां भिन्नानि ज्ञानानि तास्त्वदीया दृष्टय इति तात्पर्यम् । भवित्रग्रूलस्य कोटीनां विषमधारा इव । अन्त-यमकम् ॥ 'यचेष्टया तव स्फीतमुदारवस् धामतः । तचेतो यात्यवहितं सदा रवस-धामतः ॥' यश्वेतस्तव श्रवणचिन्तनाध्ययनादिव्यापारेण विकसितं सावधानं च । अत एव शाश्चतधनरूपम् । तचेतो हर्पेणोपलक्षितं धामतोऽनो मोक्षलक्षणान् समुधां शब्दामृतं शब्दबद्घोदयं याति । गोम्त्रिकावन्धो यमकं वा ॥ 'भुरदेशस्य ते कीर्तिमैन ण्डनत्वं नयन्ति यै: । वरदे शस्यते धीरैभवती भवि देवता ॥' खर्गस्य । ते प्रमांसः । हे बरदे । धीरैरविकृतिवित्ते: । तेषां कीर्तिः स्वर्ग यातीति आवः । अनियन।वयवं यम-कम् ॥ पादपराष्ट्रस्या गोमूत्रिकापि ॥ 'तत्त्वं वीतावततनुसत्त्वं ततवती ततः । विसं चित्तं च वित्तत्व वीतावीतवतां वत ॥' यतस्त्वं भवती तत्तत्वं परब्रह्मखरूपम् । वीताव-ततनुत् विगतविस्तीर्णेव्यथम् । विस्तारितवनी । सांख्यानां त्वमेव यस्मात्सवेत्र प्रधान-मित्यर्थः । तता हेताहे वित् विद्ये, वीतसंज्ञाध सांख्यानां प्रधानपुरुपसँद्भावका दश हेतवस्तंद्रत्तां सांख्यानां तव वित्तत्वं वित्तं भवत्या धनत्व प्रतीतम् । त्व धनं प्रसिद्ध-मित्यर्थः । वतेत्याश्रयं । द्यक्षरः ॥ 'तारे शरणमुंच्यन्ती मुरेशरणमुखमः । त्वं दोषापासिनोदप्रखदोषा पासि नोदने ॥' हे ताराख्ये देवि विमले. बस्त्वं शरणं सत्ती आश्रितत्राणायोत्तिष्टमाना । शकस्य संप्रामम् । व्यापारै: । दोषक्षेपिणा निजवाहुना रक्षसि । प्रेरणकाले पर्लाबतारी देवा भवतीं शरणमेन्य पुनः संप्रामसमर्थाः संपद्यन्त इति बाक्यार्थ: । उद्यन्तीत्यत्र मुन् चिन्त्य: । अनियतावयवं यमकम् । पादगोम्त्रिकापि ॥ प्रामुक्तेन 'सुरदेशस्य ते कीतिं:' इत्यनेन पादपराय्त्रिमोम्त्रिकायन्थेन गह असूना पादगोम्त्रिकावन्धनत्णवन्धयम् । तथा हि । प्राक्तनश्लोकस्य प्रथमतृतीयपादाक्षरे-रधोध: क्रमेण पद्भिद्वये कृते गोमुत्रिकया नालिकत्पद्यते । अनावृत्यान्त्यवर्णाभ्यां बुधम् । तदुपरिशच 'तारे' इत्यादिक्षीकपादैरुध्वैकमेण पश्चिन्तुष्टये कृते पादगोम्-त्रिकया मुखम् । अन्त्यानां वर्णीनामनावृत्या शराक्रपेणार्थं द्वारप्रादेशदर्शनम् । इति ॥ 'सुमातरक्षयालोकरक्षयात्तमहामनाः । स्वं धैर्यजननी पासि जननीतिगुणस्थितीः ॥' अक्षयज्ञानरक्षणन । गृहीतं महत्मनो यथा । धैयांत्पादिका । अनियतावयवं मध्यादियः मकम् ॥ 'ख्यातिकल्पनदर्भका त्वं सामर्ग्यजुपामिनः । सदा सरक्षसां सुख्यदानवानाः मसस्थितिः ॥' स्यातिरेकत्र वेदानामन्यत्र दानवानां कल्पनं छेदनांमति । अद्वितीया ।

९. 'शस्ते' इति देवीशतके. २. 'बिलव' इति देवीशतके. ३. 'वीतसंज्ञा-अवीत-संज्ञा च सांख्यानाम्' इति देवीशतकव्याख्यायां केयटः. ४. 'सद्भावा वेदका देशहे-' इति देवीशतकव्याख्यायां केयटः. ५. 'तद्भतां' इति देवीशतकव्याख्या-६. 'मुखन्ती' इति देवीशतके. ७. 'नुम्' स्यात्.

त्रयाणां वेदानां परिपूर्णत्वभाजामपि । इतोऽस्मिल्लोके । अस्माज्ञगतस्य । सरक्षणाभि-मुख्यप्रदा । अकृतकानां वेदविशेषणमिदम् । जीवित्रह्या सती । सराक्षसानां प्रधानदै-त्यानां दु:खासिका सत्यपि । रेफविवर्तिकोऽयम् । 'र्ग्य' इत्यत्र रेफ उपरिष्टादधश्व परिवृत्तः ॥ 'सिता संसत्य सत्तास्ते स्ततेस्ते सततं सतः। ततास्तितेति तस्तेतिसतिः सति-स्ततोऽसि सा ॥' हे देवि. यतो निर्मला । सभासा । शोभनता । तिष्ठति । स्तवात् । तव । सदा। साधोः। तथा विस्तीर्णा। विद्यमानता। एति। दीर्घायर्भवतीत्यर्थः। क्षिप्ता ईतिस्तिरु-पह्रबप्रभवो यस्यामस्तितायाम् । ततो हेतोः शोभना ऊतिः सुरक्षा । सा प्रसिद्धा । भवसि त्वम्। बक्षरः ॥ 'त्वदाज्ञया जगत्सर्वे भासितं मलनुदातः । सदा त्वया सगन्धेर्वसिरिद्धम-रिजुलितः ॥' हे मलजुत् आवरणनिवारिणि, त्वच्छासनेन त्रैलोक्यं वर्तते । यतो रिपुक्षे-पणात्वया प्रकाशितम् । अर्थगोमूत्रिकावन्धः ॥ 'यतो याति ततोऽस्येति यया तां तायतां यते: । मातामितीत्तमतमा तमोतीतां मति मम ॥' यया मत्या यतो निवर्तते ततो विमुच्यते तां मम मति । विगततमस्कां तायतां पालयताम् । भवतीत्यर्थः । या मतिश्वतर्थाश्रमस्थस्य जननी । अपरिच्छित्रा । अतु एव प्रकृष्टतमा । त्र्यक्षरः ॥ एते षोडश श्लोकाश्वके रेमेर्रारभ्य नाभि यावत् अनुलोमतो लिखितः षोडशाराः। अत एव च नाभेरारभ्य पुनरनुलोमतो लिखिता अन्ये पोडश । इत्थं द्वानिशदराः ॥ 'महतें त्वं श्रिता दासजनं मोहच्छिदावस । यः शुद्धत्व गतः पापमन्यस्य प्रसमं जयाँ ॥' माहात्म्यम् । हे मोहच्छिदज्ञाननाशिनि । आवस अधिग्राय । इति द्विविधी हि जनः, अपापः सपापश्च ॥ 'त्वं साज्ञासु जगन्मातः स्पर्धेज्ञाता स्वत्मेसु । प्रज्ञा सुख्या समुद्रासि तरप्रथरवं प्रदर्शय ॥ हे जगन्मातर , विविक्तं विदिता सती त्व शोभनवरमंस सन्मार्गेषु विषये आज्ञासु निरूपणासु सा सुख्या प्रज्ञा वर्तते । तस्याः प्रज्ञायाः पृथुत्वं समुद्रासनशीलं प्रकटी कुरु । अस्मादेव चयमार्या प्रादर्भवति । 'आज्ञाम् जगनमातः स्पर्धेज्ञाता सुवरमेसु प्रज्ञा । भासि त्वं सा सुख्या समुत्पृथन्वं प्रदर्शय तत् ॥' शोभनं वर्सं येषां तद्विषयामु राजा मः । स्पष्टं समुन्प्रकटमानन्दरूपं महिमानं तस्मान् । शेषं तथैव ॥ 'हन्त्रयो रुषः क्षमा एताः सदक्षीभास्त्वमुन्नतः । सतेहितः सेवते ताः सततं यः स ते हितः ॥' कोधस्य विनाशिन्यः एताः क्षमाः शोभना अविकाराश्च त्वमिन । अतो हेतीर्थ उन्नतः प्रकृष्टः सता शोभनेन मार्गेण ईहितो व्यापारिनः सन्तं ताः सेवते स तेऽनुकृतः ॥ 'करोषि नास्त्वमुत्खातमोद्दस्थाने स्थिरा मनीः । पदं यतिः सुतपसा लभतेऽतः सञ्चित्रम ॥ हे उन्मलिताज्ञानपदे यतस्या मतीमैंत्रीप्रभृदितादिकाः अचलास्त्वं करोषि, अतो हेतोः यतिमुमुखः सह शुक्किन्ना वर्तते यसन्पदम् । तमोमल-

 <sup>&#</sup>x27;तत।'स्यात्. २. 'वें समिद्धम-' इति देवीशतके. ३. 'ते:' इति देवीशतके.
 'नेमे' स्यात्. ५. 'तां' इति देवीशतके. ६. 'यच्छुद्ध-' इति देवीशतके. ७. 'य' इति देवीशतके. ८. 'अधितिष्ट' इति देवीशतकव्याख्यायाम्. ९. 'ष्टं झा' इति देवीशतके.
 'धं' इति देवीशतके.

च्युतं मात्रार्धमात्राबिन्दुवर्णगतत्वेन चतुर्घा । तत्र मात्राच्युतकं यथा—

'भूतियोजितभर्तव्यः कृपाणाकान्तमण्डलः । महापदशुभावास त्वत्समः कुपतिः कुतः ॥'

अत्र क्रुपणेति । विभूतिर्भस्म च । महापदेति शुभावासेति संबोधने पदद्वयम् । महापदोऽशुभस्यावासेति पदमेकं च ॥

अर्धमात्राच्युतं यथा---

'पयोधरभराकान्ते विद्युष्ठेखाविराजिते । कान्तः सर्वजनाभीष्टो बाले दुःखेन लभ्यते ॥'

अत्र 'न्दु' इत्यत्र नकारो व्यञ्जनं च्युतम् ॥ बिन्दुच्युतं यथा---

> 'सहंसा निलनी ताराशारिता गगनाविनः। शोभते भूमिपालानां सभा च विबुधाश्रिता॥'

सह हसेन विकाशेनेत्यपि॥

हीनमित्यर्थः । बत्वार एते नेमिश्लोकाः । एभ्यश्च प्रथमं प्रथमं त्रीण त्रीष्यक्षराणि लिख्यन्ते । चतुर्थ चारशोकप्रारम्भाक्षरं भवति । इन्थ नेम्यर्थनिमीलनम् । पुनरतुली-मलिखिताच्छोकपोडशकाचैवमेवान्लमक्षरं त्रिषु लिखितेषु चतुर्थ भवतीति नेमेर्द्वि-तीयमर्थ मीलितं भवति । एवमेव चान्तर्लिखितम्हरेव नेमिश्लोकर्नाभिनिमीलनं भवति । अत एव चारद्वात्रिंशतो नेमिस्थानात्राभितो वा तृतीयं तृतीयं चाक्षरमादाय वर्णद्वा-त्रिंशतः श्रोकोऽयमुत्पवते ॥ 'देव्या खप्नोत्रमादिष्टदेवीशतकसंक्रया । देशितानुपमामा-धारतो नोणमुतो नुतिम्॥' देव्या वागीश्वयां स्वप्नाविभावे आदिष्टा या देवी शतकमिति संज्ञा तया देशो निदंशो विवतेऽस्यास्तस्या भावो देशिता तयानुपमां देवीस्तोत्रतया सर्वोतिशायिनीं नोणसुतः श्रीमानानन्दवर्धननामा स्तुतिमिमामकाषीदिति ॥ पद्म यथा-भासते प्रतिभासार रसामाताइताविमा । भावितात्मा ग्रुभा वादे देवामा वत ते सभा ॥' हे प्रज्ञातिशयोत्कृष्ट, वादे रसेन समन्तादीमा इता अशोभा यया । एकाप्री-कृतहृदया बादे एव । देवविजिगीपुभिः पण्डितराभा यस्याः । बतेत्याश्चर्ये निपातः । एषोऽष्टदलपद्मबन्धः । तथा हि-भाशब्दः कणिकास्थाने । ततोऽक्षरद्वयेनैकं दिग्दलं नि:सरणक्रमेण बिदिग्दलं चाक्षरद्वयेन प्रवेशक्रमेण।ततः स एव भाशब्दः। ततोऽक्षर-द्वयेन दिग्दलं निर्गमप्रवेशाभ्यां भाशब्दं यानत् । ततोऽक्षरद्वयेन विदिग्दलं निर्गमेण । ताबतैव दिग्दलं प्रवेशेन भाशब्दं यावत् । पुनर्भाशब्दो निर्गमेण च तदेवाक्षरिक-स्पादिना कमेण दलाष्टकमुत्पावसिति दिग्दलवर्णानां द्विभीशब्दस्य चाकृष्टत्व सावृत्तिः ॥

वर्णच्युतं यथा---

'सितनृशिरःस्त्रजा रचितमौलिशिरोगणिमौक्तिकैस्तथा शिखिरुचिरोर्ध्वेदक्पृथुललाटतटे तिलकित्रया च सा । स्फुटिवकटादृहासलिलेतं वदनं स्मितपेशलं च त-दिमनवमीश्वरो वहति वेषमहो तुहिनाद्रिजार्चेयुक् ॥'

दामनवमाश्वरा वहात वषमहा तुहिनादिजाचयुक् ॥ अत्र गौरीश्वरवर्णने सिद्धिच्छन्दिस प्रतिपादमाद्याक्षरद्वयपातेऽन्त्याक्षर-सप्तकच्युतौ चेश्वररूपवर्णनमेव प्रमिताक्षरावृत्तेन । यदि वा आद्याक्षरसप्त-कच्युतौ अन्त्याक्षरद्वयपाते च गौरीवर्णनं द्वतविरुम्बितवृत्तेन ॥

गूढं कियाकारकसंबन्धपादविषयत्वेन चतुर्धा ।

क्रियागूढं यथा-

'स्तनज्ञधनाभिराममन्दं गमनिमदं मदिरारुणेक्षणायाः । कथमिव सहसा विलोकयन्तो मदनशरज्वरजर्जरा युवानः ॥' 'हे युवानः, कथमिव यूयं न स्त' इति कियागृदम् ॥ कारकगृदं यथा—

'केनेमौ दुर्विदग्धेन हृदये विनिवेशितौ । पिवतस्ते शरावेण वारिकह्नारशीतलम् ॥' अत्र 'शरौ' इति कर्मणो गृढत्वम् ॥

संबधगृढं यथा--

'न मया गोरसाभिज्ञं चेतः कस्मात्प्रकुप्यति । अस्थानरुदितैरभिरलमालोहितेक्षणे ॥' अत्र ''मे चेतसागोरसाभिज्ञम्' इति संबन्धगृदम् ॥ पादगृढं यथा—

(२)(१) (१) (१) (५) (७) (८)
'धुवियद्गामिनीतारसंराविहतश्रुतिः ।
हैमेषुमाला शुशुभे'''' ॥'
अत्र 'विद्युतामिव संहतिः' इत्यस्य गूढत्वाद्गूढत्वम् ॥

१. 'मे, चेतः, आगोरसामिश्रम्' स्वात्-

गूढादीत्यादिपदेन प्रश्नोत्तर-प्रहेलिका-दुवेचकादिपरिग्रहः ॥
एतच कष्टकाव्यत्वात्कीडामात्रफलताच न काव्यरूपतां दधातीति न
प्रतन्यते ॥

अर्थभेदभिकानां भङ्गाभङ्गाभ्यां युगपदुक्तिः श्लेषः ।

'अर्थभेदाच्छव्दभेदः' इति नयेन वाच्यभेदेन भिन्नानामपि शब्दानां तन्त्रेण युगपदुचारणं भिन्नस्वरूपापह्वनं स्थिप्यन्ति शब्दा अत्रेति श्लेषः । स च वर्णपदलिङ्गभाषाप्रकृतिप्रत्ययवचनविभक्तिरूपाणां शब्दानां भङ्गाद-भङ्गाच द्वेधा भवति ।

यथा---

'अलंकारः शक्काकरनरकपालं, परिजनो

विशीर्णाक्को सङ्की, वसु च वृष एको बहुवयाः ।,
अवस्थेयं स्थाणोरिप भवति सर्वामरगुरोविधी वक्के मूर्कि स्थितवित वयं के पुनरमी ॥'
अत्र विधिविध्येत्युकारेकारयोविर्णयोर्भक्कः ॥
'ते गच्छिन्ति महापदं भुवि पराभृतिः समुत्पद्यते
तेपां तैः समलंकृतं निजकुलं तैरेव लब्धा क्षितिः ।
तेपां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिता नित्यशो
ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ॥'

भादिप्रहणात् हल-शक्ति-ग्रूल-खित्तक-नागपाशादयो शेयाः ॥ प्रश्नोत्तरि । तथा चाह—'यह्य पर्यनुयोगस्य निर्भेदः कियते वुधैः । विद्रुषगोष्ठयां नाक्येकां तिह्व प्रश्नोत्तरे विदुः ॥' यथा—'काहमस्मि गुहा विक्तः प्रश्नेऽमुष्मिनिकमुत्तरम् । क्यमुक्तं न जानासि कदर्ययसि यत्सक्षे ॥' अत्र कदर्थयसीत्येतत् कथवर्णाभ्यां मुक्तं दर्यसीति उत्तरम् ॥ एतच भन्तःप्रश्न-बहिःप्रश्न-जातिप्रश्नादिभेदैरनेकप्रकारं प्रकृता-वृपयोगात्कविशक्तिक्यापनफलत्वात्र प्रतन्यते ॥ प्रहेलिका यथा—'पयिविनीनो धेन्नां बाद्यणः प्राप्य विश्वतिम् । ताभ्योऽष्टादश्च विकीय गृहीत्वकां गृहं यतः ॥' घेन्वा कनाम् ॥ एवमन्येऽपि प्रहेलिकाप्रकारा अभ्यूषाः ॥ तथा दुवैचं दुःशवं दुवीधमपि किहायां न विवध्यते । वथा—'नांष्ट्रा त्याष्ट्रारिराष्ट्रे न भाष्ट्रे नादंष्ट्रिणो जनाः । भार्तराष्ट्राः सुराष्ट्रे न महाराष्ट्रे तु नोष्ट्रिणः ॥' नांष्ट्राः राक्षसाः । त्यष्ट्ररपत्तमिति स्थाष्ट्रो

अत्र महतीमापदं महत्पदं वेत्यादि पदानां भक्कः ॥

'भक्तिप्रहृविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पिंभनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये ।

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदशोस्तन्वती

युष्माकं कुरुतां भवार्तिशैमिनी नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥'

अत्र च 'नीता ईहितप्राप्तये' इति च स्त्रीनपुंसकलिक्क्षयोः श्लेषः ॥

'कुरु लालसभूलेहे महिमोहहरे तुहारिविच्छिते ।

हरिणारिसारदेदे वरे वरं हर उमे भावम् ॥'

कश्चियुत्सर्ध्यांनोनीनां भवानीं स्वकान्तां च संस्कृतयां कृतया वाचा तुष्टुवे—हे उमे, हरे रुद्रे भावं श्रद्धां विधेहि । अर्थान्मम । कीहरो हरे । लालसमर्थान्मनस्तद्भवं कामं लेढि सा यस्तत्र । महिम्रैव वितर्कहर्तिर । हरसंनिधौ हि सर्वज्ञानाभिभव इति श्रुतिः । तोहन्त्यदीन्त येऽरयस्तैर्वि-रिहते सिंहवलशरीरे परिणेतिर श्रेष्ठम् । उमाया एव इमानि संबोधनप-दानि ॥ प्राकृते तु—हे वरे कान्ते, ते तव संबन्धिनि कुरुलालसश्रूलेखे महीमोहगृहे हारिणि विच्छिते च तनुमध्यत्वान् । हरिप्रियाप्रधानवर्षाप्(?) यद्वरं नयनाननस्तनजधनादि तन्मेऽभिलाषं हरतु कामं पूरयतु ॥

एवं भाषान्तरभङ्गेऽप्युदाहार्यम् ॥

वृत्रसस्यारिरिन्द्रसस्य राष्ट्रे खर्गे ॥ भाषान्तरभङ्गेऽपीति । संस्कृतभाषाया माग-ध्या समावेशो यथा—'कुललालिलावलोले शलिले रो शालशालिलवशूले । कमलाशव-खालिबले मालेदि शमन्तके विशमे ॥' कथिजातसंसारभयो वक्ति—कुललालिनो महापु-

<sup>9. &#</sup>x27;शमनं' का॰ प्र॰. २. 'ध्यानोन्नीतां' स्थान्. ३. 'कृर लालसभूछेहे महिमो इहरे तुहारिविच्छिने हरिणारिसारदेहे वरे वरं हरे उमे भावम्' इत्येवं संस्कृतपक्षे पदानि.

४. 'कुरुलालसञ्ज्ञेखे महीमोह्यहे ते हारिविच्छित्रे । हरिनारीसारदेहे वरे वरं हरतु मे आवम् ॥' इति प्राकृतपक्षे छायाः

 <sup>&#</sup>x27;क्ररालिरावलोकं सलिलं तस्पारसालिरवज्ञूरम् ।
 कमलासवलालिवरं मारयति शाम्यतो विषमम् ॥' इति मागधीण्डाया.

रुषान् छनातीति । कमैण्यण् । स चासौ लम्पटथ तस्मिन् । शलं सभं तदुपलक्षितः खड्डो येषां तान् लिशलल्पीकरोति यस्त्रस्थिन् । गृहशालिनां छेदनशूळे । लक्ष्म्याः शवानि अस्पृष्ठतया दरिद्वास्तल्लालनशीलं बलं यस्य । क्षेमारहिते । मलनं मालो धारणं क्षमेति यावत् । यमे एवंभूते सति ए विष्णौ दिशमविशम् । विष्णुविषयं मार्गमह्मास्थित इत्यर्थः । अपरोऽर्थो मागध्याम् । कुररपङ्किरवैलीलं व्याप्तम् । रवश-ब्दस्य प्राकृते दीर्घः । सिललं तत् । सारसश्रेणिकृजितेन शूरं विरहिणां मारणसमर्थ-त्वात् । कमलसौधुप्राहकरिलिभः श्रेष्टम् । मारयति शाम्यतो मुनीनपीलर्थः । विषमं वियोगिभीषणम् । अनेकपक्षिसंकुलं सलिलं दृष्टा मुनयोऽपि श्रुभ्यन्ति किमु विरहिण इत्यर्थः ॥ संस्कृतस्य पैशाच्या यथा-'कमनेकतमादानं सुरतनरजतुच्छलं तदासी-नम् । अप्पतिमानं खमते सोगनिकानं नरजेतुम् ॥ इस्यचित्केनचित्पाँ इषे सुते-न्योऽसहमान आह—हे सरते प्रधानपुरुष, न तु रणे । खमते शून्ययुद्धे स त्वया बर्ष्यमानो राजादिः कं नरं जेतुमजतु गच्छतु । नास्त्येवासी यं सोऽभिभवति । कीद्दशं बहुतमोत्पत्तिस्थानम् । मायां प्रसिद्धामाश्रयमाणम् । अर्थान्तरवृत्तिःवेन सकर्मक-ता । यद्वा मूर्तच्छदारूपं लब्धरूपं च । अपां पत्युर्वरुणस्येव मानो यस्य । पर्वतस्येव निः कानः कान्तियंस्य। 'कनी दीप्तिकान्तिगतिषु' इति हि पठ्यते । अथ वा न गच्छतीत्यगो-Sनश्वरः । अञ्चष्टकान्तिर्माखर्थः । एवंविधा यदा नराः सन्ति तदा स त्वदुक्तः कमिव जयिवति वाक्यार्थ: । अथ वा एवविधा यदा न सन्ति सर्वे तेन जितमत: स कं नरं जेतमजित्वति एवात्र । परार्थः पिशाचभाषायाः—'कामे कृतमदाः सुरक्ररजतोच्छल-दाशी: । अप्रतिमाः क्षमते म गणिका न रक्षयितुम् ॥' अत्र हि द्वितीयार्थे पष्टी । केन-चिद्वेश्यानामुपचारः कृतः, ताभिस्तु तस्य न कृत इति सोऽत्र वर्ण्यते ॥ संस्कृतस्य सूर-सेन्या यथा-'संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजयेसदे। भवसत्तीरदे सेते संसारे ससमानदे॥' है देवि प्राणदायित, तब संबन्धिन्या सत्ते सती विद्यमानस्य शोभनस्य च भाव इति

<sup>9. &#</sup>x27;यावत्' इत्युत्तरं योग्यम्. २. 'पिवर्ष्टां' क. ३. 'मधु' इति स्यादासवराव्दा-थंत्वात्. ४. 'कम् अनेकतमादानम् मुरतनः अजतु छलं तदा आसीनम् अप्पतिमानं समते सः अगनिकानं नरं जेतुम् ॥' इति संस्कृतपक्षे पदानि. ५. 'निधुवनपुरुष-' इति रुद्रद्वयास्यायम्. ६. 'बु' इति रुद्रद्व्यास्थायाम्.

 <sup>&#</sup>x27;शंवातिसारसंप्राप्तिः सदा गाँरि जगत्सु ते ।
 तपः शक्ती रते सत्ते शंसारे सुरामानते ॥' इति श्रूरसेनीच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजये असुदे तव सत्तीरदे सत्ते संसारे सुसमानदे' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

८. 'तव' इति देवीशतके; 'रव' ख. ९. 'सन्तु' इति देवीशतके.

अत्र महतीमापदं महत्यदं वेत्यादि पदानां भक्तः ॥

'भक्तिप्रहृविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पिंधनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये ।

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदृशोस्तन्वती

युष्माकं कुरुतां भवार्तिशैमिनी नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥'

अत्र च 'नीता ईहितपाप्तये' इति च स्त्रीनपुंसकलिङ्गयोः श्रेषः ॥

'कुरु लालसभूलेहे महिमोहहरे तुहारिविच्छित्रे ।

हरिणारिसारदेहे वरे वरं हर उमे भावम् ॥'

कश्चिचुयुत्सुर्ध्यानोनीनां भवानीं स्वकान्तां च सैंस्कृतप्रांकृतया वाचा तुष्टुवे—हे उमे, हरे रुद्रे भावं श्रद्धां विधेहि । अर्थान्मम । की हशे हरे । लालसमर्थान्मनस्तद्भवं कामं लेढि स्म यस्तत्र । महिम्मैव वितर्कहर्तरि । हरसंनिधौ हि सर्वज्ञानाभिभव इति श्रुतिः । तोहन्त्यदिन्त येऽरयसौर्वि-रहिते सिंहबलशारीरे परिणेतिरि श्रेष्ठम् । उमाया एव इमानि संबोधनप-दानि ॥ प्राकृते तु—हे वरे कान्ते, ने तव संबन्धिनि कुरुलालसभूलेखे महीमोहगृहे हारिणि विच्छित्रे च तनुमध्यत्वान् । हरिप्रियाप्रधानवपुषि(?) यद्वरं नयनाननस्तनजधनादि तन्मेऽभिलाषं हरतु कामं पूर्यतु ॥

एवं भाषान्तरभङ्गेऽप्युदाहार्यम् ॥

वृत्रसस्यारिरिन्दस्तस्य राष्ट्रं खर्गे ॥ भाषान्तरभङ्गेऽपीति । संस्कृतभाषाया माग-ध्या समावेशो यथा—'कुरुलािलावलोटे शलिटे शे शालशालिलवशूढे । कमलाशव-खालिबडे मालेदि शमन्तके विशमे ॥' कश्चित्रातसंसारभयो वक्ति—कुललािलनो महापु-

<sup>9. &#</sup>x27;शमनं' का॰ प्र॰. २. 'ध्यानोजीतां' स्यात्. ३. 'कुर लालसभूछेहे महिमो हहरे तुहारिविच्छित्रे हरिणारिसारदेहे वरे वरं हरे उमे भावम्' इत्येवं संस्कृतपक्षे पदानि.

४. 'कुरुललसभूलेखे महीमोह्यहे ते हारिनिच्छित्रे । हरिनारीसारदेहे वरे वरं हरतु मे भावम् ॥' इति प्राकृतपक्षे छायाः

 <sup>&#</sup>x27;कुररालिरावलोलं सिललं तस्थारसालिरवश्र्म्।
 कमलासवलास्विवरं मारयति श्वाम्यतो विषमम् ॥' इति मागभीच्छाया.

रुषान् छुनातीति । कमैण्यण् । स चासी लम्पटश्च तस्मिन् । शर्लं क्यां तदुपरुक्षितः खड़ो येषां तान लिशत्यल्पीकरोति यस्तस्मिन् । गृहशालिनां छेदनशुळे । लक्ष्म्याः शवानि अस्पृष्टतया दरिद्रास्तल्लालनशीलं बलं यस्य । क्षेमारहिते । मलनं मालो धारणं क्षमेति यावत् । यमे एवंभूते सति ऐ विष्णौ दिशमविशम् । विष्णुविषयं मार्गमहमास्थित इत्यर्थः । अपरोऽयों मागध्याम् । कुररपङ्किरवैलेंलं व्याप्तम् । रवश-ब्दस्य प्राकृते दीर्घः । सिललं तत् । सारसभ्रेणिकूजितेन शूरं विरहिणां मारणसमर्थ-त्वात् । कमलर्सोधुब्राहर्करलिभिः श्रेष्ठम् । मारयति शाम्यतो सुनीनपीखर्थः । विषमं वियोगिभीषणम् । अनेकपक्षिसंकुलं सलिलं दृष्टा मुनयोऽपि श्रुभ्यन्ति किमु विरहिण इल्पर्थः ॥ संस्कृतस्य पैशाच्या यथा-- कमनेकतमादानं सुरतनरजतुच्छलं तदासी-नम् । अप्पतिमानं खमते सोगनिकानं नरजेतुम् ॥' कस्यचित्केनचित्पाँकेषे स्तुते-न्योऽसहमान आह—हे सुरते प्रधानपुरुष, न तु रणे । खमते शून्यपुद्धे स त्वया वर्ष्यमानी राजादिः कं नरं जेतुमजतु गच्छतु । नास्त्येवासी यं सोडिभभवति । कीदशं बहतमोत्पत्तिस्थानम् । मायां प्रसिद्धामाश्रयमाणम् । अर्थान्तरवृत्तित्वेन सकर्मक-ता । यद्वा मूर्तच्छद्मरूपं लब्धरूपं च । अपां पत्युविरुणस्येव मानो यस्य । पर्वतस्येव निः कानः कान्तिर्थस्य। 'कर्ना दीप्तिकान्तिगतिषु' इति हि पठ्यते । अथ वा न गच्छतीत्यगौ-Sनश्वर: । अश्रष्टकान्तिमित्यर्थः । एवविधा यदा नराः सन्ति तदा स त्वदुक्तः कमिव जयत्विति वाक्यार्थः । अथ वा एवविधा यदा न सन्ति सर्वे तेन जितमतः स कं नरं जेतुमजित्वति एवात्र । परार्थः पिशाचभाषायाः—'कामे कृतमदाः सुरत्ररजतोच्छळ-दासी: । अप्रतिमाः क्षमते म गणिका न र अयितुम् ॥' अत्र हि द्वितीयार्थे षष्टी । केन-चिद्वेश्यानासुपचारः कृतः, ताभिस्तु तस्य न कृत इति सोऽत्र वर्ण्यते ॥ संस्कृतस्य सर-सेन्या यथा-'संबादिसारसंपत्ती सदागोरिजयेशुदे।भवसत्तीरदे सेते संसारे सुसमानदे॥' हे देवि प्राणदायित, तव संविन्धन्या सत्ते सतो विद्यमानस्य शोभनस्य च भाव इति

<sup>9. &#</sup>x27;यावत्' इत्युत्तरं योग्यम्. २. 'पविष्टां' क. ३. 'मधु' इति स्यादासवशब्दा-र्यत्वात्, ४. 'कम् अनेकतमादानम् सुरतनः अजतु छलं तदा आसीनम् अप्पतिमानं स्नमते सः अगनिकानं नरं जेतुम् ॥' इति संस्कृतपक्षे पदानि. ५. 'निधुवनपुरुष-' इति रुद्रट्याख्यायाम्. ६. 'वु' इति रुद्रट्याख्यायाम्.

 <sup>&#</sup>x27;शंवातिसारसंप्राप्तिः सदा गाँरि जगरस ते ।
 तपः शक्ती रते सत्त्वे शंसारे सुशमानते ॥' इति श्रूरसेनीच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजये असुदे तव सत्तीरदे सत्ते संसारे सुसमानदे' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

८. 'तव' इति देवीशतके: 'स्व' खा. ९. 'सन्त' इति देवीशतके.

'आत्मनश्च परेषां च प्रतापस्तव कीर्तिनुत्।

भयक्रद्भपतेर्बाहुर्द्विषां च सुद्धदां च ते ॥'

अत्र नौतिनुद्द्योः करोतिक्रन्तत्योश्च प्रकृत्योभिङ्गः ॥

'त्वदुद्धृतामयस्थानरूदत्रणिकणाकृतिः ।

विभाति हरिणीभूता शिशनो लाञ्छनच्छिविः ॥'

हरिणीभूतेति मृगीभूता, श्यामा संपन्नेति च । अत्र च्विङीप्रत्यय
योभेङ्गः ॥

द्री भावी विद्यमानतो ज्वलतालक्षणी विद्यमानापराधरिपुजयविद्यये विज्ञायमाना बलस्य समृद्धिययोः ते तथाविधे वतंते इत्यर्थः । अरिविजये जनस्य तव सांनिध्यमौज्वस्यं च लक्ष्यत इति भावः । अन्यत्ते सत्ते भवसागरे शोभनपारप्रदे त्विय सत्यो त्वत्प्रभावेण संसारसागराद्त्तीर्यत इलार्थः । तथा सुसमामनपश्चरामानं शब्दं यदि वा ब्रह्मस्तम्भपर्यन्त-चतुर्दशभूतसर्गे नित्योदिततया सुगमं साधारणलेनावस्थितं शब्दब्रह्म दत्तो ये ते ताहश्यौ। अपरोऽर्थः सरसेन्याः -- हे गारि, जगत्मु सर्वदा देवतपःशक्तिविज्ञवदतिरुढर्थाचिः ।अन-पायिनी वर्तत इत्यर्थः। कीहिशा । रदे आसक्ते । क्ष । संसारे । सक्ते श्रेयः प्रधाने सत्वे सुस-मैक्षित्तोद्रेक जयिभिभुं मुक्षुभिः प्रणते चित्तजय एव हि मोक्षः । तथा च--'चित्तमेव हि संसारो रागादिक्नेशद्धितम् । तदेव तद्विनिर्भुक्त मोक्ष इत्यभिधीयते ॥' संस्कृतस्यापत्रं-श्रेन यथा---'आगममणिसुदमहिमसमसंमदकृद्परजस्मु । किर सविभयवदितोसमय **उजलभावसहर**सु ॥' हे देवि, अपरजस्मु विगलितमोहेषु उत्कान्तजडतायां सत्या **व**लं गेवां तेषु पुरुषेष्वनवसरे आगमा एव प्रकासकत्वान्मणयस्तथा शोभनो दमश्वित्तोपशम एव निर्वापकत्वात् हिमं तयोः संबन्धी योऽसी समोऽनाकुलो हर्षस्तं कृन्तति यत् तद-र्थादज्ञानम् इतः संसारात् किर क्षिप । सविभयवत् यज्ञिनां भयं यथा किरसि तद्वद-ज्ञानं किरेलर्थः ॥ परोऽर्थः—जस्मु पर यस्य केवलमागमाश्रेतसि तथाश्रुतमहिमा शास्त्रावबीधशमादिविषयनिप्रहाः एते च सर्वे साम्यमनाकुलत्वं ददानाः कृताः । किल सापि भगवती तोषमयं निर्मलपरार्थसहस्रं सहस्रशन्दो वाहुल्यार्थे । देवी प्रसादविल-

१. 'संप्राप्तिः' इति देवीशतकव्याख्यायाम्. २. 'सुशमे' स्यात्.

३. 'क्षागमा मनसि श्रुतमहिमा शमः साम्यदाः कृताः परे यस्य । किल सापि भगवती तोषमयमुज्जनलमानसहस्रम् ॥' इत्सपश्रंशच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;आगममणिसुदमहिमसमसंमदकृत् अपरजस्यु किर सविभयवत् इतः असमये उज्ञ-क्रमावसहस्य' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

'विषं निजगले येन बन्ने च भुजगप्रमुः । देहे येनाङ्गजो दम्ने चाया च स जयत्यजः ॥' अत्र गिलितं, निजे गले । दग्घो वपुषि चेति स्यादित्यादिविमक्तयोर्भङ्गः ॥ 'प्राज्यप्रभावः प्रभवो धर्मस्यास्तरजस्तमाः ।

द्दतां निर्वृतात्मान आद्योऽन्येऽपि मुदं जिनाः ॥'

अत्रैकवचनबहुवचनयोर्भकः॥ एषामेव वर्णादीनामभङ्गाद्यथा-

> 'असावुदयमारूढः कान्तिमात्रक्तमण्डलः । राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभिः करैः॥'

उदयः शक्तयुपचयो गिरिविशेषश्च । रक्तमण्डलोऽनुरक्तप्रकृतिररुणिब-म्बश्च । राजा नृपतिश्चनद्रश्च । मृदुभिरखेदावहैः करैर्दण्डादिभिः किर-णैश्चेत्यभङ्गः शब्दश्चेषः ॥

अत्र प्रकरणादिनियमाभावात् द्वावप्यर्थां वाच्यौ ॥ न चायमथीलंकार इति वाच्यम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दगतत्वेन प्रतीयमानत्वात् । तथा हि—उदयादिशब्दप्रयोगेऽलंकारः, तदर्थशत्त्वयुपचयगिर्यादिप्रयोगे तु नेति तद्वावतदभावानुविधायित्वात् शब्दालंकार एवायम् ॥

> 'स्वयं च पह्नवाताम्रभास्तकरविराजिनी । प्रभातसंध्येवास्तापफललुब्धेहितप्रदा ॥'

इत्यादौ तु संकरत्वमेव युक्तम् । अथ वा न्यायपरीक्षायामुपमात्वमेव । तथा हि—यथा गुणिकयासाम्ये उपमा, तथा शब्दमात्रसाम्येऽपि दृश्यते—

'सक्लक्लं पुरमेतज्जातं संप्रति सितांशुबिम्बमिव।'

इत्यादी । न च तत्र शब्द क्षेपत्वं युक्तम् । पूर्णोपमाया निर्विषयत्वा-सितं तत्तस्येति वाक्यार्थः ॥ ननु खरितादिगुणभेदाद्वित्रप्रयक्षोत्तार्थाणां तदभेदादिभ-मप्रयक्षोत्तार्थाणां च शब्दानां बन्धेऽलंकारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतुः शब्दक्षेषोऽर्थक्षेषवेति द्विविधाप्ययम्भालंकारमध्ये गणितोऽन्यैरित्याश्व ग्राह—न चायमधीलंकार इति ॥ स्वयं चेति । गौरीपक्षे—किसलयवद्दीप्यमानाभ्यां शोभते सुखेनामुं यन्न शक्यं फलं तत्र लुक्धानामीहितं प्रददाति । संध्यापक्षे—जेक्बलस्तया मरीचिभिः शोभिता स्वाप-

१. 'कराभ्यां' श्रुटितं स्थात्. २. 'उज्ज्वलसूर्यमरी' स्यात्.

पत्तेः । गुणिकियासान्ये सा भविष्यतीति चेत्, न । अर्थकेषस्य निर्वि-षयत्वप्रसङ्गात् । अथ 'दिशः प्रसादयन्नेषः' इत्यादौ वक्ष्यमाण उपमावि-रिहतोऽर्थकेषस्य विषयः कल्प्यते । तदा द्वयोरप्यन्यत्र लब्धसत्ताकयो-रेकत्र संनिपाते संकरतेव प्रामोति । गुणिकियासान्यमुपमा शब्दसान्यं तु क्षेष इति विशेषस्यानिभधानात् शब्दसान्यमुपमाया विषयः । श्लेषस्य तूपमया विरहित इति 'खयं च पल्लवा—' इत्यादौ उपमैव न्याय्या ॥ एवं च—

'अबिन्दुसुन्दरी नित्यं गुललावण्यविन्दुका।'

इत्यादौ न विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः क्षेषः, अपि तु क्षेषप्रतिभोत्पत्ति-हेतुर्विरोध एव । अत्र हि क्षेषस्य प्रतिभामात्रं न पुनः प्ररोहः । न च विरोधाभास इव विरोधः क्षेषाभासः क्षेषः । तस्मादेवमादिषु क्षेषप्रतिभो-त्पत्तिरलंकारान्तरमेव ॥

फले विश्रान्ती यो न लुञ्घस्तद्विषये हितं प्रददाति ॥ अलंकारान्तरमिति । समा-सोक्यादिरूपम् , न तु श्लेष इत्यर्थः । तथा च--'अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । **अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥' इखत्र समासोक्तित्वम् । तत्प्ररःसर** इति आगच्छन्त्या इव संध्यायाः कामुक इव दिवसः पुरः संमुखं सरतीति व्याख्ये-यम् । न तु पदातिन्यायेनामे दिवसो गच्छति संध्या पश्चादिति । एवं हि वर्षशतैरपि समागमो न भवतीति कि चित्रम् ॥ 'नालसाप्रसर:-' इत्यादी अन्योक्तित्वम् ॥ 'यो गोपीजनवह्नमः स्तनतटव्यासङ्गलन्धास्पदरस्रायावात्रवरक्तको बहुगणश्चित्रश्चतुर्हस्तकः । कृषा: सोऽपि इताशया व्यपहृत: कान्त: कयाप्यदा में कि राधे मधुसुद्नो निह निह प्राणाधिकश्रोलकः ॥' इत्यत्र षसंदेहत्वम् ॥ यदि वान्योक्तेः सारूप्यादिः, ससंदेहस्य च साहश्यादिः. श्रेषव्यतिरेकेण विविक्तोऽप्यस्ति विषयस्तदात्रापि श्रेषस्यान्योक्तिः ससंदेहानुप्राहकरवेन प्रकृत्तलात्संकरत्वं भवत् क्षेप्रत्वमिति । 'अलांकिकमहालोकप्रकाशि-तजगत्रय । स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारमं न कर्मनान् ॥ 'आदाय चापमचलं कृत्वा-हीनं गुणं विषमर्रृष्टिः । यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाद्वीत्रमस्तर्मे ॥' अचलं पर्वतं निश्चलं च । अद्दीनां सर्पाणासिनं खासिनं दीनं च । विषमा त्रिरूपा अस्थिरा च । अच्यतः कृष्णः गतिकान्यश्च ॥ 'अखण्डमण्डलः श्रीमान्यस्थेप प्रथिवीपतिः । व निका-करवजातु कलावैकल्यमागतः ॥' इत्यादी च एकविषयस्पकविरोधव्यतिरेकानग्राहकः

१. दृष्टिः' स्यात्, २. 'पद्येष' का॰ प्र॰.

## अर्थेक्ये द्यादिभाषाणां च।

द्वित्रिचतुःपञ्चषण्णां भाषाणामधीभेदे युगपदुक्तिक्वीदिभाषाश्चेषः ।
तत्र संस्कृतप्राकृतमागधिशाचशूरसेनापभंशभाषाणां द्वियोगे पञ्चदश,
त्रियोगे विंशतिः, चतुर्योगे पञ्चदश, पञ्चयोगे षद्, षड्योगे एकः ।
सर्वमीलने भाषाश्चेषस्य सप्तपञ्चाशद्वेदाः । एते च पूर्वोक्तभाषाश्चेषे भिन्नार्थत्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥

## संस्कृतप्राकृतयोयोंगो यथा-

'सरले साहसरागं परिहर रम्भोरु मुश्च संरम्भम् । विरसं विरहायासं वोढुं तव चित्तमसहं मे ॥' संस्कृतमागध्योर्थथा—

'शूलं शलन्तु शं वा विशन्तु शबला वशं विशङ्का वा । अशमदशं दुःशीला दिशन्ति काले खला अशिवम् ॥'

शलन्तु गच्छन्तु । अधिरोहन्त्वित्यर्थः । शं शुभं वा यान्तु । संकीर्णाः पापकारिण इति यावत् । विशङ्काः सन्तो वशं बन्धनं वा विशन्तु । यतो-ऽविद्यमानोपशमावस्थं यथा भवत्येवमेते खला अकल्याणं दिशन्त्येव ।

## संस्कृतपंशाच्योर्यथा-

'चम्पककलिकाकोमलकान्तिकैलापाथ दीपिकानङ्गी । इच्छति गजपतिगमना चपलायतलोचनालपितुम् ॥' संस्कृतशुरसेन्योर्यथा—

'अधरदेलं ते तरुणा मदिरामदमधुरवाणि सामोदम् । साधु पिवन्तु सुपीवरपैरिणाहपयोधरारम्भे ॥' सुपीवरेत्याद्यपि संबोधनपदम् । संस्कृतापभंभयोर्थथा—

'कीडन्ति पसरन्ति मधु कमलप्रणयि लिहन्ति । अमरा मित्र सुविश्रमा मत्ता भूरि रसन्ति ॥' एवं द्वियोगान्तरे त्रिचतुर्णी च योगेषु चोदाहार्यम् ।

१. 'कपोला' रुद्रटे. २. 'परिणाहि' रुद्रटे.

षड्योगो यथा---

'अलोलकमले चित्तललामकमलालये। पाहि चण्डि महामोहभक्तभीमबलामले॥'

हे चण्डि देवि, रक्ष । अचपललक्षिम, मनःप्रसाधनपद्मालये । महामो-हस्य जन्मलक्षाम्यस्ताया अविद्याया भक्तने उम्रं यद्वलं तेन अकलक्के ॥

उक्तस्यान्येनान्यथाश्लेषादुक्तिर्वकोक्तिः।

अन्येन वक्रान्यथोक्तस्यान्येन प्रतिवक्रा श्रेषाद्गङ्गाभद्गरूपादन्यथाभि-

भङ्गाद्यथा---

'किं गौरिमां प्रति रुषा, ननु गौरहं किं, कुप्यामि कां प्रति, मयीत्यनुमानतोऽहम् । जानाम्यतस्त्वमनुमानत एव सत्य-मित्थं गिरो गिरिभुवः कुटिला जयन्ति ॥'

अभङ्गाद्यथा---

'कोऽयं द्वारि, हरिः, प्रयाद्युपवनं शाखामृगस्यात्र किं, कृष्णोऽहं दियते, विभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात, । कान्तेऽहं मधुसूदनो, त्रज छतां तामेव मध्वन्विता-मित्यं निर्वचनीकृतो दियतया द्वीतो हैरः पातु वः ॥' कांकुवकोक्तिस्त्वछंकारत्वेन न वाच्या । पाठधर्मत्वात् । तथा च

श्लेष इति संकर एवायम् । एवमन्यत्राप्यूह्ममिति ॥ अत इति । अस्मादनुमानात् । न उमा अनुमा अर्थात्संध्या तस्या नत इत्यपि ॥ काकुचकोकिरिति । 'कक छौल्ये' इत्यस्य धातोः काकुशन्दः । तत्र हि साकाह्वनिराकाङ्कादिकमेण पत्र्यमानोऽसी शन्दः प्रकृतार्थादितिरिक्तमपि वाञ्छतीति छौल्यमस्याभिधीयते । यदि वा इंपदर्थे कु-शन्दस्य कादेशः, तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद्भमः काकुः । काकुवी जिह्ना तथा-पारसंपायलात्काकुः । तद्गुपा वकोक्तिः काकुवकोकिरिति ॥ पाठधर्मत्यादिति ।

<sup>9. &#</sup>x27;हरिः' स्यात्. २. 'विस्पष्टं कियमाणादक्षिष्टा खरविशेषतो भवति । अर्था-न्तरप्रतीतिर्थत्रासी काकुवकोक्तिः ॥' इति रुद्रटे तह्नक्षणं क्षेत्रम्. ३. 'पाठ्य' स्वात्,

१. 'अजुपमा' इत्येवं केश्वित्पथाच्छोचितः पाठः. २. 'पाठ्य' इति स्यात्. अत

अभिप्रायबान् पाठधर्मः काकुः स कथमलंकारी स्यादिति यायावरीयः गुणीभूतव्यक्षचप्रभेद एव चायम्, शब्दस्द्रष्टत्वेनार्थान्तरप्रतीतिहेतुत्वात्। यदाह ध्वनिकारः—

'अर्थान्तरगतिः काका या चैषा परिदृश्यते ।

'अथान्तरगातः काका या चेषा परिदृश्यते । सा व्यङ्गचस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥'

तथा च भरत:-- 'सप्त खराष्ट्रीणि स्थानानि चलारो वर्णा द्विविधा काकु: षडछंकारा: षडक्कानीति पाठ्यगुणाः । तत्र कार्का स्वरा एव वस्तुत उपकारिणः । तत्परिकरभूतं तु स्थानादि । खरेषु प्रकृतिभूतेषु काकुरूपता जन्यते । तत्र स्थानशब्देनेषां खरूपनि-ध्यत्तेराश्रयो दर्शिनः । उदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितस्पतया स्वराणां यदक्तप्रधानत्व-मनुरणनमयं तत्त्यागेनोश्चनीचमध्यमस्थानस्पर्शितमात्रं पाठ्योपयोगीति दर्शितम् । यदि हि खरमतारिकः पाठ्यं प्राधानान्येनावरुम्य्यतं तदा नागिकयासा स्यात्. न पाटः । अत एव गानवैलक्षण्ये संपन्ने वाद्यार्थसमर्पणन वित्तरृत्तिसमर्पणया वाभिन-यानुभावरूपतालाभाय काकुरर्थरसभेदेनाभिधीयते । तत एव काकुरूपत्वमेव सर्वत्रा-नुयायि, अभिनयत्वे भुह्यापयोगात् । तथा चोचदीप्तायलंकारेष्वपि काकुझन्देनैव मुनिर्मेबहरति । काकोरेव हि प्रकारसंपादकाः परिपूर्णताधायिनोऽलंकाराः । अलमिति पर्याप्त्यथं इह, न भूषणार्थः । अङ्गानि तु विच्छेदादीनि समर्थ शोभादिकं च पोषितुं काकोरेबोपकारीणीत्येवं परमार्थतः काकुरेवेयं पैत्रमी रूपान्तरैः पूर्णिकियते । काका **च पठ्यमानस्य** स्त्रोचितचित्रडहपार्थाभिमुख्यनयनेनाभिनयतादीयत इति काकु**रेवात्र** प्रधानमिति । तत्र च समस्तराः--पट्जऋपभगान्धारमध्यमधैवतनिषादवन्तः । एते रसेषुपपाद्याः--'ई।स्यश्रहारयोः कायो खरी मध्यमपद्यमा । षड्जर्भभी तु करीव्यी वीर-रीदाद्वतेष्वय ॥ निर्वादवान् सगान्धारः करुणे संविधीयते । धैवतश्वापि कर्तव्यो बी-भरसे समयानके ॥' त्रीण स्थानानि-उर: कण्टः शिर इति । अयमर्थ:-शा-रीयी वीणायां केवलसुर:शिर:कण्डलक्षणंभ्यक्षिभ्य: एव स्थानेभ्यो न तु पेड्जप्ट:(१), खरः परित्यक्तरञ्जनात्मकगानीपयोगिखव्यापारः काकुभूतः संप्रवर्तते । बाह्यायां हि

१. 'पाठ्य' स्यात्.

एव 'पाठ्यगुणानिदानीं वस्थामः' इत्युपकम्य 'तद्यथा—सप्त खराः तु' इत्यादा-भिधानमुपलभ्यते.

<sup>1. &#</sup>x27;मुख्योप' क. २. 'रेवाप' क. ३. 'पश्रभी' स्थात्. ४. 'पश्रभ'पदं त्रुटितं भरते. ५. 'निषादाः । त एते' भरते. ६. 'यथा' इखपीतः प्राग्भरते. ७. 'धु च' भरते. ८. 'गान्धारख निषादख कर्नव्यः करुणे रसे' भरते. ९. 'धैवतक्षेव' भरते. १०. 'षद्भयोऽष्टभ्यः(!)' स्थान्.

वीणायां प्रतिबिम्बात्मिकायां रखनात्मकखरखरूपव्यतिरेकेण न काकुसंपत्तिः ॥ य-दाह--'शीरायीमथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव त । उरसः शिरसः कष्ठात्खरः काकु: प्रवर्तते ॥' तत्र उरोनिष्पनेन तारेण दूरस्थानामाभाषणविधिः कार्यः । यद्वा मन्द्रखरेण पाठमारभ्य क्रमेण तारं गत्वा मध्येन परिसमाप्र्यादित्यभिप्रायः ॥ उदात्ता-नुदात्तखरितकम्पिता वर्णाः । तत्र हास्यशृङ्गारयोः खरितोदात्तवेणैः पाठ्यमुपपाद्यम् । वीररौद्राद्भतेषुदात्तकम्पितैः । करणबीर्भत्समयानकेष्वनुदात्तकम्पितैरिति ॥ द्विविधा तु काकुः साक्षादत्रेव प्रतिपादयिष्यते ॥ 'उची दीप्तय मन्द्रथ नीची हुंतविलम्बिती । पाठ्यास्येते समंदर्शः-' इति । उची नाम शिरःस्थानगतस्तारः । स व दूरस्थाभा-वणविस्मयोत्तरोत्तरसंजल्पत्रासनावादायेषु ॥ दीप्तो नाम शिरःस्थानगतस्तारतरः। स बाक्षेपकसहिववादामपोत्कुष्टाृधर्षणशौर्यद्भैतीक्षणस्क्षामिधाननिर्भत्सेनाकन्दादिषु ॥ मन्द्रो नामोरःस्थानस्थः निर्वेदग्लानचिन्तीत्सुक्यदैन्यव्याधिगाढशस्त्रस्तम्छामदादिषु ॥ नीचो नामोरःस्थानस्थो मन्द्रतरः । स स्वभावाभाषणव्याधितपःश्रान्तत्रस्वपतितम्-क्रिक्ष ॥ देतो नाम कण्डगतस्वरितलहमन्मनभयशीतज्वरातंत्रस्तायस्तात्ययिक-कार्यावेदनादिषु । लक्षं सविलासम् । मन्मनमन्यक्तम् । अहमेव मनो मन्ता यत्रेखनेनाः श्रयमाणम् । स्क्षमन्मनी नायिकागत।वेव बालविनोदनसान्त्वनादौ । मुख मुश्रेत्येवंप्रायप-रामियोगानश्चीकरणादौ नेति । आत्ययिकं शीघ्रसंपाद्यं यत्कार्ये तस्यानेदनम् ॥ बिल-म्बिता नाम कष्टस्थानस्थो मन्द्रः । शृङ्गारवितर्कविचारामर्थासूयिताव्यकार्यप्रवादलः वाचिन्तातर्जितविस्मितदीर्घरोगनिपीडनादिषु । 'हास्यश्वनारकरुणेष्विष्टा काक्विक-म्बिता । बीररीहाद्भवेषूचा दीप्ता चापि प्रशस्यवे ॥ भयानके सबीमत्से हता नीचा च कीर्तिता । एवं भावरशोपेता काकुः कार्या प्रयोक्त्रभिः ॥ अङ्गानि-वि-रछेदोऽर्पणं विसर्गोऽनुबन्धो दीपनं प्रशमनमिति ॥ तत्र विरुछेदो नाम विरामकृतः । अर्पणं नाम लीलायमानमधुरवत्युखरेण पूरयतेव रहं यत्पव्यते । विसगों नाम वाक्य-न्यासः । अनुबन्धो नाम पदान्तरैष्वविच्छेदोऽनुच्छुसनम् । दीपनं नाम विस्थानशोभि वर्धमानखरं द । प्रशमनं नाम तारगतानां खराणामेवैश्वर्थणावतरणम् ॥ तत्र हास्यश्व-क्रारयोरपेणविच्छेददीपनप्रशमनसंयुक्तम् । करुणे विच्छेदप्रशमनार्पणदीपनानुबन्धबहु-कम् । वीररीद्राद्धतेषु विसर्गविच्छेदार्पणयुक्तम् । बीमत्सभैयानकयोरिति । सर्वेषामध्ये-तेषां मन्द्रमध्यतारकृतः प्रयोगिक्कस्थानस्थो भवति । तत्र दूरस्थाभाषणे तारं शि-रसा, नातिद्ररे मध्यं कण्ठेन, पार्श्वतो मन्द्रमुरसा प्रयोजयेत्पाठ्यामिति ॥ मन्द्रासारं गच्छेत्ताराद्वा मन्द्रमिति । तदेवं ध्वनिधर्मविशेषस्य काकोः पाँठः । धर्मत्वमवस्थितम् ॥

१. 'बात्सस्य' भरते. २. 'इस्व' भरते. ३. 'पाठ्यस्यते' भरते. ४. 'लक्षणं च निवोधत' इत्यस्याप्रे भरते. ५. 'त्रासनार्थं वायेषु' भरते. ६. 'हस्वो' भरते. ७. 'बिल-म्बितो' भरते. ८. 'त्रिस्थान' भरते. ६. 'भयानकथोविंसगैविच्छेदाकाङ्गिण(?)-प्रायम्' इति भरते उपलम्भादत्र पाठकृटितः प्रतीयते. १०. 'पाठ्यधर्मस्व' स्यात्.

सा च काकुर्दिधा—साकाक्का निराकाक्का च । वाक्यस्य साकाक्क्षिन-राकाक्क्ष्यात् । यसाद्वाक्यात् यादृशः संकेतवलेनार्थः प्रतीयते, न तादृश एव, किं तु न्यूनाधिकः प्रमाणवलेन निर्णययोग्यस्तद्वाक्यं साकाक्कम् । तद्विपरीतं निराकाक्क्षम् । वक्तृगता द्याकाक्का वाक्ये उपचर्यते । सा च प्रकरणवलानिश्चीयते । विशिष्टविषयत्वं च तस्यास्तत एवावसीयते ॥

विषयोऽपि त्रिविधः — अर्थान्तरम्, तद्र्थगत एव विशेषः, तद्र्था-भावो वा। यथा —

'देशः सोऽयमरातिशोणितजलैर्ं-' इति । अत्र साकाङ्ककाकुप्रभावात् 'तैतोऽभ्यधिकं कुरुते' इत्यर्थान्तरे गतिः ॥

साकाङ्क्षमिति । मन्द्रादितारान्तमंपरिसमासवर्णालंकारं कण्ठोरःस्थानगतं यथा भवति तथितरपठनीयम् ॥ तद्विपरीतिमिति । यादशो वाक्यारसंकेतवलेनार्थः प्रतीयते तादश एव यमान्यूनाधिकः प्रमाणवलेन निर्णययोग्यस्तदिति ॥ निराकाङ्क्षमिति । मन्द्रादितारान्तं परिसमासवर्णालंकारं शिरःस्थानगतं यथा भवति तथेदं पठनीयमित्यर्थः ॥ काकुप्रभावादिति । उदात्तकभिपतवर्णस्योच्चदीप्तालंकारस्य वासमास्या या काकुपिठितिस्तरभावादित्यर्थः । एवमुत्तरमापि साकाङ्काकृदाहरणद्वये व्याख्येयम् ॥ नचु श्रुतमर्थमनादृत्य कथं काकुरर्थान्तरं प्रतिपादयेत् । तश्रोक्षमन्यः—वस्तुस्त्रभावोऽत्र दृष्टव्यः, न हि दृष्टेऽनुपपत्र नाम' इति । वथं तु श्रमः—इह येथं प्रयमेन संवितस्यन्देन प्राणोष्ट्रासया वर्णादरूपविद्यावदीना वाग्जन्यते सा नादरूपा सती हर्षोन्कादिक्षवित्तपृत्ति विधिनिषेधाद्यभिप्रायं वा तत्कार्ये लिङ्गनया नादात्म्येन वा गमयन्तिति तावत्स्थतम् । तथा च प्राण्यन्तरस्य मृगमारमेयादेरि नादमाकर्ण्य भयरोष्किति सतिपद्यते तदयं नादाचित्तरस्याद्यवगमोऽनुमानं तावत् । ये त्वेते वर्णविन्येषास्ते तन्नादरूपसामान्यात्मकवाक्षन्तुश्रन्थिमया द्व प्राच्यप्रयक्षातिरिक्तनिमित्तान्त-वर्णस्यम् । तथा क्षाद्यस्याद्यवगमोऽनुमानं तावत् । ये त्वेते वर्णविन्येषासते तन्नादरूपसामान्यात्मकवाक्षन्तुश्रन्थिमया द्व प्राच्यप्रयक्षातिरिक्तनिमित्तान्त-

क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशब्रहात् । तान्येवाहितहेतिषस्मरगुरूण्यकाणि भास्तन्ति मे बद्रामेण कृतं तदेव कुठते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥' इति शेषपूरणे संपूर्णः स्रोको वेणीसंहारे. २. 'ततोऽप्यधिकं' स्यात्.

१. 'यस्मिन्हदाः पूरिताः

<sup>9. &#</sup>x27;अनियुक्तार्थमनियीतितवणी' भरते. २. 'तदिति ...' स्यात्. ३. 'नियुक्तार्थ निर्वातित' भरते.

'स यस्य दशकंघरं कृतवतोऽपि कक्षान्तरे गतः स्फुटमवन्ध्यतामधिपयोधि सांध्यो विधिः । तदात्मज इहाङ्गदः पहित एष सौमित्रिणा क स क स दशाननो ननु निवेद्यतां राक्षसाः ॥'

अत्र 'तदात्मज इहाङ्गदः' इति साकाङ्मया काका खगता वालिपुत्री-चिता विशेषा अर्प्यन्ते ॥

'निर्वाणवैरदहर्नाः-'

इति । अत्र भैवन्तीति साक्काङ्काकाकुर्भवनाभावमाह । भैवन्तीति व-चनोच्चारणं त्वर्थेऽसंभावनां विद्रधद्भावस्य निषेधात्मनो विषयं भवनल-क्षणमर्पयति । न भवन्त्येवेत्यर्थः ॥

भिन्ना कृतेः शब्दस्यैकार्थतेव पुनरुक्ताभासः।

भिन्नरूपाणां सार्थकानर्थकानां शब्दानामेकार्थत्वमिवामुखे, न पुनः परमार्थतः, पुनरुक्तवदाभासनं पुनरुक्ताभासः ।

यथा---

'सत्त्वं सम्यक्समुन्मील्य हृदि भासि विराजसे । द्विषामरीणां त्वं सेनां वाहिनीमुद्कम्पयः ॥'

रापेश्वास्तत एवान्यत्राप्यभित्रेतेऽन्यथापि प्रयोक्तं शक्याः । अत एव दृष्टव्यभिचाराः । नादस्तु झिटत्युद्धित्रमुखरागपुलकस्थानीयो नान्यथाकर्तुं पार्यत ईल्यन्यथासिद्धोऽन्यथा-सिद्धं शब्दार्थं बाधत एव वा यथोक्तं भीर्ह्नाम भयमिति । अन्यप्रकारतां वा वाक्या-र्थस्य विशेषार्थणेन विधत्ते ॥ वचनोच्चारणामिति । वचनस्य भवन्तीति हपस्य ॥ इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके पत्रमोऽध्यायः ।

९. 'प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविष्रद्दाश्च खस्था भवन्तु कुश्राजमुताः सभृत्याः ॥' इति शेषयोजने संपूर्णश्चोको वेणीसंहारे द्रष्टव्यः.

२.-३. 'भवन्तित' स्यात्, नाटके वा 'भवन्ति' इति स्यात्, विवेकसंवादात्.

१. 'इलनन्यथासिद्धो' स्मात्,

हे देवि, विगतरजोविकारे हृदि सत्त्वाख्यं गुणं प्रकाश्य शोभसे । अरीणामित्वनां सनायकां चम् मुत्कम्पित्वती । अत्र 'मासि'-'विराजसे'- इत्यादिशब्दाः सार्थकाः । 'उदक्षम्'-'पयः'-शब्दौ निर्श्यकौ ॥ इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामळंकारचूडामणिसंग्रकाव्यानुशासनवृत्तां शब्दाळंकारचर्णनः पश्चमोऽध्यायः ।

षष्ठोऽध्यायः ।

अथार्थालंकाराणामेकोनत्रिंशतमाह--

हृद्यं साधम्यमुपमा ।

कार्यकारणयोरसंभवादुपमानोपमेययोरेव साधम्यं भवतीति तयोरेव समानेन धर्मेण संबन्ध उपमा। हृद्यं सहृद्यहृद्याह्यादकारि। तेन सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिसाधम्यं नोपमा। तथा 'कुम्भ इव मुख्म्' इत्यादि शृङ्कारादौ। हास्यादौ तु न दोषः। हृद्यप्रहृणं च प्रत्यलंकारमुपतिष्ठते। साधम्यं च देशादिभिभिन्नानां गुणिक्रयादिसाधारणधर्मवत्त्वम्। अभेदे ह्येकत्वमेव स्यात्। तेन 'पुरुष इव पुरुषः' इति सत्यिप पुरुषद्वयस्य पुरुष-त्वानुगमनलक्षणे साम्ये नोपमा। यदा तु द्वितीयः पुरुषशब्दः शक्ति-मूलव्यक्रचपरतयावदातकर्मवचनः, तदानीं भिन्नत्वाद्ववयेव।

यथा---

'निम्ननभिमुखः शूरोऽनेकशो बहुशः परान्। संमामे विचरत्येष पुरुषः पुरुषो यथा॥'

एवं च यत्रासाधारणताप्रतिपादनार्थमेकस्यापि भेदः कल्प्यते, तत्रा-प्युपमा भवति ।

एकोनित्रिशतिमिति । उपमोत्प्रेक्षाक्षपकिनदर्शनदीपकान्योक्तिपर्यायोक्तातिशयो-त्रयाक्षेपविरोधसहोक्तिसमासोक्तिजातित्याजस्तुतिस्टेषव्यतिरेकार्यान्तरन्यासससंदेहाप-कृतिपरिष्ट्रत्यनुमानस्मृतिश्रान्तिविषमसमसमुचयपरिसंख्याकारणमालासंकरान् ॥ अ-साधारणताप्रतिपादनार्थमिति । एतत्सद्द्यमन्यं नास्तीत्यसाधारणता तत्प्रतिपाद-नार्थमित्यर्थः । यथा 'उमौ बद्दि व्योक्रि पृषदप्रवाह्यं' इत्यादौ कल्पितोपमायामन्य-रुत्पादोपमेत्यपरैरतिशयोक्तिरित च व्यपदेश्यायां वर्णनीयस्य वस्तुनः प्राप्तोत्कर्षस्य यथा--

'न केवलं भाति नितान्तकान्तिर्नितम्बिनी सैव नितम्बिनीव । यावद्विलासायुधलासवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः ॥' तत्र देशेनोपमानोपमेययोर्भेदो यथा—'मधुरेव पाटलिपुत्रमात्यजन-पदम्'।

कालेन यथा—'वसन्त इव हेमन्तः कामिनीसुसहेतुः'।
कियया यथा—'नृत्यमिव गमनमस्याः सविलासम्'।
गुणेन यथा—'गौरीव द्यामा सुभगा'।
जात्या यथा—'विष इव क्षत्रियः श्रोत्रियः'।
द्रव्येण यथा—'तिर्थिकर इव गणधरः पूज्यः'।
समवायेन यथा—'विषाणित्वमिव दंष्ट्रित्वं हिंस्त्रम्'।
अभावेन यथा—'मोक्ष इव समाधौ दुःस्वाभावः'।

धर्मस्य च साम्यसमन्वयसमुद्भवसातिशयत्वविरहात्संवेपां पुराणानां पदार्थानां नृतनम् सन्दृतं किमिप काल्पनिकसुपमानं धर्मान्तरं वा विवक्षितसातिशयत्वसंपत्तये कवयः समुक्षिखन्ति तथानन्वयेऽि वर्ण्यमानसीकुमार्यमाहात्म्यात्काल्पनिकमप्युपमानसुपप्त्रम् ॥ ननु वास्तवस्य द्वित्वस्याविद्यमानत्वात् उभयनिष्ठत्वाचोपमानोपमेयमावव्यवन्तिस्यतेष्ठपमया सह लक्षणानन्यत्वमनन्वयस्य न संभवतीत्याशङ्कणाह—एकस्यापि भेदः कल्य्यत इति । अयमभिप्रायः—समारोपितहपस्य द्वित्वस्याभ्युपगमादुपमानो-पमेयमावसंवन्धनिवन्धनत्वमुपमाया लक्षणं विद्यत एवेति नान्वयः प्रयगलंकारत्वेन वाच्य इति ॥ विलासायुधः कामः । अत्र सेव नितम्बनीवेत्येतत्तद्विलासा इवेत्येतलो-पमानतया विश्वान्तिमकभमानमन्यव्यावृत्तां लक्षणयावतिष्ठते ॥ विचाणित्वमिव दंष्टित्यमिति । अत्र 'समासकृत्तद्वितेषु संवन्धाभिधानम्' इति वचनात्संयोगस्य वामावादर्थोत्समवायस्य संभवादस्य गुणस्य हि भावाद्वये शब्दनिवेशस्तद्भिधाने 'त्वतलो' इति त्वप्रत्ययेन समवायस्याभिधानम् । तस्य च सत्यत्येकत्वे उपाधिनिवन्धनं भेदकल्पनं न्याय्यम् । ततस्य विषाणोपाधिकः समवाय उपमानं दंष्ट्रोपाधिकस्तूपमेय इति ॥ मोक्ष इवेति । मोक्षे दुःसामाव इव समाधा दुःखाभाव इति भावः ॥ [नित्यसमास

१. 'नानन्वयः' स्यातः २. 'इत्यर्षः' सा. ३. अयं कोष्टकान्तर्गतः पाठोऽत्र लेखकप्रमादात्पतितो भवेत्, अप्र 'नेत्रं रिवो--' इत्येतच्छुोकप्रकरणे 'इवेन नित्यस-माप्तः' इत्यस्य व्याख्यारूपो भवेत्.

सोपमानोपमेयधर्मोपपावाचकानामुपादाने पूर्णा वाक्ये हत्ती च । सेत्युपमा । प्रसिद्धमुपमानमप्रसिद्धमुप्रमेयम् । प्रसिद्धचप्रसिद्धी च कविविवक्षावशादेव । धर्मो मनोज्ञत्वादिः । उपमावाचका इव-वा-यथा-शब्दाः सदृशसंनिभादयश्च । अमीषामुपादाने पूर्णा । सा च वाक्ये वृत्ती च भवति ।

वाक्ये यथा--

'क्षणं कामज्वरोच्छित्त्ये भूयःसंतापवृद्धये । वियोगिनामभूचान्द्री चन्द्रिका वदनं यथा ॥'

परार्थाभिधानं वृत्तिः । सा च यद्यपि समासतद्धितनामधातुभेदेन त्रिविधा छप्तायामुदाहरिष्यते, तथापीह समासतद्धितयोरेव संभवति । यथा—

> 'नेत्रेरिवोत्पलैः पद्मेर्नुलैरिव सरःश्रियः । तरुण्य इव भान्ति सा चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥'

अत्रेवेन नित्यसमासः ।

इति । ये त्विवेन समासं नेच्छन्ति, तन्मते वाक्योपमायामिद्मुदाहरणम् । समा-सोपमायां तु—'अवितथमनोरथपयप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतथीः । सुरतरुत्दशः स भवानभिलपणीयः क्षितीश्वर न कस्य ॥' इग्युदाहार्यम् ॥] प्रसिद्धमिति । इन्दु-मुखी कन्या इत्यादां प्रसिद्ध चन्द्रादि उपमानम्, प्रसिद्ध तु मुखायुपमेयम् । ननु 'ततः कुमुदनायेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥' इत्यादौ कामिनीगण्डादेरुपमानत्वं चन्द्रादेश्वोपमेयत्वमुपलभ्यते, तत्कथमुच्यते प्रसिद्ध-मुपमानमप्रसिद्धमुपमेयमिति आश्वर्ष्याह—प्रसिद्धचप्रसिद्धी चेति । तथा हि क्षीमात्रस्य गण्डपाण्डुतायाः कल्पनानुपपत्तः । कामयते प्रियतममिति यौगित्वाश्रयणे कामिनीशन्दात्प्रतीयमानहदयस्थितदुर्लभमनोहारिप्रियतमाया गण्डधन्द्राद्रप्यधिकचम-त्कारदाथित्वेन प्रधानतया प्रसिद्ध इति कविविवक्षावशादेत प्रसिद्धपप्रसिद्धी अङ्गीकि-यते । न सर्वलोकप्रसिद्धयेत्यर्थः । यरिप प्राकरणिकमुपमेयमप्राकरणिकमुपमानमिति पक्षः समाधियते, तैरिप कविप्रसिद्धिरवद्यमङ्गीकर्तव्यव । तथा हि चन्द्रकामिनीगण्डा-दिना प्रसिद्धगुणेनाप्राकरणिकेन प्राकरणिकं मुखचन्द्राद्यप्रसिद्धगुणमुपमीयते । उप समीपे मीयते क्षिप्यते खसाहत्यपरिप्रापणादुपमेयं येन तदुपमानम् । यतु तेन समीपे क्षिप्यते सीन्दर्यादिगुणयोगित्वेन तत्र प्राकरणिकेऽप्रसिद्धं वदनचन्द्रादि तद्वपमे-

१. 'यौगिकत्वा' स्यात्.

'गाम्भीर्यमहिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्। दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्॥'

अन्नेवार्थे तुल्यार्थे च वतिस्तद्धितः।

एकद्वित्रिलोपे छप्ता।

उपमानादीनां मध्यादेकस्य द्वयोस्रयाणां वा यथासंभवं लोपे छप्तो-पमा । सा च वाक्ये वृत्तौ च ।

एकलोपे वाक्यगता यथा---

'अनाधिव्याघिसंगाधममन्दानन्दकारणम् । न किंचिदन्यदस्तीह समाधेः सदृशं सखे ॥'

अत्र यद्यपि सदृशशब्दाभिधेयस्योत्कृष्टतरगुणत्वेनाप्राप्यताप्रतिपादना-दुपमानत्वं बलादायातम्, तथापि तस्य साक्षादिनर्देशादुपमानस्य लोपः । तथा—

'घन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कर्षशालिनः । करणीयं वचश्चेतः सत्यं तस्यामृतं यथा ॥' अत्राह्णादकत्वादिधर्मलोपः । उपमेयोपमावाचकयोस्तु वाक्ये लोपो

न संभवति ।

द्विलोपे यथा--

'ढुंण्ढिं हिन्तु मरीहिसि कण्टयकलियाइं केयडवणाइं। मालइकुसुमेण समं भमर भमन्तो न पाविहिसि॥'

अत्र धर्मोपमानयोलोपः ।

वृत्तौ एकलोपे यथा-

'अनाधिव्याधिसंबाधममन्दानन्दकारणम् । न किंचिदन्यदस्तीह समाधिसदशं सखे ॥'

अन्न समासे उपमानस्यानिर्देशः।

१. 'दुण्दुजन्त' का० प्र०.

 <sup>&#</sup>x27;अन्वेषयन्मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि ।
 मालतीकुसुमेन समं भ्रमर अमन्निप न प्राप्सिसि ॥' [इति च्छाया ।]

तथा ---

'राजीविमव ते वक्कं नेत्रे नीलेक्पले इव । रम्भास्तम्भाविवोद्ध च करिकुम्भाविव स्तनौ ॥' अत्रेवेन नित्यसमासे धर्मलोपः ।

तथा---

'शरदिन्दुसुन्दरमुखीकुवलयदलदीर्घलोचना सा मे । दहति मनः कथमनिशं रम्भागर्भाभिरामोरूः॥' अत्र बहुत्रीहो उपमावाचकलोपः। तथा—

'सृधे निदाघघर्मीशुदर्श पश्यन्ति ते परे । स पुनः पार्थसंचारं संचरत्यवनीपतिः ॥' अत्र निस्यसमासे 'कर्मकत्रोंर्णमि' इव-छोपः । तथा—

'हंसो ध्वाङ्कविरावी स्यादुष्ट्रकोशी च कोकिलः । ग्वरनादी मयूरोऽपि त्वां चेद्रदसि वाग्ग्मिनि ॥' अत्र नित्यसमासे कर्तरि णिनि चोपमावाचकलोपः । यथा वा—

> 'पूर्णेन्दुकल्पवदना मृणालीदेश्यदोर्लता। चक्रदेशीयजधना सा स्वप्नेऽपि न दृश्यते॥'

अत्र तद्धितवृत्तौ धर्मलोपः । इवार्थश्च कल्पवादिभिः साक्षादिभिहितः । ईपदपरिसमाप्तः पूर्णेन्दुरिति पूर्णेन्दुसदशिमत्यर्थो न तु पूर्णेन्दुरेवेति ईपदप-रिसमाप्तिविशिष्टेऽथें कल्पवादीनां स्मरणात् । ईपदपरिसमाप्तः पूर्णेन्दुरिति वचनवृत्त्या यद्यपि रूपकच्छायां भजते, तथापि प्रातीतिकेन रूपेणोपमैव ।

यम् ॥ व्यानवृत्येति । सामानाधिकरण्यरूपया । ननु कथनीषदपरिसमाप्तिषेठते यावता पूर्णेन्दुशब्देन पूर्णेन्दुजातिकच्यते तदाधारो वा हव्यम् । तत्र जातिस्तावदेका

१. 'त्वं' स्पात्,

तथा अत्र पूर्णेन्दुसदृशं वदनमित्ययमर्थः प्रतीयते, न त्वीषद्परिसमाप्तः पूर्णेन्दुरिति ।

यथा वा-

'सूर्यीयति सुधारिक्ममनाथित मृतायते ।

मृतस्तु कान्ताविरहे खर्गेऽपि नरकीयित ॥'
अत्र नामघातुवृत्तौ कर्माघारयोः क्यिन कर्तुः किपि क्यिङ च इव-लोपः।
द्विलोपे यथा—

'ढुँण्ढुँ छिन्तु मरौहिसि कण्टयकलियाइं केयइवणाइं। मालइकुसुमसरित्थं भमर भमन्तो न पाविहिसि॥' अत्र कुसुमसदक्षमिति समासे धर्मस्योपमानस्य च लोपः। तथा—

'परिपन्थिमनोराज्यशतैरिप दुराकमः । संपराये प्रवृत्तोऽमौ राजते राजकुञ्जरः ॥' अत्र समासे धर्मस्येवस्य च लोपः ।

निरवयवा चेति सर्वसिन्नाभ्ये समाप्ता । इत्यमिष यत्तया संबद्धं तत्सवंतः पूर्णलातसम्माप्तमेव । तस्मादसंभव एवास्याः । सामानाधिकरण्यमिष पूर्णेन्दुकल्पं वदनमिति वदन-शब्देन प्राप्नोति तस्यार्थान्तरवाचिलार्भय दोषः । इह शब्दादुचरितद्वयं प्रतीयते । शब्दार्थो जातिर्द्रत्यं वा । अभिभ्रेयसंबन्धेन वा अशब्दार्थभूता अपि गुणाः । यत्र वितदुभयमस्ति तत्र परिसमाप्तिः । यत्र त्वन्यतरत्रास्ति तत्रेषदपरिसमाप्तिः । तत्रेष्ट पूर्णेन्दुजातिहीने आह्यदनादिगुणहीने वा इव्ये वर्तत इत्युपपदाते । ईष-दपरिसमाप्तिः । सामानाधिकरण्यमुपपद्यत एव कथं यदा तावत्पूर्णेन्दुजातिहीने केनिकत्साधम्येण वदनशब्दाभिधेयेऽथे वर्तिलात्पूर्णेन्दुशब्दः कल्पप्रत्ययमुत्पादयति तदा बदनशब्देन सामानाधिकरण्यं भवति । उमयोरेकार्थन्नत्त्वात् । यदा तु गुणहीने पूर्णेन्दुजातीय एव पूर्णेन्दुशब्दस्तदापि यथा गौर्षाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा मवति । गुणहीनो हि पूर्णेन्दुशब्दस्तदापि यथा गौर्षाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा मवति । गुणहीनो हि पूर्णेन्दुशब्दस्तदापि वथा गौर्षाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा मवति । गुणहीनो हि पूर्णेन्दुशब्दस्तदापि वथा गौर्षाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा

१. 'दुण्दुज्ञन्त' का० प्र•.

 <sup>&#</sup>x27;अन्वेषयन्मरिष्यसि कण्डककलितानि केतकीवनानि ।
 मालतीकुसुमसदक्षं भ्रमर भ्रममपि न प्राप्स्यसि ॥' [इति च्छाया ।]

यथा वा---

'अरातिविक्रमालोकविकस्वरिक्लोचनः । कृपणोदप्रदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति ॥'

अत्र नामधातुष्ट्रत्तौ सहस्रायुधिमवात्मानमाचरतीत्यात्मा उपमेयः । स चेबादिश्च लुप्तः । आचारलक्षणश्च धर्मः क्यप्प्रत्ययेन साक्षादिभहितः ।

तथा--

'सविता विधवति विधुरिष सवितरित तथा दिनन्ति यामिन्यः । यामिनयन्ति दिनान्यिष सुखदुःखवशीकृते मनिस् ॥' अत्र नामधानुवृत्तौ धर्मस्योपमावाचकस्य च लोपः । त्रिलोपे यथा—मृगनयनेति ।

मृगस्य नयने इति प्रथमं तत्पुरुषः, ततो मृगनयने इव नयने यस्या इति उष्ट्रमुखादित्वाद्वहुत्रीहिः । अत्र गुणद्योतकोपमानशब्दानां लोपः । यदा तु मृगशब्द एव लक्षणया मृगनयनवृत्तिस्तदा मृग एव नयने यस्या इति रूपकसमासस्येप विषयः, न त्वस्योपमासमासस्येति नास्ति स्थानमुपन्मायास्थिलोपिन्याः । केचितु—अयःशूलेनान्विच्छत्यायःशूलिक इत्यादौ क्र्राचारोपमेयतैक्ष्ण्यधर्मवादीनां लोपे त्रिलोपिनीमुपमामुदाहरन्ति, तन्न युक्तम् । क्र्रस्याचारस्यार्थान्वेषणोपायादेरयःशूलतयाध्यवसानादितिशयो-क्तिरेवायम् ।

एवं दाण्डाजिनिक इत्यादिष्वपि द्रष्टव्यम् ।

पूर्णेन्दुकल्पशब्देनाभिधायिष्यते॥ कृराचारोपमेयेति। तथा ह्यत्रायः श्रूलमुपमानम्, अर्थान्वेषणोपायः कथिदुपमेयः, तीक्षणलादिः साधारणो धर्मः, उपमानोपमेयभावधेति चतुष्ट्यमवगम्यते तन्मध्याच शब्दस्पष्टमुपमानमयः श्रूलेनेति शिष्टस्य तु त्रितयस्यार्थसान्मध्याद्वमतिरिति ॥ दाण्डाजिनिक इत्यादिष्वपीति। तथा हि दम्भस्य दण्डाजिनत्याध्यवसितस्य जीवनिक्रयाकरणत्व दण्डाजिनेनार्थानन्विष्छति दम्भेन जीवतीति दाण्डाजिनिकः। दाम्भिक इत्यर्थः। एवं पार्श्वेनार्यानन्विष्छति। अनुज्वायेन जीवतीति पार्श्वकः। कीछतिको जालिक इत्यर्थः। एवं पार्श्वेनार्यानन्विष्छति। अनुज्वायेन जीवतीति पार्श्वकः। कीछतिको जालिक इत्यर्थः। तथा शीतक उष्णक इत्यत्राप्यलसत्वशीप्रत्वयोः शीतोष्णत्वाभ्यामध्यवसितयोः करणिकयां प्रति विशेषणत्वं कर्मत्वं च। शीतं करोति शीतकोऽलसः। जङ इत्यर्थः। एवमुष्णकः शीप्रकारी दक्ष इत्यर्थः। तथेव च श्री मुम्-

मालोपमादयस्तूपमाया नातिरिच्यन्ते इति न पृथग्लक्षिताः । तथा हि----

'सोह व लक्लणमुहं वणमाल व वियडं हरिवइस्स उरम्। कित्ति व पवणतणयं आण व बलाइं से वेलग्गए दिही॥' इयमभिने साधारणे धर्मे

'ज्योत्स्रेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम् । प्रभुतेव समाकृष्टसर्वलोका नितम्बिनी ॥' इति भिन्ने वा तस्मिन्नेकृस्यव बहूपमानोपादाने मालोपमा । तथा—

'याम इव याति दिवसो दिनमिव मासोऽथ मासवद्वर्षम् ।
वर्षमिव यावनमिदं यावनमिव जीवितं जगतः ॥'
'नभ इव विमलं सिललं सिललमिवानन्दकारि शशिविम्बम् ।
शशिविम्बमिव लसद्द्युति तरुणीवदनं शरत्कुरुते ॥'
अत्र यथोत्तरमुपमेयस्योपमानत्वे पूर्ववद्भिन्नभिन्नभर्भत्वे रस्ननोपमा ॥
'अलिवलयैरलकैरिव कुसुमस्तवकः स्तनिरिव वसन्ते ।
भान्ति लता ललना इव पाणिभिरिव किसलयैः सपदि ॥'
तथा—

'कमलद्रलैरधरैरिव दशनैरिव केसरैविराजन्ते । अलिवलयरलकैरिव कमलैविदनैरिव नलिन्यः'॥'

षंति,' 'अदमा छुछिषते,' 'कूल पिपतियित' इलादि ॥ भाष्यकारस्यापि चवमादाविति शयोक्तिभेदत्वमेवेष्टम् । यदाह—'न तिङ्नेतनोपमानमस्ति' । आख्यातं नोपमानं भव-तील्लयः । एवं वर्तमानसामीप्यादावित्रायोक्तिभेदन्वं यथाप्रतीति योज्यम्। तथा च—'सत्सामीप्ये सद्वद्वा' इति वर्तमानसमीपे भूते भविष्यति च वर्तमानयत्प्रत्यया भवन्ति । कदा देवदत्त आगतोऽसि । अयमागच्छामि । आगच्छन्तमेव मां विद्वि । अयमागमम् । एपोऽस्म्यागतः । कदा देवदत्त, गमिष्यसि । एप गच्छामि । गच्छन्तमेव मां विद्वि । एव गमिष्यमि । एव गन्तास्मि । एव गन्तास्मि । एव गन्तास्मि । स्वमन्यदिष् । हरिपतः सुप्रीवस्य । से इति

१. 'शोभेव लक्ष्मणमुखं बनमालेव विकटं हरिपतेहरः ।
 कीर्तिरिव पवनतनयमाञ्चेव बलान्यस्य विलगति दृष्टिः ॥' [इति च्छाया ।]
 २. 'विलग्गह' सेतुबन्धे.

अत्रोपमानोपमेययोरवयविनोः सगस्तविषया, अवयवानां चैकदेश-विषया ॥

'तवाननिवाम्भोजमम्भोजिमव ते मुखम् । निलीनां निलनीखण्डे कथं तु त्वां छभेमिहि ॥' अत्रोभयोरुपमेयत्वे उपमानत्वे चोषमेयोषमा ॥

> 'त्वन्मुखं त्वन्मुखमिव त्वहृशो त्वहृशाविव । त्वन्मृर्तिरिव मूर्तिस्ते त्वमिव त्वं कृशोदरि ॥'

अत्रैकम्येवोषमानोषमेयत्वेऽनन्त्रयः ॥

'उभी यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहावाकाशगङ्गापयमः पतेताम् । तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालनमस्य वक्षः॥' अत्रासद्भृतस्योपमानसंभावनादुत्पाद्योपमा ॥

'तासां तु पश्चात्कनकप्रभाणां काली कपालाभरणा चकाशे । बलाकिनीनीलपयोदराजिः पुरः परिक्षिप्तशतहदेव ॥'

अत्र यथेष्टं विशेषणं रुपमेयं परिकल्प्य तादशमेव सिद्धमुपमानमुपात्त-मिति कल्पितोपमेत्यादि । आसा हि पृथग्लक्षणकरणे एवंविधवैचित्र्य-सहस्रमंभवादितिप्रमङ्गः स्यादिति ॥

## असद्धर्भसंभावनिषवादियोत्योत्येक्षा ।

प्राकरणिकेऽथं ये धर्मा गुणिकियालक्षणास्तदभावलक्षणा वा तेषां संभावनं तथोगोत्प्रेक्षणमुत्रेक्षा । मा चव-मन्य-शङ्के-ध्रुवं-प्रायो-नूनिमत्यादिभिः शब्दैधौत्यते ।

रामस्य ॥ तद्भायलक्षणेति । गुणिकयाभावलक्षणः । तद्योगोत्प्रेक्षणमिति । अन्यधर्माणां स्वधर्माभूताद्वस्तुन उत्कलितानां रसभावाद्यभिव्यस्यनुगुणतया वस्त्वन्त-राध्यस्तत्वेन लब्धप्रकर्षाणामीक्षणमित्यर्थः । हृद्यप्रहणानुवृत्तेलीकातिकान्तगोत्तरत्वमस्या अभ्यनुश्चातमेव । तेन यत्र कुतिश्विभित्तालीकित्ययेव धर्माणां संभावना, न तत्रीत्येक्षा । न हि 'भारं वहतीव पुंगवः'. 'पयो ददातीव स्नीगवी' हत्युत्येक्षा प्रवर्तते, लोकातिकान्त-

यथा---

'बलं जगध्वंसनरक्षणक्षमं क्षमा च किं संगमके कृतामित । इतीव संचिन्त्य विमुच्य मानसं रुषेव रोषस्तव नाथ निर्ययौ ॥' अत्र रोषलक्षणस्य गुणस्योत्मेक्षा ॥

> 'असंतोषादिवाकृष्टकर्णयोः प्राप्तशासनः । स्वधाम कामिनीनेत्रे प्रसारयति मन्मथः ॥'

अत्र संतोषगुणाभावस्य ॥

'वियति विसर्पतीव कुमुदेषु बहूमवतीव योषितां प्रतिफलतीव जरठशरकाण्डविपाण्डुषु गण्डभित्तिषु । अम्मसि विकसतीव हसतीव सुधाधवलेषु धामसु ध्वजपटपश्चवेषु ललतीव समीरचलेषु चन्द्रिका ॥'

अत्र कियायाः ॥

'कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । अपस्यन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गतौ ॥' अत्र दर्शनिकयाभावस्य ॥ एवं च—

'हिरण्मयी सा छ्छनेव जङ्गमास्युता दिवः स्थासुरिवाचिरप्रभा । शशाङ्ककान्तेरिवदेवताकृतिः सुता ददे तस्य सुताय मैथिली ॥' तथा—

'अकालसंध्यामिव घातुमत्ताम्'।

तथा--

'आवर्जिता किंचिदिव स्तनाम्यां वासो वसाना तरुणार्करागम् । सुजातपुष्पस्तवकावनत्रा संचारिणी पश्चविनी रुतेव ॥' तथा—

'अचिरामामिव विषनां ज्योत्सामिव कुमुद्दबन्धुना विककाम् । रैतिमिषमन्मथरहितां श्रियमिव हरिवक्षसः पतिताम् ॥'

९. 'रविशिव सन्स॰' स्वात्.

तथा--

'सितः पृथिव्या इक मानदण्डः।'

इत्यादावुत्प्रेक्षाबुद्धिर्न विधेया ॥

यद्यप्येषु सरूपतो विशेषणतश्चोपपाद्य(?) कल्पितम्, तथाप्युपमैव । उपमानोपमेययोः साधर्म्यस्य तद्वाचकानां प्रतीयमानत्वात् ॥

सादृत्ये भेदेनारोपो रूपकमेकानेकविषयम्।

साहश्ये निमित्ते सित भेदेन विषयविषयिणोर्निर्देशेन आरोपोऽतथा-भूतेऽपि तथात्वेनाध्यवसायो रूपयत्येकतां नयतीति रूपकम् । आरोप्य-माणरूपेणारोपविषयस्य रूपवतः कियमाणत्वात् । साहश्यमहणं कार्यका-रणभावादिनिमित्तान्तरव्युदासार्थम् । तेन 'आयुर्धृतम्' इत्यादौ न रूप-कम् । भेदमहणमभेदारोपनिरासार्थम् । तत्र अतिशयोक्तिर्वक्ष्यते । तश्य एकमनेकं चारोपस्य विषयो यत्र तत्तथा ॥

तत्रैकविषयं यथा-

'कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु य-त्यस्वीः कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् ।

गोचराया एव संशापनाया उन्हेशानीनरस्वात् ॥ विषयनिष्यिणोरिति । अर्थादुः प्रमानीपनेशनीः ॥ ११११ विषयनिष्या विषयनिष्या विषयनिष्या । ११११ विषयनिष्या विषयनिष्या । ११११ विष्या । ११११ विषयनिष्या । ११११ विषयनिष्या । १११ विषय । १

<sup>9. &#</sup>x27;स<del>वी</del>' का॰ प्र०.

विनिद्धं यञ्चान्तः स्वपिति तदहो वेदयभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेकुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम् ॥' यत्र चैकस्मिन्विषयेऽनेकान्यारोप्याणि, तदप्येकविषयम् । यथा—

'सौन्दर्थस्य तरिङ्गणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कार्मणकर्म नर्मरहसामुक्षासनावासभूः। विद्या वक्रगिरां विधेरनविधप्रावीण्यसाक्षात्क्रिया

प्राणाः पश्चशिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥' यत्र चैकत्र विषये आरोप्यं श्रौतं विषयान्तरे तु गम्यं तदप्येकविषयम्।

ब्देति । उपमानशब्दारोप उपमानरूपारोपथ ॥ प्रेमलतिकेति । प्रेमेव लित-केति । मयूरव्यंसकादित्वादेवशब्दलोपी समासः ॥ ननु व्याघादिद्वारेण इवशब्दलोपी समासो छप्तोपमाया दर्यते । ततश्रोभयप्राप्तेरवर्यमाविनीत्वाद्वक्यमाणसंदेहसंकरः प्राप्नोति । उच्यते-यत्रान्यतरपरिष्रहे साधकप्रमाणाभावस्तदितरस्य वा परिहारे न स्याद्वाधकं प्रमाणं तत्रेवोभयप्रसक्तिरनिवार्येति स एव संदेहसंकरोऽलंकारस्य विपयो बक्ष्यते । इह तु लतायाः सेवनमानुकृत्यादारोपितधर्म एवेति रूपकपरिप्रहे साधकमस्ति तत्संकरशङ्का न कार्यो । एवं बाधकेनापि प्रमाणेन संदेहांशायवर्तनादपरांशप्रतिष्ठायां निरवकाशतैव संदेहस्य। यथा---'मधुमुरभिणि षट्पदेन पुष्पे मुख इव साललतावधूरिव। "" मुख इव पुष्पे मधुकरेण चुम्च्यते स्य' इति विवक्षायामिवश-ब्दद्वयेन बाक्यार्थासंगतिर्बाधकं प्रमाणं समासे लुप्तोपमायाः, न तु 'साललतावधूगु-णयोगिनी मुख इव षट्पदेन चुचुम्बे' इति रूपकस्य । तथा हि मुख इव पुष्प इस्रत्र सदृशस्य पुष्पस्य प्रतिपत्ती मुखाधीयमानविशेषता पुष्पाधिता पूर्वमेव प्रतीतीरस्यतयोः पारोहति । तेन मुखसामर्थ्याक्षिप्तया बध्वा कयापि भवितव्यमिति । सात्र लताभिधी-यते । तस्माइतैव वधूरित्यात्रधी रूपके प्रतिपत्तिः । उपमाप्रतिपत्तेस्लनात्रधःवं मुखोः पमितिसामर्थ्योक्षिप्तपुष्पगतरूपविशेषानुपयोगित्वात् । तथा चात्रोपमेये पुष्पविशेषे मुस्रोपमितिसामर्थ्याक्षिप्ते चुम्बनाधारत्वादी न सालताया उपयोगोऽस्ति, बध्वा एव तत्रोपयोगित्वात् । तेन वध्रत्र प्रधानम्, तदुपयोगिनी तु सालस्ता सालस्तैव वध्ररि-त्यनया रूपकच्छायया संगतिः प्रतिपद्यत इति । तस्मादात्र विशेषावसाये निमित्तमस्ति, तत्र रूपकं समासाभिहितोपमा वान्यत्र संकर इति ॥ सौन्दर्यस्येति । अत्र तरिह-

१. 'अनिदं' का॰ प्र॰.

१. 'साललताया' स्यात्.

यथा---

'जैस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स कण्डलग्गलयम् । रससंग्रही वि सहसा परम्ग्रही होइ रिउसेणा ॥'

अत्र रणस्यान्तःपुरत्वारोपः श्रौतो मण्डलाग्रलताया नायिकात्वं रिपु-सेनायाश्च प्रतिनायिकात्वमर्थसामर्थ्यादवसीयते ।

अनेकविषयं यथा-

'यस्या बीजमहंकृतिर्गुरुतरो मूलं ममेति महो नित्यत्वस्मृतिरङ्करः सुतसुहृज्जात्यादयः पहनाः । स्कन्धो दारपरिम्रहः परिभवः पुष्पं फलं दुर्गतिः सा मे त्वचरणार्हणापरञ्जना तृष्णालता लूयताम् ॥'

यथा वा----

'इन्द्रस्त्वं तव बाह्न जयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्भा । खद्गः कृतान्तरसना रेसना च सरस्वती राजन् ॥' एवं च येऽन्ये रूपकप्रभेदा वर्ण्यन्ते ।

यथा----

'ललनाः सरोरुहिण्यः कमलानि मुखानि केसरैर्दशनैः। अधरैर्दलैश्च तासां नविसनालानि बाहुलताः॥' इदं सहजावयवं रूपकम्।

'गजो नगः कुथा मेघाः शृङ्खलाः पन्नगा अपि । यन्ता सिंहोऽपि शोभन्ते अमरा हरिणास्तथा ॥'

इदमाहायीवयवं च।

'अलिकुलकुन्तलभाराः सरसिजवदनाश्च चक्रवाककुचाः । राजन्ति इंसवसनाः संप्रति वापीविलासिन्यः ॥'

 <sup>&#</sup>x27;यस रणान्तःपुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रलताम् ।
 रससंमुख्यिप सहसा पराद्युकी भवति रिपुसेना ॥' [इति च्छाया ।]
 'जिहा' कृददे.

इदमुभयावयविमत्यादि ॥ ते न लक्षिताः, उक्तप्रहणेनैव संगृहीत-त्वात्। एवंविधवैचित्र्यसहस्रसंभवाचातिप्रसङ्गः स्यात्।

यदाह-

'न पर्यन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः । दिक्यात्रं दर्शितं धीरैरनुक्तमनुमीयताम् ॥'

इति ।

इष्टार्थसिखी दष्टान्तो निदर्शनम् ।

इष्टस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपस्य वा प्राकरणिकस्यार्थस्य सिच्छै यो दृष्टान्तः स निर्दिश्यते प्राकरणिकोऽर्थोऽत्रेति निद्रश्चनम् ।

यथा--

'<mark>'होइ न गुणाणुराओ जडाण णवरं पसिद्धिसरणाण ।</mark> किल्लाल्युकः सनिवर्णाः वर्ने विकासुट दिहे ॥'

થેથ{ ૫.~ -

'उपार धो तक्षा हो ।

हिमवति दिव्यापथयः कोपादियः कणा निर्दान ।

ज्यादेरारोप्यस्य प्रियालक्षण एक एव विषयः । रहसायिति हास्यानाम् ॥ इष्टर्सेन्ति । उत्तरत्र विशेषस्य सामान्येन समर्थनेऽर्धान्तरन्यासत्वं वश्यत इत्यत्रार्थादर्थस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपस्य चेति लभ्यते । वतु चार्यान्तरन्यासोऽपि निदर्शनलक्षणेन र्पप्रहिष्यते । कि तस्य प्रथम्लक्षणकरणेनेत्याशङ्क्षणह—यो हृष्टान्त इति । दृष्टो-ऽन्तो निवयो यत्र स दृष्टान्तः । निवयम् विशेषादेव संभवतीति विशेषरूप एवासी। तेन 'यत्र सामान्यस्य विशेषस्य वा विशेषण समर्थनं तत्रिदर्शनम् । यत्र तु विशेषस्य सामान्येन समर्थनं सोऽर्थान्तरन्यासः' इति विवेक उत्पयते ॥ होइ न गुणाणु-राजो इति । अत्र सामान्यं विशेषण साध्यते ॥ उपरीति । अत्र विशेषो विशेषण

'भवति न गुणानुरागो जढानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम् ।
 श्रीमणिश्वन्दे प्रियामुखे दृष्टे ॥' [इति च्छाया ।]

१. 'संप्रही' स्थात .

यथा वा---

'देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भाजत्येषा । न खळु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम् ॥' यथा वा—

> 'क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥'

यथा बा---

'अत्युचपदाध्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत् । आपाण्डु पतित पत्रं तरोरिदं बन्धनप्रन्थेः॥' एते साधम्येण निदर्शनप्रकाराः॥ वैधम्येणापि यथा—

इति ॥

साध्यते ॥ देवीभावमिति, क सूर्येति, अत्युच्चपदाध्यास इति । उदाहरण-त्रयसायमित्रायः। यथा कैथित्रतिवस्तूपमा, प्रकारद्वयेन निदर्शना च पृथक् लक्षिता तथा न लक्ष्यत इस्रयः। निदर्शनलक्षणेनैन व्याप्तलात् । तथा हि 'देवीभावं-' इति 'क सूर्य-' इत्युदाहरणद्वये विशेष एव दशन्तेन साध्यमान उपलभ्यते ॥ ननु प्रति-वस्तूपमान्तर्भवतु निदर्शने । निदर्शनाविशेषस्तु कथमन्तर्भविष्यति । तस्य 'अभवद्व-सुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः' इत्येवं लक्षणलात् । अत्रोच्यते — क सूर्येत्यादी दार्श-न्तिके वस्तुसंबन्धस्त असेमवः, दशन्ते वा, अल्पविषयमत्या सूर्यवंशस्य वर्णनमसं-भवदिति दार्शन्तिके वस्तुसंबन्धस्यासंभव इति चेत्, न । यत्र वाक्येऽसंभवन्नेवार्थः प्रतिपद्यते, तत्र कथमभवद्वसुसंबन्धता । स्यादेवं यदि प्रतिपद्यमानस्यार्थस्य वाक्ये कथिदसंबन्धः स्यात् । तस्मान्न दार्शन्तिके वस्तुसंबन्धस्यासंभवः दार्शन्तिकप्रतिबि-

१. 'शर्मणः' का० प्र०. 'साहसकर्मणा शर्म सुखं यस्येति विग्रहः' इत्युदाहरण-

पकृतामकृतानां धर्मेन्यं दीपकम्।

बहुवचनं समस्तव्यस्तपरित्रहार्थम् । तेन प्रकृताप्रकृतानां प्राकरणिका-प्राकरणिकानामर्थादुपमानोपमेयत्वेन प्रकृतानामप्रकृतानां च केवलानां धर्मः क्रियादिर्यदेक एव प्रयुज्यते तदा दीपवदेकस्थानस्थमनेकदीपनाद्दी-पकम् ।

यथा---

'वैन्दमऊएहिं निसा णिलणी कमलेहिं कुषुमगुच्छेहिं लया । हंसेहिं सरयसोहा क्षकहा सज्जणेहिं कीरइ गर्रुई ॥' अत्र काव्यकथा प्रकृता शेषाण्यप्रकृतानि । गुरुकीकरणमेका किया ।

म्बरूपलास दृष्टान्तस्य दृष्टान्तेऽप्ययमेव न्यायः । 'उदयति विततोध्वरिदेमर्जा-' इलादी तु अतिशयोक्तिभेदलं वश्यते । 'अत्युचपदाध्यातः' इलात्र तु सामान्यं दशा-न्तेन समध्येते । साक्षात्कियापि तदर्थान्वयस्यापनं कुर्वतीति न दशन्तात्प्रच्यवत इति ॥ चन्द्रमऊपहिं इति । चन्द्रमयुखादीनामपि न निशादिना विना कोऽपि परभागलाभः । सजनानामपि काव्यकथां विना कीहशी साधुजनता । चन्द्रमयुर्वेश्व निशाया गुरुकीकरणं भाखरलसेव्यतादि यत्कियते, कमलैर्नलिन्याः शाभा परिमलल-क्म्यादि, कुसुमगुच्छैर्लताया अभिगम्यलमनोहरत्वादि, हंसः शारदशोभायाः श्रुतिसु-सकरत्वमनोहरत्वादि, तत्सर्वे काव्यकथायाः सजनैरित्येतावानयमथीं गुरुकी क्रियते इत्येतदीपकवलाश्चकास्ति । कथाशब्द इदमाह—आसतां तावत्काव्यस्य केचन सक्ष्मा विशेषाः, सजनैर्विना काव्यकथा काव्यमित्येप शब्दोऽपि विध्वंसते । तेषु त सत्स आरतां सुभगं काव्यं काव्यशब्दस्य व्यपदेशभागिष शब्दसंदर्भमात्रं तथा तथा तै: कि-यते यशादरणीयतां प्रतिपद्यते ॥ ननु यदि कियापदोपनिवन्धो दीपकम्, तर्हि न त-द्वंकारः । क्रियापदे हि सति वाश्यपरिसमाप्तिः प्रतीयते, न पुनर्श्वातिशयः. विना क्रियापदं वाक्यमेव किंचित्रास्ति यदवीचाम । 'सविशेषणमाख्यातं वाक्यम्' इति आख्यातशब्देन चात्राख्यातान्तं पदमुच्यते, तस्यव क्रियावाचकत्वात् । तेनात्र कृतः कस्यातिशयः, शास्त्रारम्भवैयर्थास । तथा हि अलंकारश्च्यं काव्यं मा भूदिति कवीनामसंकारन्युत्पत्तिः कियते । कियापदस्य च दीपकत्वे सर्वे काव्यं सालंकारमिति नार्योऽनेन प्रन्येन । अलंकारभेदप्रशापनार्थोऽयं प्रन्य इति चेत्. तेनैव तावज्ञा-पितेन कोऽर्थः सर्ववा सासंकारं काव्यं विषेयम् । तत्र यद्यसंकारान्तरं काकतालीयेन

 <sup>&#</sup>x27;चन्द्रमयुक्तैर्निशा नलिनी कमलैः कुसुमगुर्च्छलेता ।
 इंसैः शारदशोभा काव्यकथा सजनैः कियते गुरुकी ॥' [इति च्छाया ।]

यथा वा---

'मदो जनयति प्रीति सानकं मनमकुरम् ।

स प्रियासंगमोत्कण्ठां सासद्यां मनसः शुचम् ॥'
अत्र मदादौ यत्प्राकरणिकतया विवक्ष्यते तदुपमेयं शेषाण्युपमानानि ।
न च कमैकत्वमुपमां रुणद्वीति बाच्यम् ।

'राम इव दश्चरथोऽभूद्शारथ इव रघुरजोऽपि रघुसदृशः । अज इव दिलीपवंशिश्चत्रं रामस्य कीर्तिरियम् ॥'

इत्यादी कमैकत्वेऽप्युपमादर्शनात् । प्रकृतानां धर्मेक्यं यथा—

'पाण्डुक्षामं वदनम्-' इति ।

यथा वा---

'हैंसाण सरेहिं सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहिं। अण्णोण्णं विय एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति॥'

भवति तदा शोभनमेव, नो चेदीपकमवस्थितमेव । किं च संकरस्योच्छेदप्रसङ्गात्र किन्यापदं दीपकालंकारः । पृथक् पृथक् लब्धान्मनामलंकाराणामेकवाक्यसंसर्गे संकरः । न च कियापदस्य दीपकन्वे रूपकाद्योऽलंकारा दीपकालुधगात्मानं लब्धुमुत्सहन्ते । तन्स्मात्र कियापदं दीपकम् । सल्यम् । न कियापदमात्रमस्माकं दीपकम् । किं तु बहुभिः समानजातीयैः कारकविशेषरभिसंबध्यमानम् । तस्य चानेकेष्वथेष्वभिसंबध्यमानस्याध्यादन्विद्धसं यत्तत्माम्यमुच्यते । प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वाभ्यां च तेपामर्थानास्यान्वोपमेयभावो गम्यमानो न श्रोतः । अत एव दीपकमुपमातो भियते । यत्रापि प्राकरणिका एव वा पदार्था एकधर्मानुगता वर्ण्यन्ते, तत्रापि तेषां परस्परं किंचित्साम्यं विशेयमेव ॥ ननु रुद्धप्रभृतिभिर्वास्तवभेदत्यापि दीपकं प्रतिपादितम्, तत्र च कथमीपम्यं स्यादित्याशङ्क्य निदर्शयति—सन्द इति । मदः सुरादिपानविकार-विशेषः । मानमङ्गरं मानमञ्जनकीलम् । यद्वा मानो भङ्करो यत्रेति समासः ॥ किया-देर्भस्थैकस्थव वाक्यार्थस्वनेकेष्वपि साधारणत्योपादीयमानत्वादत्रीपम्यं बस्तादापति । तत्रापि यद्विवक्षितं तदुपमेयमितरस्तूपमानमिति । अत एव रुद्रदोक्त भौपम्य-समुश्वयोऽपि दीपकमेव तुल्यस्वभावत्वादिति ॥ इंसाणेति । अत्र एव रुद्रदोक्त भौपम्य-समुश्वयोऽपि दीपकमेव तुल्यस्वभावत्वादिति ॥ इंसाणेति । अत्र इंसानां श्रीः स-

 <sup>&#</sup>x27;हंसानां सरोभिः श्रीः सार्यतेऽथ सरसां हंसैः ।
 अन्योन्यमेवैते आत्मानं केवलं गुरुकुर्वन्ति ॥' [इति च्छाया ।]

अप्रकृतानां यथा—
'कुमुद्दकमलनीलनीरजालिलेलितिबिलासजुषोर्दशोः पुरः का ।
अमृतममृतरिक्षरम्बुजन्म प्रतिहृतमेकपदे त्वदाननस्य ॥'
'खिद्यति कूणित वेह्नित विचलित निमिषति विलोकयित तिर्थक् ।
अन्तर्नन्दित चुम्बिलुमिच्छिति नवपरिणया वध्ः शयने ॥'
इत्यादौ जातेरेव चमत्कारो न दीपकस्येति कारकदीपकं न लक्ष्यते ।
सामान्यविश्चेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य तुल्ये तुल्यस्य
चोक्तिरन्योक्तिः ।

सामान्ये प्रस्तुते तदन्यस विशेषस्य, विशेषे सामान्यस्य, कार्ये कार-णस्य, कारणे कार्यस्य, सदृशे सदृशस्य चान्यस्याप्रस्तुतस्योक्तिरभिधानम-न्योक्तिः । अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेप इत्यर्थः ।

रोभिः सरसां च इंसैः सार्यत इति साधारणिकयया एकयैव इंससरसोः प्राकरणिकयोः संबन्ध इति अन्योन्यनामालंकारो न दीपकतामतिकामति ॥ यथा वा---'कण्ठस्य त-स्यास्तनुवन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । अन्योन्यशोभाजननाद्वभूव साधारणो भूषणभृष्यभावः ॥' इति । अत्र कण्डमुक्ताकलापयोः प्राकरणिकयोरन्योन्यं भृष्यभूष-णभाव दति ॥ कुम्द्रेति । अत्र उनुदादीति अस्तादीनि पाप्राकरणिकानि दशोरान-**नस्य च प्र**प्तनार रेप्येक्सन गा १२ ४ - १ - १ - १ - १ ८ ४ अस्टिस्सर सम्बे**न ते । ह**त १ प्रकेश्वरणान्स प्रशासन्तर होते । स्व. १ १ १ मध्य १ १ **अ**न वद्योक्रियतृणामनपद्योक्ष्मीयस्यां स्व ध्राक्षस्यक्षाः सुदेशस्यक्षेत्रः अस्य । अस्य स्व तुस्ययोगिता पृथक् न वाच्या इति । ननु कारकदीपक्रमन्येषका तात्क नोच्यते इत्या-शहुपाद-स्विद्यतीत्यादि ॥ अप्रस्तृतस्येति । उपवर्णनावसरादपेतत्वादप्राकर-विकस्येलर्थः । अभिधानमिति । खुतिनिन्दोभयानुभयरूपम् ॥ नतु नाप्रस्तुतप-दार्थस्य रूपोक्तावसंबद्धभाषिता नालंकारमन्धोऽपि । तथा हि । पर्वतोपवर्णनायां कः समहस्वरूपमुपवर्णयेत् । उपवर्णने वा शिष्टविगईणमवश्यं भावीत्याशहर्ष, अन्योक्ति-शक्यार्थे प्रकटीचिकीर्तुराह-अप्राकरिककस्याभिधानेनेत्यादि । सान्तरेण स-ब्दव्यापारेण गोवरीकियमाणः प्राकरणिको योऽर्थस्तेन सहाप्रस्तुतस्य कार्यकारणभा-बादी संबन्धे सति सहदयहदयावर्जकमलंकाररूपत्वमेतस्या इखर्यः । तुल्ये प्रस्तुते बन्न तुस्यस्याप्रस्तुतस्याभिधानं तत्र विशेषो विशेषेण प्रतीयत इति पूर्वाभ्यो भेदः ।

१. 'तवा' का॰ प्र•.

यथा---

'ऐरावणं स्पृशित मन्त्रयते मरुद्धि-र्वजं परामृशित पश्यति योषसार्थान् । मेरोस्तटानि विषमीकुरुते महेन्द्र-

स्त्वच्छक्कया निशि न याति नरेन्द्र निदाम् ॥'

अत्र त्वय्युद्युक्ते न कश्चित्सुखं शेते इति सामान्ये प्रस्तुते विशेष उक्तः। 'अहो संसारनैर्घण्यमहो दौरात्म्यमापदाम्।

अहो निसर्गजिह्मस्य दुरन्ता गतयो विधेः॥

अत्र कापि वस्तुनि विनष्टे विशेषात्मनि प्रस्तुते दैवस्वातद्रयं सर्वत्र सामान्यरूपमप्रस्तुतं वर्णितम् ।

> 'ये यान्त्यन्युदये प्रीतिं नोज्झन्ति व्यसनेषु च । ते बान्धवास्ते सहदो लोकः स्वार्थपरोऽपरः ॥'

अत्र जरासंधः कार्यरूपां श्रद्धेयवचनतां प्रस्तुतामात्मनोऽभिव्यकुं सु-हृद्धान्धवरूपत्वमपस्तुतं कारणं वर्णयति ।

'सैग्गं अप्परियायं कुच्छुहलच्छिविरहियं महुमहस्स उरम् । सुमरामि महणपुरओ अमुद्धयन्दं व हरजटापव्भारम् ॥'

अत्र जाम्बवान् वृद्धसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकौशलादौ मन्त्रिताकारणे प्रस्तुते कौस्तुभलक्ष्मीविरहितहरिवक्षःस्मरणादिकमप्रस्तुतं कार्यं वर्णयति ।

तुत्ये प्रस्तुते तुत्यस्याभिधाने द्वौ प्रकारी । श्रिष्टविशेषणता, साद्दय-मात्रं वा तुत्यान्तरस्याक्षेपहेतुः ।

भन्योक्ती च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं कदाचिद्विविक्षितत्वं कदाचिद्विविक्षिताः विवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्वं यथा—'परार्थे यः पीडामनुभ-वित मङ्गेऽपि मधुरो यदीयः सर्वेपामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः । न संप्राप्तो हृद्धि

'खर्गमपारिजातं की स्तुभलक्ष्मी विरहितं मधुमधनस्योरः ।
 स्मरामि मधनपुरतोऽमुग्धचन्द्रं च हरजटाप्राग्भारम् ॥'[इति च्छाचा ।]
 'अपारिजाअं की खुइ' सेती.

१. 'अप्रस्तुतप्रशंसायां' ध्वन्यालोके.

यथा---

'नालस्वप्रसरो जडेष्विप कृतावासस्य कोशे रुचिर्वण्डे कर्कशता मुखे च मृदुता मित्रे महान्प्रश्रयः ।
आमूलं गुणसंमहव्यसनिता द्वेषश्च दोषाकरे
यस्येषा स्थितिरम्बुजस्य वसतिर्युक्तैव तत्र श्रियः ॥'
अत्राप्रस्तुतेनाम्बुजेन तुल्यविशेषणवलाक्तृत्यः सत्पुरुष आसिप्यते ॥
'आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः
किं तावदर्जितमनेन दुर्णवेन ।
क्षारीकृतं च बुडवार्वदने हुतं च
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥'

अत्रार्णवस्य गर्हणयान्यायोपार्जितधनत्वादिप्रतीयमानसादृश्यः कश्चि-त्पुरुषविशेष आक्षिप्यते ॥

यदि स भृशमक्षेत्रपतितः किमिक्षोदींषोऽसी न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥' इक्षी पीडनं पीडा, सत्पुरुषे तु परार्थोद्यते तद्यं क्षेत्रः । भद्गोऽपीक्षी व्रन्थित्रोटनम्, सत्पुरुषे तु धनामाननिमित्ती विद्रवः । इक्षोमांधुर्यमाखायळक्षणो गुणः, सत्पुरुषे त्वनुन्वणत्वम् । इक्षोर्विकारः शर्करागुडखण्डादि, सत्पुरुषे तु चित्तविकिया । न हि सत्पुरुषा विकृत्य-वस्थायामप्यसेव्याः । उल्वणत्वाभावात् । इक्षोरक्षेत्रमूपरम्, सत्पुरुषे निर्विवेकत्वाम्यादिस्थानम् ॥ यथा वा—'अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगक्षपाः सफलता भवत्येषां यस्य स्थमप्रपातानां विषयताम् । निरालोके देशे कथमिदमहो चश्चरधुना समं जातं सर्वेनं सममय वान्यरवयवैः ॥' नन्विति । यैर्जगदिदं भूषितमित्यर्थः । यस्य चश्चषो विषयतां क्षणं गतानामेषां सफलता भवति तदिदं चश्चरिति संबन्धः । आलोको विवेक्षोऽपि । न सममिति । इत्तो हि वरं स्पर्शादानादावप्युपयोगी । अवयवैदिति । अतिवुच्छप्रायैरित्यर्थः । अत्र अविचारकजनाकुळे काळे कथिन्महापुरुषः कुलामिभिरितरजनसमसत्कारतया ततोऽपि चाप्रबोजनया न्यूनसत्कारतया सलीकियमाणः प्रस्तुतः ॥ यथा च—'प्राणा येन समर्पितास्तव वलायेन त्वमुत्यापितः स्कन्धे यस्य विरं स्थितोऽसि विद्ये यस्ते सपर्या पुरः । तस्यास्य स्थितमात्रकेष जनयञ्जीवाप-

१. 'शतेभ्यः' प्राग्लिखितम्. २. 'दह्ने' का॰ प्र॰.

१. 'न समनिखर्थः' सा.

विशेष्यश्चिष्टता तु अन्योक्तिप्रयोजकतया न बाच्या । यथा---

'पुंस्त्वादिप प्रविचलेधिद यद्यधेरुपि यायाद्यदि प्रणयनेन महानिष स्यात् । अभ्युद्धरेत्तदिष विश्वमितीदृशीयं केनापि दिक्पकिटता पुरुषोत्तमेन ॥'

हारिकयां भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताल्लीलायसे ॥' अत्र यद्यपि सास्य्यवसेन कृत्रः कथिदन्यः प्रस्तुत आक्षिप्यते, तथाप्यप्रस्तुतस्य वेतालकृतान्तस्यापि चम-त्कारकारित्वं न हाचेतनोपालम्भवदसंभाव्यमानोऽयमर्थं इति । एषु बाच्यं विवक्षित-खरूपमेव, न तु प्रस्तुतम् । आद्ययोर्द्वयोमेहागुणस्याविषयपतितत्वादप्राप्तपरमागस्य, तृतीये च कृतप्रस्य कस्यचित्स्वरूपं वर्णयितुं तात्पर्येण स्तुतमिति ॥ अविवक्षितत्वं यथा-- 'कस्त्वं भी: कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखीटकं वैराग्यादिव विक्ष साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यसे । वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते न च्छावापि परीपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥' कथयामीत्यादि प्रत्युक्तिः । अनेन पदेनेद-माह-- 'अकथनीयमेतत्, श्रयमाणं हि निवेंदाय भवति, तथापि त वैदानुबन्धस्तत्क-थयामि' । वराग्यादिति । काका देवहतकमिलादिना च सूचितं ते वैराग्यमिति यावत् । साधु विदितमित्युत्तरम् । कस्मादिति वैराग्ये हेतुप्रश्नः । इदं कथ्यत इत्यादि सनिवेंदस्परणोपकमं कथं कथमपि निरूपणीयतयोत्तरम् । वामेनेति । अनुचितेन कुलादिनोपलक्षित इत्यर्थः । वट इति । छायामात्रकरणादेव फैलदानशून्यादुद्धरकन्थर इत्यर्थः । छायापीति । शाखोटको हि दमशानामिज्वालालीढलतापस्रवादिस्तकविद्रोषः । न हि मुक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती संभवत इति अविवक्षिताभिषेयंनैवानेन श्लोकेन सम्द्रासत्परुषस्मीपे वासिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मनस्विनः परिदेवितं तात्पर्येण बान क्यार्थीकृतमिति प्रतीयते ॥ विवक्षिताविवक्षितत्वं यथा- 'उँप्पहजायाए असोहि-णीए फलकुसुमपत्तरहिआए । बोरीए वहं दन्तो पामर हो हो हिसिबाहिस ॥' अञ्च वाच्योऽयों नाखन्तं संभवी ने वासंभवीति वा न वक्तं शक्यम्, व्यक्ष्यस्यापि भावात् ।

१. 'लेदपि' का॰ प्र॰.

१. 'यदि निर्वन्य' ध्वन्यालोकलोचनं. २. 'फलदानादिशून्या' ध्वन्यालोकलोचने.

३. 'उत्पथजाताया अशोभिन्याः फलकुसुमपत्ररहितायाः । बदयां दृक्ति ददत्पामर भो भो हिष्टच्यते ॥' [इति च्छाया ।]

४. 'हो ओहसिबिहसि' ध्वन्यालोके. ५. 'बाच्य एव नियमो नास्तीति' ध्व-न्यालोकलोचने.

अत्र पुरुषोत्तमशब्दस्यार्थद्वयवाचकत्वेऽपि सत्पुरुषचरितस्य प्रस्तुत-त्वादिमधा एकत्र नियन्त्रितेति सत्पुरुष एव वाच्यो न विष्णुः, तच्चरितस्या-प्रकृतत्वात् । तत्प्रतीतिस्तु शब्दशक्तिमूलात् ध्वनेरेव । यद्यपि च सत्पुरु-

तथा हि-उत्पर्यजाताया इति न तथा कुलोद्गतायाः । अशोभनाया इति लाव-ण्यरहितायाः । फलकुसुमपत्ररहिताया इति । एवंभूतापि काचित्पुत्रिणी वा आत्रादिपक्षपरिपूर्णतया संबन्धिवर्गपोषिका वा परिरक्ष्यते । बदर्या वृक्ति द्दरपामर भो भो इतिष्यसे। सकललोकैरिति भावः ॥ यथा वा- 'सोऽपूर्वी रसनाविपर्ययविधिसातक-णेयोथापलं दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्तिं भूयसोक्तेन वा । सर्वे विस्मृतवानसि श्र-मर हे यद्वारणोऽवाप्यसावन्तःश्रीन्यकरो निवेव्यत इति श्रातः क एव प्रहः ॥' रसना-बिपर्ययोऽसत्यभाषित्वमपि । चापलमश्रोतव्यश्रवणमपि । मदो गर्बोऽपि । शून्यकरत्व-मपि । अत्र रसनाविपर्यासः शून्यकरत्वं च अमरस्यासेवने न हेतुः कर्णचापलं तु हेतुः मदः प्रत्युत सेवने निमित्तमिति ॥ नतु यत्राप्रस्तुतं वस्तु प्रस्तुतार्थानुबन्धि कथ्यते, तत्र यदान्योक्तित्वमभिधीयते, तदा सहस्रमायप्रयाणे भटीनां प्रियविरहोत्कण्डिताना-मनेकविधव्यापारोपवर्णने भूतकालसंबन्धिन प्रस्तुते 'औत्सुक्यगर्भा अमतीव दृष्टिः पर्योक्तला कापि मतिः प्रयाति । निरल्ययप्रेमनिवन्धनं च वियोगकाले द्रवतीव चेतः॥ इलप्रस्तुतार्थाभिधायिनि श्लोकान्तरे । तथा धमुद्रेण रामं प्रति-'त्वयैव महामियं स्थितिर्देता । यामनुपालयता मया भवान्त्रिष्णुरारोषितः' इति प्रस्तुत्योपन्यस्ते 'वि-अधन्तरअक्खर मअरन्दरसुद्धमायमुहलमहुअरम् । उँउणा दुमाण दिज्जन्ति हीरह न उँगा अप्पण चिअ कुसुमम् ॥' इलप्रस्तुतार्धप्रतिपादके छन्दोन्तरे च अन्योक्तित्वप्र-सङ्गः । अत्र हि तद्वये उपवर्ष्यमानेनाप्रस्तुतेनार्थेन वृत्तान्तरोपनिबद्धः अस्तुतोऽर्थोन Sत्रसंबध्य मैनम् । यत्र हि तस्मिन्नेन वाक्येSिमधीयमानेनाप्रस्तुतेनाथेन शब्दानुरूपारू-ढस्यापि प्रस्तुतस्यार्थस्य सारूप्यादिभिराक्षेपः सोऽन्योक्तेर्विषयः, यत्र त्वेकसिम्नेव वाक्ये वाक्यद्वये वा समर्थ्यसमर्थकतया विम्बप्रतिविम्बभावेन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोर-भिषयैव संस्पर्शो वाक्यैकवाक्यता च सोऽर्थान्तरन्यासस्य निदर्शनस्य वा विषय: । एवं व 'औत्युक्यगर्भा-' इलार्द। यद्यपि श्लोकान्तरे समर्थस्य वस्तुन उपकान्तत्वात् श्लोकान्तरेण तथाभूतमप्रस्तुतमेव प्रस्तुतार्थाभिसंबन्धि वस्तुपनिवध्यते. तथापि नान्यो-

१. 'कुलोझ्ता' ध्वन्यालोकलोचने.

२. 'विकसद्रेज:कल्लबं मकरन्द्रसाध्मातमुखरमधुकरम् । ऋतुना ह्रमाणां दीयते हियते न पुनस्तदात्मनैव कुसुमम् ॥' [इति च्छावा ।] (आ॰ ६ स्क॰ ११) सेतुटीकानुसारेण. ३. 'उदुणा' सेती. ४. 'दिनइ' सेती. ५. 'उणो तमप्पण' सेती. ६. 'वसद्वये' स्थात्. ७. 'वध्यमेवेति चेत् । मैबम्' स्थात्.

षस्य विष्णोरिव विश्वोद्धरणशक्तिनीस्ति, तथापि गुणवृत्त्या संभवतीति न दोषः ॥

अन्योक्तिश्च कवित्स्तुतिरूपा । यथा----'नालस्य मसर--' इति । कचित्रिन्दारूपा । यथा----'आदाय वारि--' इति ।

किरिति वक्तव्यम् । अपि त्वर्थान्तरन्यास एवासी । अत्र हि वृत्तान्तरेणोपक्षिप्तो योऽसी भटीनां वियोगजनितो व्यापारो भूतकालसंबन्धी विशेषभृतः स कालमात्रसं-बन्धिना सकलवियोगिनीव्यापारेण सामान्यरूपेण समर्थितः ॥ यदाप्युत्प्रेक्षाप्यत्रास्ते. तथापि प्रधानेन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायोऽत्रानुसर्तव्यः । यद्वा संकर एवास्त् न तावदन्योक्तिरियम् । तथा 'वियसन्तरभरकंउरं' इत्यत्रापि वृत्तान्तरोपनिवन्धनोपस्थि-तेऽथें रामसमुद्रव्यापाररूपे वृत्तान्तरेण ऋतुद्रमव्यापारात्मनस्तत्प्रतिबिम्बस्य निदर्शित-लानिदर्शनालंकारतेव । 'विकसदजःकर्त्तुरं मकरन्दैसाध्मातमुखरमधुकरम् । केंतुद्व-माणां दीयते हियते न पुनरात्मनैव कुसुमम्॥' इत्थर्थः। ऋतुरत्र वसन्तः। कुसुममिति जातावेकवचनम् ॥ अथात्र कोऽलंकारः—'लाबण्यद्रविणव्ययो न गणितः होशो महा-न्सीकृतः सैच्छन्दस्य सुंसं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः । एषापि स्वयमेव तुस्य-रमणाभावाद्वराकी हता कोऽर्थक्षेत्रसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तवुं तन्वता ॥' इवि-णशब्देन धर्वस्त्रायत्वमनेकस्तकृत्योपयोगित्वमुक्तम् । गणित इति । निरेण हि "यो व्ययः संपद्यते न तु विद्युदिव झटिति, तत्रावश्यं गणनया भवितव्यम् । अनन्तकाल-निर्माणकारिणोऽपि (तु) विधेर्न विवेकलेशोऽप्युदभूदिति परर्भस्याप्रेक्षावत्वम् । अत एबाह—क्रेशो महानिति । अनेन प्रत्युतानर्थप्राप्तिरुक्ता । एवमपि यदि परस्थोपकारः स्मालदा को दोष इत्याशङ्कवाह-स्वच्छन्दस्येति । परार्थोऽपि न कश्चित् । यतो वि• श्यकस्य । जनस्येतद्भिलाषजननेन प्रथमेऽभिलाषो द्वितीये चिन्तनमिति । चिन्ता-नलो दीपितः । येन सर्वमन्यत्परित्यर्ज्यतत्प्राप्त्युपायान्वेषणपरः संजातः । न चाप्यस्या किथरसार्थोऽनर्यलाबण्यसुन्दरतरतनुलतानिर्माणे प्रत्युत समुचितवह्नभलामामाबादसं-प्राप्तसंभोगविफलमनोरथविषतिवेयं वराकीत्याह—एवापीति । यत्स्वयं निर्मीयते तदेव

१. 'क्बडरं' सेती. २. 'न्द्रसा' स्थात्. ३. 'ऋतुना' स्थात्. ४. 'खच्छन्दं वरतो' ध्वन्यालोके. ५. 'सखीजनस्य' ध्वन्यालोके. ६. 'हृद्ये विन्ताज्वरो निर्मितः' ध्वन्यालोके. ७. 'योग्यो यः' ध्वन्यालोकलोचने. <. 'मस्य प्रेक्षा,' 'मस्योत्प्रेक्षा॰' ध्वन्यालोकलोचने.

कचिदुभयरूपा । यथा—

'निष्कन्दामरिवन्दिनीं स्थपुटितोद्देशां कशेरुस्थलीं जम्बालाविलमम्बु कर्तुमितरा सूते वराही सुतान् । दंष्ट्रायां चतुरर्णवोर्मिपटलैराष्ट्रावितायामियं यस्या एव शिशोः स्थिता वसुमती सा पुत्रिणी पोत्रिणी ॥' अत्र पूर्वार्षे निन्दा, अपराधें तु स्तुतिः ॥

च निहन्यत इति महद्वेशसमिपशब्देनैवकारेण चोक्तम् । कोऽर्थं इति । न स्रात्मनो न लोकस्य न निर्मितस्येखर्थः ॥ निन्दाद्वारिका खुतिरत्र प्रतीयत इति व्याजखातिरिति केचित् । तथे न चतुरसम् । यतोऽस्याभिधेयसीतदलंकारसहपमात्रपर्यवसायिरवेन सुश्चिष्टता । तथा हि-न ताबद्यं रागिणः कस्यचिद्विकल्पस्तस्य एषापि इत्येवंबि-धोचयनुपपत्तेः। रागिणो हि वराकी हता इति कृपालिङ्गितममङ्गलोपहतं चानुचितं वचनम् । तुः त्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितम् । आत्मन्यपि हि तदृपासंभा-बनायां रागितायां च पशुप्रायत्वं स्थात् । नापि नीरागस्य तस्ववंविधविकलपपरिहारै-कव्यापारत्वात् । नन् च रागिणोऽपि कृतश्चित्कारणात् परिवृहीतकतिपयकालवतस्य वा, रावणप्रायस्य वा सीतादिविषये, दुष्टान्तप्रायस्य वा निर्धातजातिविशेषे कुन्तलादौ किमियं खसीमान्याभिमानगर्भा तत्त्तुतिगर्भा चोक्तिने भवति । वीतरागस्यापि वा-नादिकाकाभ्यस्तरागवासनादिवासिततयामध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा परयतो नेयमु-क्तिर्न संमाव्या । न हि वीतरागो विपर्यस्तान् भावान् पश्यति । न हास्य वीणाक्रणितं काकरटितकरपं भाति । तस्मात्प्रस्तुतानुसारेण उभयस्यापीयमुक्तिकपपवाते । क्षेन्योक्ता-विप श्राप्तुतः संभवनेवार्थो वक्तव्यः । न हि तेजसीत्यमन्योक्तिभेवति--'अहो धिकृ ते कार्क्यम्' इति । सं परंत्रस्तुतपरतयेति नात्रासंभवः, कि तर्हि सुश्लिष्टतैवेति । सत्यमे-तत्। किंतु न हायं श्लोकः कवित्प्रवन्ध इति श्रयते, येन तत्प्रकरणानुगुणार्थतास्य परिक-ल्प्यते तस्मादैन्योक्तिरेवेयम् । यस्मादनेन वाच्येन गुणीकृतात्मना निःसामान्यगुणा-बळेपाध्मातस्य निजमिहिमोत्कर्षजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न किंचिदे-बापरं परवतः परिदेवितमेतदिति प्रकास्यते । निःसार्मान्येनेति निजमहिमेति विशेष-

 <sup>&#</sup>x27;न' नास्ति लोचने. २. 'व' ध्वन्यालोके नास्ति. ३. 'शकुन्तलादी' ध्वन्यालो-कलोचने. ४. 'उत स्तुतिगभोंकि' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'न' लोचने तु नास्ति. ६. 'प्रतिभाति' लोचने. ७. 'अप्रस्तुतप्रशंसायायि' लोचने. ८. 'सा' लोचने. ९. 'दप्रस्तुतप्रशंसेय' ध्वन्यालोके. १०. 'न्येति' लोचने.

कचिद्नुभयरूपा । यथा—

'इतो वसित केशवः पुरमितस्तदीयद्विषामितोऽपि शरणागताः शिखरिपक्षिणः शेरते ।
इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैरहो विततमूर्जितं मरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥'
अत्र निन्दा स्तुतिर्वा विस्मयोक्तावेवास्तमयत इत्यनुभयरूपा ॥

व्यङ्गचस्योक्तिः पर्यायोक्तम् ।

व्यक्त चस्य प्रतीयमानस्यार्थस्य अभिधानं यत्पर्यायेण भक्तचन्तरेण कथनं पर्यायोक्तम् । अत एव चान्योक्तेरस्य भेदः । न हि तत्र गम्यमानस्यार्थस्य भक्तचन्तरेणाभिधानम्, अपि त्वप्रस्तुतद्वारेण तस्यान्सेप इति ।

समिति परिदेवितमिति अमीषां चतुर्णां वाक्यखण्डानामधंस्य क्रमेण पादचतुष्टयतात्पर्यन्तया प्रतीयमानत्वात् । तथा चायं विनिध्यवृह्त्यन्ते धर्मकीर्त्णाचार्यस्य स्त्रोक इति प्रसिद्धिः । एतदर्थसंसूचकथापरो हि स्फुट एव तस्य स्त्रोको विद्वद्धिः परिपठ्यते । य-धा—'अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशिक्ताप्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमधिकामियोगैरपि। मतं सम जगत्वल्ध्यसदृश्यतिमाहकं प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव खदेहे जराम् ॥' अवगाहनमध्यवसितमपि न यत्र, आस्तां तस्य संपादनम् । परमं यदर्यत्तस्यं कोस्तुभादिभ्योऽप्युत्तमम् । अलब्धं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्तम् सहशमस्य तथाभृतं प्रतिमाहम् एकेको माहो जलबरः प्राणी ऐरावणोद्धःथवो धन्वन्तरिप्रायो यत्र तदलब्धसदृशप्रतिप्राहकम् । इयति चार्थे साम्यादुपमालंकारोऽनन्तरं तु स्वात्मिन विस्पयधामतयाद्धृते विभान्तिः, परस्य च श्रोतृजनस्यात्यादरास्पद्तया प्रयत्नप्राह्मत्यात्या चोत्साहजननेनेवं भूतमस्यन्तोपादेयं सत्कतिपयसमुचितजनानुप्राहकं कृतमिति स्वात्मनि कृशस्कारिताप्रदर्शनया धर्मवीरस्पर्शनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम् । अन्यथा परिदेवितमान्नेवं भूतमस्यन्ते। अप्रेक्षापूर्वकारितामात्रम्यावेदितं चेतिक ततः स्वार्थपरार्थासम्बान्दिति । तदनेन निर्विवादतदीयश्लोकेनेव तदभिप्रायस्य परिदेवितविषयस्य संवेद्यमानरवात्पूर्वत्राप्यन्योक्तिरेव संमान्यते। तत्रापि चाद्वतास्वादपुरःसरा वीररसिक्शान्तिरतपर-

१. 'अप्रस्तुतप्रशंसोपमाकक्षणमकंकारद्वयम्' लोचने. २. 'नैवंभूत' लोचने, ३. 'उ-ध्रेक्षा' कोचने.

यथा---

'शत्रुच्छेददृढेच्छस्य मुनेरुत्यथगामिनः । रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना ॥'

अत्र 'भीष्मेण मार्गवी जितः' इति व्यङ्गचस्य 'देशिता धर्मदेशना' इत्यनया भङ्गचा भणनम् ॥

विशेषविवसया भेदाभेदयोगायोगव्यत्ययोऽतिशयोक्तिः । प्रकृतस्यार्थस्य विशेषवर्णनेच्छया भेदस्य व्यत्ययोऽभेदाभिधानं यत्त-दितशयाभिधानादेकातिशयोक्तिः ।

यथा---

'सुधाबद्धमासैरुपवनचकोरैरनुसृतां किरङ्योत्स्नामच्छां लवलफलपाकप्रणयिनीम् । उपप्राकारामं महिषु नयने तर्कय मना-गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतिकरणः ॥' अत्र मुखचन्द्रयोर्भेदेऽप्यभेदः ॥

तानुसंधेयेति । तर्हि यत्र प्रकरणमेव किनिन्नास्ति तत्र कोऽलंकारः । यथा—'निग्तण्ड? दुरारोहम्-' इति । उच्यते । तत्रोभयोरलंकारयोरन्यतरपरिप्रहेण दोष:, नापि सावकं प्रमाणम्. तत्र संकरालंकारो वक्ष्यते । अत्र च शठतरपोटापाटकयोरन्यतरस्याः प्राक्रिकत्वाभावाम ज्ञायते । किमियं समासोक्तिकतान्योकिरिति संकरालंकार एव । अन्ये त्वाहु:--यत एव प्रकरणापरिज्ञानमत एवात्र प्राधान्येन पाढलोपवर्णने क इव वस्तुपरिपोष इत्यन्यपरत्वे प्रवृत्तिनिवृत्ती प्रत्युपदेशाय शाक्षमिव श्लोकाः कृत्यन्त इति समासोकिपरिप्रहे कृतो दोषाभावः । तस्यादन्योकिरेवेयमिति ॥ व्यक्र-यस्येति बोग्यतया निर्देशः । अनया अकुधा भणनमिति । देशिताधमंदेशनेति भर्त्यन्तर-रचितशब्दैरित्यर्थः । तेन यद्रङ्गयन्तरेणोच्यते तद्वयङ्ग्यम् । ययाप्येकघनरूपतात्मकः प्रकारेण व्यक्त्यं प्रतीयते, न तथा वक्तं शक्यते । क्रमभाविविकल्पप्रभवानां शन्दानां तथाभिधानशक्तरभावात् । यथा गवि शक्के चलति दृष्टे गीः शुक्रुश्वल इति विकल्पो यदेव दृष्टमभ्यासपाठवापेक्षी तदेव विकल्पयति न तु वधादृष्टम् । अशेषवि-शेषाविच्छमस्रकक्षणाकारतयानुभवस्योत्पत्तेः । तथा अभिन्नासंसप्टत्वेन ६९ं भेदसं-र्गाभ्यां विकल्पयति । निरंशस्य वस्तुनो भेदसंसर्गयोरभावात् । तौ हि विकल्पसीष व्यापार: । स श्रामित्रमपि बस्तु गी: श्राक्रवाल इत्येवं भिनित्ति । मित्रमपि पदार्यजात-मयं गौरयमपि गौरिलेवं संसजित ॥ असेदासिधानसिति । गौष्या वृत्येखर्थः ॥

यथा वा---

'अयि' दियर किं न पेच्छिसि आयाम्नं किं मुहा पलोएसि । जायाऍ बाहुमूलम्मि अद्धयन्दाण परिवाहिम् ॥' अत्र नखार्थचन्द्राणाम् ॥

अत्र नसाधचन्द्राणाम् ॥ अभेदस्य व्यत्ययो भेदो द्वितीया ।

यथा---

'अण्णं लडहत्तणयं अण्ण चित्र कावि वत्तणच्छाया । सामा सामण्णपंयावइस्स रेह चिय न होइ ॥' अत्र लटभत्वादेरभिन्नम्यैव भेदेनाभिधानम् ॥ योगस्य संबन्धम्य व्यत्ययोऽसंबन्धम्तृतीया ।

यथा----

'मिल्लिकामालभारिण्यः सर्वोङ्गीणार्द्रचन्दनाः । क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥'

अत्राभिसारिकाणां लक्षणिकयायोगेऽपि ज्योत्स्नाबाहुल्योत्कर्षविवक्षया-

योग उक्तः ।

यथा वा---

'अपाक्ततरले हशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् । इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशां स्वतो लीलया तद्त्र न मदोद्यः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥'

अत्र मदोदयस्य लक्षणेऽपि स्वाभाविकविश्रमाणामुत्कर्षविवक्षया लक्षणस्यायोग उक्तः॥

- 'श्रयि देवर कि न प्रेक्षसे आकाशं (आयासं वा) कि मुधा प्रलोकयित । जायाया बाहुमूळेऽर्धचन्द्राणां परिपाटीम् ॥' [इति संस्कृतम् ।]
- २. 'अइ दिअर कि ण' गाथासप्तशास्म.
- 'भन्यत्सीकुमार्यमन्यैव कापि वर्त्तनच्छाया ।
   श्यामा सामान्यप्रजापते रेखैव न भवति ॥' [इति संस्कृतम् ।]
- ४. 'भण्णा' का॰ प्र॰. ५. 'पआवर्णो' का॰ प्र॰.

ण्वम् ---

'ऍसो वि ण सच्चविओ जीसे पसरन्तपछवारुणराओ । मज्झणतम्बेसु भओ तह मदातम्बेसु लोयणेसु शमरिशो ॥'

काव्यमाला ।

इति ।

अयोगस्य व्यत्ययो योगश्चतुर्थी ।

यथा---

'पश्चात्पर्यस्य किरेणामुदीणं चन्द्रमण्डलम् । प्रायोऽत्र हरिण्ध्वीणामुदीणां रागसागरः ॥' भत्रानुद्गते चन्द्रे रागसागरवृद्धेरयोगेऽपि चन्द्रस्योद्दीपनविभावनाति-श्चयप्रतिपादनार्थे योग उक्तः ।

यथा वा---

'पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गचः । रूपं समुन्मीलितसद्विलासमस्रं विलासाः कुसुमायुधस्य ॥'

तथा--

'न तज्जलं यन सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषट्पदम् । न षट्पदोऽसौ कलगुज्जितो न यो न गुज्जितं तन जहार यन्मनः ॥' अत्र वराङ्गनादीनां पङ्कजादीनां च निःशेषतया पुरजलादिन्याप्तेरयो-गेऽपि योग उक्तः ।

यथा वा---

'उदयति विततोर्ध्वरिसरज्ञाविह्मरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम् । वहति गिरिरयं विलम्बिषण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥' अत्र वारणेन्द्रलीलां गिरिर्वहतीत्यसंबन्धेति संबन्धः । यद्वा गिरिवार-णेन्द्रगतयोलीलयोर्भेदेऽप्यैक्यमध्यवस्तितम् ।

प्वमिति । मञ्जनाताष्रयोर्लोचनयोर्भदरागं भदाताष्रयोः कोयोपरागे च १. 'एषोऽपि न ''''यस्याः प्रसरत्पक्षवाक्षणरागः । मञ्जनताभेषु भवस्ताथा मदाताभेषु होचनेषु '''' ॥' [इति संस्कृतम् ।] २. 'किरणानुदीर्ण' स्थात. यथा वा---

'दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगण्। येषाम् । रमयन्ति जगन्ति चिरं कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥' अत्र दिवंगतकविगुणानां रमणायोगेऽपि योग उक्तः । तथा—

'द्धदये चक्षुषि वाचि च तव सैवाभिनवयौवना वसति । वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥'

अत्रैकस्य युगपदनेकवृत्तित्वायोगेऽपि योग उक्तः ॥ एवंविधे च सर्वत्र विषयेऽतिद्ययोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । तां विना प्रायेणालंक-रणत्वायोगादिति न सामान्यमीलितैकावलीनिद्र्शनाविशेषाद्यलंकारोप-न्यासः श्रेयान् ॥

विवक्षितस्य निषेध इवोपमानस्याक्षेपश्चाक्षेपः ।

विशेषविवक्षयेत्यनुवर्तते । वक्तमिष्टस्य प्राकरणिकत्वात्प्रधानस्याश-क्यवक्तव्यत्वमैतिसिद्धत्वं वा विशेषं वक्तुं निषेध इव न तु निषेध एव । निषेधमुखेन विशेष एव तात्पर्यादित्येक आक्षेपः । उपमानस्य च य आक्षेपस्तिरस्कारः सोऽन्यः ।

लक्ष्यमाणेऽपि लक्षणायोगो दर्शनीयः ॥ अलंकरणत्वायोगादिति । तथा बाह— 'सैषा सर्वेद दकोक्तिरनयाथों विभाव्यते । यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारो-ऽनया विना ॥' इति ॥ सामान्येति । 'मालेका—' इत्यादी सामान्यम्, 'अपाङ्गतरले' इति 'ऐसोवि' इत्यनयोमीलितम्, 'पुराणि' इति 'न तज्जलम्' इत्यनयोरेकावली, 'उद-यति—' इत्यादी निदर्शना, 'दिवमप्युपयातानाम्' इति 'हृदये चक्षुषी' इत्यनयोविशेष-खालंकारो यथान्यैः प्रदर्शितस्तथा न दर्शनीय इति ॥ अञ्चक्यवक्तव्यत्वमिति । बक्यमाणविषयतामाद । अतिस्विकृत्वमिति । अतिप्रसिद्धत्वम् ॥ अनेन उक्त-

१. 'गिर: कथमिइ' इहटे. २. 'अतिप्रसिद्धत्वं' का० प्र०.

 <sup>&#</sup>x27;सर्वत्र' ध्वन्यालोके. 'यातिशयोक्तिरुक्षिता सैव सर्वा' लोचने व्याख्यो-पलम्मात् 'श्वेव सर्वात्र' इति पाठो भवेत्. २. 'एसां' मूले.

निषेधो यथा--

'अहं त्वा यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः। इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते॥' अयं वक्ष्यमाणपैकरणहृदयो निवेघात्माक्षेपः। उक्तविषयोऽपि यथा—

'ज्योत्का मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रवः कर्पूरं कदली मृणालवलयान्यम्भोजिनीपल्लवाः । अन्तर्मानसमास्त्वया अभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर-व्यापाराय भवन्ति इन्त किमनेनोक्तेन न बूमहे ॥' उपमानाक्षेपो यथा—

'तस्यारेतन्मुखमस्ति सौम्य मुभगं किं पार्वणेनेन्द्रना सौन्दर्यस्य पदं हशौ च यदि ते किं नाम नीलोत्पलैः। किंवा कोमलकान्तिभिः किसल्यैः सत्येव तत्राधरे ही धादुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूर्वी ग्रहः॥'

यथा बा---

'गर्वमसंवाद्यमिमं लोचनयुगलेन वहिस किं भँगे। सन्तीद्यानि दिशि दिशि सरःधु ननु नीलनलिनानि॥' अत्र लोचनयुगलस्योपमानीकृतस्याक्षेपः।

यथा वा--

'अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म हप्यः। नतु सन्ति भवादशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्॥' अत्र हालाहलस्योपमानस्याक्षेप इति न प्रतीपमलंकारान्तरम्॥

विषयतामाह । 'विभुक्तेनाप्रियेण ते' इति त्वददर्शनास्तास्ता अवस्था या वक्तुमपि न शक्यत इत्यस्मार्थस्य प्रतिपत्तये ॥ किमनेनेति । त्वदप्राप्ती ज्योत्झादयः स्फुलिङ्गन्या-

 <sup>&#</sup>x27;मरण' स्थात्. २. 'खे' वामनकाव्यालंकारे. ३. 'चेत्' वामनालंकारवृत्ती.
 'मदे' ठडटे.

१. 'किमुक्ते' मूले. २. 'नासास्ता' स्यात्.

# अर्थानां विरोधाभासो विरोधः।

जातिगुणिकयाद्रव्यरूपाणां पदार्थानां सजातीयेन विजातीयेन वा वस्तुवृत्त्या विरोधेऽपि परस्परप्रतिबन्धकक्षणी व्याघातकक्षणी वाद्यो विरोधस्तद्वदाभासमानो विरोधः।

तत्र जातेर्जात्या यथा-

'एकस्यामेव तनौ विभाति युगपन्नरत्वसिंहत्वे । मनुजत्ववराहत्वे तथैव यो विभुरसौ जयति ॥'

गुणेन यथा--

'द्रोणाश्वत्थामयैमेशु श्रुत्वा श्रुत्वा द्वयं स्थितम् । ब्राह्मण्यमथ शौर्थं वा को नु चित्रीयते पुमान् ॥' कियया यथा—'सिंहोऽपि परिभूयते ।'

द्रव्येण यथा---

'सुजित च जैगदिदमवित च संहरित च हेल्रयैव यो नियतम् । अवसरवशतः शफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम् ॥'

गुणस्य गुणेन यथा---

'सत्यं त्वमेव सरलो जगित जराजनितकु ज्ञमाबोऽपि । ब्रह्मन्परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनोऽपि ॥'

क्रियया यथा---

'पेशैलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं संतत्त्वविदाम् । परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजग्सवत्प्रमोदयति ॥'

पारहेतवस्तस्या भवन्तीत्यतिप्रसिद्धोऽयम् इत्यस्य प्रतिपादनाय ॥ उद्याघात इति । एकतरप्रतिवन्धक्यः ॥ तद्वदाभासमान इति । अयं भावः—विशेषविवक्षयेत्यत्रात्यनुवर्तमानन्वात्, यत्र भावान्तरेभ्यो वशिष्टयं ख्यापियतुमामुखे विरोधप्रतीतिकारि
न तु विरोधपर्यवसायि ववस्तत्रायं विरोधार्जकारः, यत्र पुनः परिहारासंभवस्तत्र
व्याहत दोष इति ॥ सस्यं त्यमेवेति । अत्र सरलविमलशब्दयोरेकार्यत्वात् शिष्टता
न समसीति संकराशङ्का न कार्यो । चेतसो हि सरल्यविद्यास्याच सोऽपि सरल्य

१. 'रामेषु स्यात्' २.'महदिद' का० प्र०. ३. 'पेलव' का० प्र०. ८. 'सतत्त्वतत्त्वशब्दी पर्यायो' का० प्र० टी०.

द्रव्येण यथा--

'कौञ्चाद्रिरुद्दामदृषदृढोऽसौ यन्मार्गणानर्गलञ्चातपाते । अभूजवाम्भोजद्लाभिजातः स भार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः ॥'

क्रियायाः क्रियया यथा---

'बालमृगलोचनायाश्चरितमिदं चित्रमत्र यदसौ माम् । जडयति संतापयति च दृरे हृदये च मे वसति ॥'

द्रव्येण यथा---

'सीतां ददाह नैवामिहिंमं दहति भूरुहः । ताप्यन्ते शशिना चित्रं विरहे कामिनो भृशम् ॥'

द्रव्यस्य द्रव्येण यथा—

'समदमतङ्गजमदजलनिःसङ्गतरङ्गिणीपरिष्वङ्गात् । श्वितितिलक त्विय जटजुषि शंकरजूटापगापि कालिन्दी ॥'

एवं दश मेदाः । एषु परस्परप्रतिबन्धो विरोधः ।

व्याघातो यथा---

'अप्यसज्जनसांगत्ये न वसत्येव वैकृतम् । अक्षालितविशुद्धेषु हृदयेषु मनीषिणाम् ॥

अत्र क्षालनामावे विगुद्धिव्योहन्यते ।

यथा वा--

'महर्धिनि कुले जन्म रूपं स्मरपुद्धयः । तथापि न पुलप्राप्तिः कस्य चित्रीयते न घीः ॥'

तथा-

'स एकस्रीणि जयति जगन्ति कुयुमायुषः । हरतापि तनुं यस्य शंभुना न हृतं बलम् ॥'

विमलः ॥ विमायनेति । 'अप्यसञ्जनसांगले' इलादी विमावना, 'महर्षिनि' इति १. 'निस्पन्द' का॰ प्र०. तथा--

'कर्पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने । नमोऽस्त्ववार्यवीर्याय सस्मै कुँसुमधन्वने ॥' एषु कारणसामध्ये फलाभावो व्याहन्यते ।

यथा वा---

'सा बाला वयमप्रगल्ममनसः सा स्त्री वयं कातराः सा पीनं परिणाहिनं स्तनभरं धत्ते सखेदा वयम् । साकान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं दोषैरन्यजनाश्रितैरपटवो जाताः सा इत्यद्भुतम् ॥' अत्रान्यदेशस्थितेन कारणेनान्यदेशस्थकार्योत्पादो व्याहन्यते । यथा वा—

'दिशामलीकालकभक्ततां गतस्वयीवधूकर्णतमालपहावः । चकार यस्याध्वरधूमसंचयो मलीमसः शुक्कतरं निजं यशः ॥' अत्र मलीमसेन शुक्कतरीकरणं व्याहन्यते । तथा—

'आनन्दममन्दिममं कुवलयदललोचने ददासि त्वम् । विरहस्त्वयैव जिनतन्तापयतितरां शरीरं मे ॥' अत्रानन्ददानं शरीरतापेन व्याहन्यते । 'शिरीषादिष मृद्धङ्की केयमायतलोचना । अयं क च कुकूलाभिकैंकशो मदनानलः॥' अत्र मार्दवं कार्कश्येन व्याहन्यते ।

'स एक:' इति 'कर्पूर इव' इति च त्रिषु विशेषोक्तिः, 'सा बाला' इत्यादावसंगतिः, 'दिशामलीकालक' इति 'शिरीषादिष' इति 'आनन्दममन्दमिमम्' इति 'विपुक्तेन' इति

१. 'मकरकेतवे' का॰ प्र॰. २. 'पीतोन्नतिमत्पयोधरयुगं' वामनवृत्ती. ३. 'केय' का॰ प्र॰. ४ 'दु:सहो मलयानिलः' का॰ प्र॰.

तथा---

'विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पिरे युगक्षये। मदविश्रमासकल्या पपे पुनः स पुरिक्षयैकतमयैकया दशा॥' अत्र हीनेन गुरुकार्यकरणं व्याहन्यते।

> 'िकं ददातु किमश्रातु भर्तव्यभरणाकुलः । उदारमितराप्तेऽपि जगित्रतयमात्रके ॥'

अत्राधिकेन स्वल्पकार्याकरणं व्याहन्यते । यथा वा----

'अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदरम् । माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ॥' अत्र मानाशक्यत्वेन मानं व्याहन्यते । तथा—

'भवत्संभावनोत्थाय परितोषाय मूर्छते । अपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥' अत्राङ्गानामतिविषुलतया परितोषाभानं व्याहन्यते । यथा वा—

'हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हशैव याः। विरूपाक्षस्य जियनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः॥' अत्र हशैव दाहो जीवनं च व्याहन्यते। यथा वा—

धंवलोसि जड़ वि सुन्दर तह वि तए मज्झ रिक्षयं हिययम् ।
रायभिरए वि हियए सुहय निहित्तो न रत्तोसि ॥
अत्र धवलेन रक्षनं रागभृतहृदयेनारक्षनं च व्याहन्यते ॥ एवं
च विभावनाविशेषोत्त्यसंगतिविषमाधिकव्याघातातहुणाः पृथगलंकार'कि दशतु' इति च पश्च विषमम्, 'अहो विशालम्' इति 'भवत्संभावनोत्थाय' इति च
द्वयोरिषकम्, 'हशा दग्धम्' इति व्याघातः, 'धवलोऽति' इत्यत्रातद्वुणश्चेति पृथगलंकारान

 <sup>&#</sup>x27;भवलोऽसि वर्णाप सुन्दर तथापि लया मम रिक्षतं हृदयम् ।
 रागमरितेऽपि हृदये सुभग निहिनो न रक्तोऽसि ॥' [इति संस्कृतम् ।]

त्वेन न बाच्याः । विरोध एवान्तर्भावात् । उक्तिवैचित्र्यमात्राद्भेदे च लक्षणकरणेऽलंकारानन्त्यपसङ्गः ॥

सहार्थवलाद्धर्मसान्वयः सहोक्तिः। 🥆

धर्मस्य कियागुणलक्षणस्य सहार्थसामध्यीचोऽन्वयः प्रतिपाचतेऽर्था-दनेकेषु वस्तुषु सा सहोक्तिः ।

क्रियालक्षणा यथा--

'रघुर्भृशं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमी सह सैनिकाश्रुभिः । निमेषमात्रादवधूय तद्यथां सहोत्थितः सैनिकहर्षनिःस्वनैः ॥' गुणलक्षणा यथा—

> 'सह दीर्घा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः । पाण्डुराश्च ममैवाङ्गः सार्ध ताश्चन्द्रभूषणाः ॥'

श्चिष्टविशेषणरूपमानधीः समासोक्तिः।

स्ठेषवद्भिरुपमेयविशेषणैयांपमानस्य प्रतीतिः सा समासेन संक्षेपेणार्थ-द्वयकथनात्समासोक्तिः।

वाच्या इति ॥ रघुर्भृद्दामिति । अत्र रघुगता पतनिकवा शाब्दी । अश्रुगता व्र सहार्षसामध्याद्वसीयते ॥ एवं गुणोदाहरणेऽप्यूख्य् । अत्राभिधाव्यापाराद्य्मी नोभयान्वयिनः प्रतीयन्ते, प्राकरणिकत्वाप्राकरिकत्वाभ्यां चोपमानोपमेयभावः, तेनास्याः सहोक्तेनीपमादावन्तर्भावः । तथा ख्रुपमायामुभयोहपमानोपमेययोरनुया- थित्वं धर्माणामिव वत्याद्यभिधाव्यापारात्प्रतीयते, इह तु ताहशोऽभिधाव्यापारो नो- परुभ्यते तेनात्रोपमात्वाभावः ॥कश्चित्तु—'समासोक्तिः सहोक्तिश्च नालंकारतया मता । भलंकारान्तरत्वेन शोभाश्चन्यतया तथा ॥' इति सहोक्तिर्यलंकारो न भवतीति प्रतिपादय- ति । तत्र शोभाश्चन्यतया तथा ॥' इति सहोक्तिर्यलंकारो न भवतीति प्रतिपादय- तमेष । भह्यत्वे च शिष्येण सहोपाध्यायः पठति, पुत्रेण सह पिता तिष्ठतीत्यादौ सहोक्तिमां भवतु । 'सह दिश्वसनिसाहिं दीहरा सासदण्डा सह मणिवलएहिं बाहभारा गलन्ति । तह सहल विओए तीए खेम्बरीए सह य तनुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥' इत्यादौ दु हस्यत्वे किमिति नेष्यते ॥ अथ तत्र परस्परसाम्यसमन्त्रयो मनोहारितानिवन्धनमिति प्र-

 <sup>&#</sup>x27;सह दिवसनिशामिदींघी: श्वासदण्डा: सह मणिवलयैबीच्पघारा गलन्ति ।
तव सुभग विद्योगे तस्या उद्देगशीकायाः सह व तनुलतया दुर्वका जीवताक्षाः।'
[इति च्छाया].

२. 'तीअ उब्बिमिगरीए' का० प्र०.

यथा---

'उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं श्रशिना निशामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम् ॥' अत्र निशाशशिनोरुपमेययोरुपोढरागादिसंश्चिष्टविशेषणबलानायकयो-रुपमानयोः प्रतीतिः ॥

तीयमानोपमास्वरूपं नातिवर्तत इत्युपमैवंष्यते । हन्त तिहं रूपकापहुखप्रम्तुतप्रशंसाद-योऽपि पृथङ् वक्तव्याः । तत्राप्यूपमानोपमेयभावप्रतातेरुपमवकालंकारो वाच्यो नालं-कारान्तरम् । यदाह वामनः--- 'प्रक्रिवस्तुप्रमृतिरुपमाप्रपञ्चः' इति ॥ अथ रूपकादिषु तत्त्वारोपादिलक्षणं विशेषमङ्गीकृत्य रूपकादिव्यवद्यारः प्रवर्त्यने । नीर्ह सहोत्त्रनादाविध महार्थमामर्थ्यावसिनसाम्यसमन्वयो विशेषः समम्तीति सहोत्तयादिभिः किमपराद्वभित्यरे बहुना ॥ उपोढरागेणेति । उपोडो धृनो समः साध्योऽर्काणमा, प्रेम च येन । विलो-लास्तारका ज्योतींषि, नेत्रविभागाथ यत्र । तथीत झटित्येव, प्रेमरभमेन च । गृहातमा-भासितम्, परिचुम्बितुमाकान्तं च । निशाया मुखं प्रारम्भः, वदनकोकनदं च । यथेति । यथा झटितिग्रहणैन, प्रमरभमेन च । विभिन्नं च अञ्काश्र मुख्या अंशवन्तिमिर्ग्युकं रन हिमशबलीकृत तमःपटलम् , निमिरं बांछ्कः नीलजालिकाः नवीदा प्राटकपृथिना । नतु तिमिरमेबांश्वकमिति व्याख्येयम् । एकविपयमपकवापनैः । गगाडक्तवान्मंभ्याकृतान , तदनन्तरं प्रेमरूपाच हेतोः । पुरोऽपि पूर्वस्यां दिशि, अप्रै च । गाँखत प्रशान्तम् , पतितं व । तया राज्या करणभूतया । समन्तं मिश्रितम्पलक्षणत्वेन वा । न लक्षितं रात्रिपा-रम्भोऽसौ इति न ज्ञातम् । तिमिरश्यर्वताशृदर्शने हि रात्रिमुर्खामीत लोकेन रुक्ष्यते. न तु स्फुटे आलोके । नायिकापक्षे तु तयेति कर्तपद रात्रिपक्षेऽपिराच्दो लक्षितमित्यम्या-नन्तरम् । अत्र च नायकेन पश्चाइतेन चुम्बनोपक्षमे पूरी नीलांशकृष्य गलन पतनम् । यदि वा पुरोऽप्रे तथा गृहीतं नायकेन मुर्खामति संबन्धः । गृतस्याध समासोक्तर्न श्रेष-मन्तरेण विविक्तविषयता उपलभ्यते डांत श्रेषेण सह संकराशक्षा न कार्या । येषां ह्याउं-काराणां विविक्तविषयतयाऱ्यात्मलाभः संभवति तेषामेव परम्परमंकीर्यमाणतायां संकः रता युक्ता । यथा विरोधव्यतिरेक्योः श्रेपस्य च । श्रेपामापेऽपि हि 'एकस्यामेव तनी-' इलादी विरोधो 'यम्यावर्जयतो निलम्' इलादी व्यतिरेक्ध दृत्यते । विरोधव्यतिरेका-भावे च 'अमादुदयमारूढः' इत्यादा श्रेपश्चीत । भवतु विरोधश्रेषयोः श्रेपव्यतिरेक्योश्च संकरत्वम् । समासोक्तित्त् समानविशेषणाभिश्वायिभिः श्रेषपदैरेवात्मानं प्रतिलभन इति नास्या विविक्तो विषय उपलभ्यने । श्रेपापवाँडनैवास्याः प्रवृत्तेरिति ॥ नायकसोरिति ।

१. 'लितांगु' इति स्थात : 'संबंखितांगु' ध्वन्याखेकलोचने.

स्वभावाख्यानं जातिः।

अर्थस्य तादवस्थ्यं स्वभावः । स च संस्थानस्थानकव्यापारादिस्तस्य वर्णनं जातिः ।

तत्र संस्थानं यथा-

'पर्याणस्विलितस्फिजः करतले त्यिसोत्तरीयां बला बल्गद्भिस्तुरगैर्गता विधुरतामज्ञातवल्गामहाः। नेपथ्यैः कथयन्ति भूपतेनयाहुःश्लिष्टसंपादितै-

र्निर्रुक्ष्यार्पितचक्षुषः परिचयोपात्तां श्रियं श्रोत्रियाः ॥

स्थानकं यथा---

'स दक्षिणापाङ्गनिविष्टर्गाष्टं नतां समाकुञ्चितसञ्यपादम् । दद्शे चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुमभ्युद्यतमात्मयोनिम् ॥' व्यापारो यथा—

'ऋजुतां नयतः सारामि ते शरमुत्सङ्गनिषण्णधन्वनः । मधुना सह संमिताः कथा नयनोपान्तविलोकितं च तत्॥'

नायकथ नायिका चेन्येकशेषः ॥ ताद्वस्थ्यमिति । सा अनुभवेकगोचरा अवस्था
यस्य म इत्यस्य भावस्नादवस्थ्यमिति । अयमर्थः —किव्यतिभया निर्विकत्यकप्रत्यक्षकत्यया
विषयीकृता वस्तुस्वभावा यत्रोपवर्ण्यन्ते म जातिविषयः । एवं च 'अलंकारकृतां येपां
स्वभावोक्तिरलकृतिः । अलंकार्यतया तेपां किमन्यद्विधायते ॥'इति यन्किथित्यतिपादितम् ,
निर्वाश्यस्तमेव । वस्तुनो हि मामान्यस्थभावो लेकिकोऽथोंऽलकार्यः । किव्यतिभामरस्भविशेषविषयम् लोकोन्तराथोऽलंकरणीर्मात् ॥ तथा चाह—'उच्यते वस्तुनस्तावद्वैरूप्यमिह विद्यते । तत्रिकमन्यगामान्य यद्विकत्यंकगोन्तरः ॥ म एव मर्वशब्दानां विषयः परिकीर्तितः । अत एवाभिधीयन्ते ध्यामल बोधयन्त्यत्यम् ॥ विशिष्टमस्य यदृप तत्प्रत्यक्षस्य
गोन्तरः । स एव सन्किविगरां गोन्तरः प्रतिभाभुवाम् ॥' यतः 'रसानुगुणशब्दार्थिनन्तास्विमितचेतसः । क्षणं स्वरूपस्पशैत्या प्रजेव प्रतिभा कवः ॥ सा हि चक्षुभैगवतस्तृतीयमिति गीयते । येन साक्षान्वरोत्येष भावांक्षेकात्यवर्तिनः ॥ अस्य स्वभावस्योक्तिर्य सालंकारत्या मता । यतः साक्षादिवाभान्ति तत्रार्थाः प्रतिभार्पिताः ॥' यथा । स्वृद्धन्तामिस्वादि । 'सामान्यस्य स्वभावो यः मोऽन्यालंकारगोन्तरः । श्रिष्टमर्थमलंकर्तुमन्यथा को
हि शक्कुयात् ॥ वस्तुमात्रानुवादस्तु पूर्णकफलो हि यः। अर्थदोषः स दोषकृरपृष्ट इति गी-

<sup>1. &#</sup>x27;याञ्चला' स्यात्. २ 'तनया दु:-' इति स्यात्.

स्तुतिनिन्दयोरन्यतरपरता व्याजस्तुतिः । े खुतेर्निन्दापरता निन्दायाश्च खुतिपरता यत्रोच्यते सा व्याजरूपा व्याजेन वा खुतिः व्याजस्तुतिः ।

यथा---

'दिनमवसितं विश्रान्ताः सारत्वया मरुकूप हे
परमुपकृतं शेषं वक्तुं द्विया वयमक्षमाः ।
भवतु सुकृतैरध्वन्यानामशेषजलो भवानियमपि धनुष्काया भूयात्तवोपतटं शमी ॥'
'किं वृत्तान्तैः पर्यकृतिमुल्तरो दाक्षिणात्यसमावः ।
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्यामुन्मत्तेव अमित भवतो वल्लभा हन्त कीर्तिः ॥'
वाक्यस्यानेकार्यता श्लेषः ।
पदानामेकार्थत्वेऽपि यत्र वाक्यस्यानेकार्यता स श्लेषः ।
यथा—

'दिशः प्रसादयन्नेष तेजोिभः प्रस्तैः सदा । न कस्यानन्दमसमं विदधाति विभाकरः ॥' अत्राभिधाया अनियन्त्रणात् द्वावप्यर्कभूपौ वाच्या ॥

यते ॥ ध्याजकपेति । छद्यम्पा निन्दाद्वारिकेत्यधः ॥ ध्याजेनेति । परमार्थेन तु निन्देवेत्यर्थः । यनु निन्दापृविकायां सुना केर्नाचदुदाहनम्— आसीन्नाथ पिनामर्हा नव मही माना नतोऽनन्तरं जाना संप्रति साम्बुराशिरशना जाया कुलोङ्ग्तये । पूणे वर्षशतं भविष्यति पुनः सैवानवद्या खुषा युक्तं नाम समप्रनीतिविद्यां कि भूपतीनां कुले ॥ इति, तदस्माकं प्राम्यं प्रतिभाति । अत्यन्तासभ्यस्मृतिहेतुत्वान । का चानन स्तुतिः प्रकृता लं वंशकमेण राजेति हि कियदिदमित्येवंप्राया व्याजस्तुतिः सहद्यगोष्टीषु निन्दितेत्युपेक्ष्येव ॥ अनेकार्थतिति । विभां करोतीत्येकमेव हि यागिकमर्थे प्रतिपादयन् विभावरक्षयः साधारणार्कभूपलक्षणार्थद्वयप्रतिपादको भवतीति दिगादिशब्दा अप्येकार्थप्रतिपादका एव सन्तोऽनेकार्थाः । तयाहि—दिगलक्षण एक एवार्थ एकत्र, ककुभोऽन्यत्र तत्थाः प्रजाः । प्रसादनं प्रकाशनम्, हर्षाधानं च । तजी ज्योतिः, प्रनापध ॥ अभिधाया अनि-

जत्कर्षापकर्षहेत्वोः साम्यस्य चोक्तावतुक्तौ चोपमेयस्याधिक्यं व्यतिरेकः।

उपमेयस्य प्राकरणिकस्य यदाधिन्यमर्थान्दुपमानात्स व्यतिरेकः । स चोत्कर्षापकर्षहेत्वोः क्रमेण युगपद्वोपादाने त्रिविधायामुक्तौ युगपदनुक्तौ चैकविधायां चतुर्विधः । पुनश्च साम्यवाचकस्योक्तावनुक्तौ वाष्टभेदः ।

यथा--

'यस्यावर्जयतो नित्यं रिपूनप्युज्ज्वलैर्गुणैः । लक्ष्यते नेतरस्येव गाम्भीर्यैकनिषेः स्मयः ॥' अत्र गाम्भीर्यैकनिधित्वमुपमेयोत्कषेहेतुरुक्तः ।

'तुच्छस्यान्यजनस्येव न सायो हन्त लक्ष्यते'

इत्यत्रैव पाठे तुच्छत्वमुपमानापकषेहेतुर्भवति ।

'असिमात्रसहायोऽयं प्रभूतारिपराभवे । नैवान्यतुच्छजनवत्सगर्वोऽयं धृतेर्निधिः॥'

अत्रोपमानोपमेयगतौ युगपदुत्कपीपकर्षहेतू उक्तौ ।

'शीर्णपर्णाम्बुवाताशा कष्टेऽपि तपसि स्थिता ।

समुद्रहन्ती नापूर्व गर्वमन्यतपस्त्रिवत् ॥'

अत्रोत्कर्षीपकर्षहेत्वोर्द्वयोरप्यनुक्तिः । एवं साम्योक्तौ चत्वारो भेदाः ।

साम्यानुक्ती यथा-

'नवीनविश्रमोद्भेदतरिङ्गतगितः सदा । मुखेन स्मितमुग्धेन जयत्येषा सरोरुहम् ॥' अत्रोपमेयोत्कर्षः । इवादिपदविरहातु साम्यस्थानुक्तिः । अत्रैव

यन्त्रणादिति । द्वयोरण्यर्थयोः प्राकर्गणकतया विविधितत्वादिति भावः ॥ उपमेयस्या-धिक्यमिति । न तूपमानस्य ॥ यनु—'र्धाणः क्षाणोऽपि क्षार्था भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यावनमनिविधि यातं तु ॥' इत्यादानुपमानस्योपमेयादाधि-धिक्यमिति केनिवदुक्तम् , तद्युक्तम् । यावनगतास्थैर्यम्य हि अत्राधिक्यं विवक्षितमिति

१. 'महापृतिः' का० प्र०.

१, 'नितराम्' का० प्र०: 'नित्यम्' सा० द ".

'विडम्बयति वक्रेण निश्येव स्मितमम्बुजम्' इति पाठपरिणामे उपमानापकर्षः ।

'आननेनाकलक्केन जैयतीन्दुं कलक्कितम्' अत्र युगपदुत्कर्षापकर्षो ।

'अहो विडम्बयत्येषा वदनेन सरोरुहम्'

अत्रोत्कर्षापकर्षहेत्वोरनुक्तिः । साम्यं त्वाक्षेपात्सर्वत्र प्रतीयते । क्षेप-व्यतिरेकस्तु संकरालंकारविषय इति तत्रैवोदाहरिष्यते ॥

विशेषस्य सामान्येन साधर्म्यवधर्माभ्यां समर्थनमर्थान्तरन्यासः। साधर्म्येण वैधर्म्येण वा विशेषो यत्र सामान्येन समर्थ्येते सोऽर्धान्तर-स्येव न्यसनमर्थान्तरन्यासः।

तत्र साधम्येंण यथा--

'रथस्थमालोक्य रथाङ्गपाणि स्थाने स्थिता श्रीरिति सोऽभिद्ध्यौ । वैराणि कार्योपनित्रन्धनानि निर्मत्सरा एव गुणेषु सन्तः ॥' वैषम्येण यथा—

'अन्ययान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथमभिशक्कितवत्या । पीतभूरिसुरयापि न मेदे निर्वृत्तिर्हि मनसो मदहेतुः॥'

यथोक्तनेव श्रेयः ॥ संकरालंकारविंपयतीति । श्रेपव्यतिरेक्योरन्यत्रापि लघ्धसत्ता-कलादिति भावः । तनश्च तद्भेदा अत्र न प्रदर्शयितुमुचिनाः । 'यदायनुपमचारतम्नथापि तव नाच्युतस्तुलां लभते । स हार्रनांश्ना देवः स हार्रवांरम्नुरगनिवहेन ॥' इत्यादयम्नु श्रिष्ठोक्तियोग्यस्य पृथगुपादानं ये भदाः संभवति उक्तलक्षणेनैव संगृहीताः, तत्र हि एकस्य पदस्य द्विरुपादानाम श्रेपः । उपमानाम्पमेयस्याधिक्यमस्ताति व्यतिरेको भवत्येव ॥ अधीन्तरस्येवेति । यत्र हेतोहेतुमता सह व्याप्तिगृहत्वान्कथंचित्यनीयते, न तु स्पष्टमवभासते, तत्रार्थान्तरस्येवासमानजातीयस्य वस्तुनो यक्ष्यमनमसावर्थान्तरन्यासः । न तु यदात्कृतकं तदनित्यमित्यवंप्रायमित्यवंः ॥ नन्वन्योक्तिनिदर्शनाभ्यां नायं भिद्यते । तथा हि—'ऐरावणं स्पृद्यति—' इत्यादावन्योक्ती विशेषेण महेन्द्रज्ञान्तेन वाच्येन लयुक्तेन कथित्मुखं शेते इति सामान्यं गम्यमानं समर्थते । तथा 'होड न गुणाणुराओ' इत्यादी

५. 'निन्दतीन्दुं कलिङ्गनम्' का० प्र०.

१. 'पय इनीति' स्यात.

# स्तुत्वे संशयोक्तिः ससंदेहः।

स्तुत्यै असंकारान्तरगर्भीकारेण प्रस्तुतवस्तुवर्णनार्थे संशयस्योक्तिर्नि-र्णयान्ता अनिर्णयान्ता वा भेदकस्यानुक्तावुक्ती वा ससंदेह: ।

निदर्शने दष्टान्तेन दार्प्टान्तिकं समर्थ्यते, तेनाम्य लक्षणम्यातिव्याप्तिः । मत्यम् । उभय-त्रापि तत्र समर्थ्यसमर्थकभावो गम्यतं किं तु यथार्थान्तरन्यासे न तथा तयोः । अर्था-न्तरन्यासे हि समर्थ्यम्य म्वकण्टेनोपात्तम्य समर्थनम् । अन्योक्तां तु न तत्त्वा । निदर्शने च यद्यपि स्वक्रण्टेनीपादानं समर्थ्यस्य तथापि न तत्र विशेषं प्रति सामान्यस्य समर्थकः भावः । अपि तु सामान्यविशेषां प्रति विशेषस्य । यतां दृष्टान्तस्य विशेषरूपत्येव प्रतिबिम्बभावः मंगच्छत इति पृथगर्यान्थत एवायम् ॥ स्तृत्यै इति । सुतये यत्संशय-यद्वचः प्रयुज्यते तत्र संदेहालकारमंजा । यह संदेहेन अनिश्रयेन वर्तत इति कृता । त्रिधा खलु मंदेहबदुची भवति । मंदेहस्य प्रतिपादकत्वेन अलंकारान्तरच्छायां गर्भाकुत्यामं-ढेहेऽपि मंदेहस्येव जननेन चेति । मंशयथ शुद्धमंदीर्णमृद्धमेदाश्रेथा । तत्र शुद्धः प्रति-पाद्यो यथा-- वामेक्षणे स्फर्रान थीः पुरुषस्य कप्र स्याद्वा न वेति विद्धाति गतागनानि । नार्याः पुनः प्रमदनिर्भरहपमास्ते तन्नान्ति यद्विनिमयादशुभ शुभ वा ॥ अत्र संदेहनिष्ठल-मेबेति शुद्धः संदेहः । मंकीणें। यथा—'गिरिंग्यममरेन्द्रेणादः निर्मूलपक्षः क्षतगरुद्सुरेज्ञैः किं कृती वैनतेयः । अपर्रामह मनो मे यः पितुः प्राणभूतः किमुत वत स एष व्यातता-युर्जटायुः ॥' अत्र स्थाणुर्वा पुरुषो वैतिवन्पश्चान्पारमार्थिकेऽपि वस्तुनि परामर्श उद्देतीति संकीर्णः संदेहः । यथा किमेप जटायुरिति । पूर्वत्र तु कप्रस्य भविष्यन्वेन भावाभावानु-भावपि संदिरधी । कदाचन तृतीयम्याप्युपेक्षणीयन्यायेन मध्यरूपम्य प्रादुभीवमंभावनमित्यन-योविवेकः । मुद्दो यथा---'स्पन्दतं द्धिण चक्षः फलकाङ्का न भे क्रचित् । न च मिथ्या मुनिवयः कथयिष्यति कि लिदम् ॥' अत्र न संदेहनिप्रना नापि विद्यमानस्य वस्तुनोऽशेन परामधी इति मृदः संदेहः । यथा गण्हांतसंकेतस्यापूर्वपदार्थादर्शने सति किमिदं स्या-दिति पदार्थानभ्यवसानमित्यवंहप इत्यर्थः । तदेव प्रतिपाद्यः संदेहो निदर्शितः ॥ उत्पाद्यो यथा- व्यालवन्तो दुरारोहा रस्रवन्तः फलान्विताः । विषमा भुगुतस्तेभ्यो भयमाञ्च प्रमादिनाम् ॥'व्याखाः सर्पाः, दुर्जनाथ । द्रगरोहा दुःखोन्कळनीयाः, चिरकालप्रत्यासत्तिलाभा-श्च । रक्षान्युपलविशेषाः, गुणवन्तश्च । भुभृतः पर्वताः, राजानश्च । इत्येतस्माद्वचसः प्रतिपत्तुः पर्वतराजविषयः संदेह उपजायतं । अलंकारान्तरच्छायागर्भीकारेण जन्यसु 'सरोजपन्ने-' इत्यादिना उदाहृतः । एतेषु संदेहवत्यु वचनेषु वहुधा प्रवृत्तेषु प्रथमस्य प्रतिपाचसंदेहपक्षस्य रसभावतदाभासालंकारेष्वन्तर्भावः । वितर्कस्य हि न्यभिचारिणः सद्भावादवश्यं कविद्रसेऽज्ञ-ता भवत्यत एव रमादिसद्भावेनान्तरीयकृत्वेन नदाभासतापि भवतीति । द्वितीयस्य त

१. 'ससंदेहा' म्यान.

यथा---

'सरोजपत्रे परिलीनपट्पदे विशालहरेः सिदम् विलोचने । शिरोरुहाः स्युनितपक्ष्मसंततेद्विरेफवृन्दं नु निशब्दनिश्चलम् ॥ अगूदहासस्फुटदन्तकेसरं मुखं सिदेतद्विकचं नु पङ्कजम् । इति प्रलीनां निलनीवने सस्तीं विदानमुकुः सुचिरेण योषितः॥'

अत्र रूपकगर्भीकारेण निर्णयान्तः संशयः ।

यथा वा--

'अथ जयाय नु मेरुषहीभृतो रभसया नु दिगन्तिदृद्धया । अभिययो स हिमाचलमुच्छ्रितं समुदितं नु विलङ्घयितुं नभः ॥' अत्रातिशयोक्तिगभींकारेणानिर्णयान्तः ।

यथा वा---

'अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगैः सप्तमिरितः क्रुशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो वैर्षे नियनम् ।

जन्यसंदेहपक्षस्य प्रतिनियतप्रकरणाभावाग्प्रकृतस्य कम्यविद्भावान्कस्य स्नुतिरुक्षणंभियायिकेति संदेहो दोष एवति दोषम्पति । तृतीयम्नु जन्यसंदेहाभासलक्षणः पक्षोऽस्य
ससंदेहालंकारस्य विषयोऽवगन्तव्यः ॥ सरोजपश्चे इत्यादि । अत्र प्रकृतं थिलेकनादि
वक्षा निश्चितमेव यदि परं मपकालकारापादनमाहात्म्यात्मदेहस्येवश्वदेव स्पेणावगतिः ।
तात्पर्यपर्यालोकनावशेन तृपमादावेव विधान्तः । संदेहवर्णनभक्ष्या नु तस्यैवालकारता ॥
अथ अयायिति । प्रतिकोहन्यायेन मेरुजयसंभावना ॥ रस्भयेति । त्यरितया । अन्यथा दिग्वजयेनोत्तरकालं सर्वदिगवलोकनमर्जुनस्य भविष्यत्येव । हिमाचलमिति ।
हिमाचलकदेशभिन्दप्रस्थाच्यं गपार्थमिति तात्पर्यम् । समुदितमिति । पण्डीभृतम् ।
अवा(?)जयादिव्यापारकर्तृलं हिमाचलम्य व्याव्ययम् ॥ आतिशयोक्तिगर्भीकारेणेति ।
तथा हि योऽसा पारुषेयव्यापारतिरस्कारेण नुशब्दित्रतयावयोत्यमानतया कोटित्रयोक्षेतेनावास्तवः संशयः प्रतिपादितः स स्वसिद्धिनवाहाय तथाविधोत्कटोच्छायद्यस्येऽपि पर्वते
मेरुजयादिव्यापारत्रयसंपादनक्षमत्योच्छायातिशयमाक्षिपन्नसंबन्धेऽपि संबन्धात्मिकामितशयोक्तिमवगमयति ॥ अयं मार्तण्यः किमिति । अत्रोपमेयस्य तम्रावपुपमानेनोक्तवा

१. 'नैय' का॰ प्र॰.

१. 'रभमयेति' म्यान मृत्रानुरोधान. ३. 'अत्र जयादि' म्यान.

कृतान्तः किं साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं समालोक्याजौ त्वां विद्धति विकल्पान्प्रतिमटाः ॥'

अत्र रूपकगर्भीकारेण भेदस्योक्तौ संशयः॥

मकुतापकुताभ्यां प्रकृतापलापोऽपहुतिः।

प्रकृतेन प्रकृतस्यापलाप एका अपृष्कृतिः । अप्रकृतेन प्रकृतस्यापला-पोऽन्या ।

तत्राद्या यथा---

'शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोलस-द्रोमाञ्चादिविसंस्थुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः । हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणैर्दृष्टोऽवताद्वः शिवः ॥'

अत्र गिरिजाकरस्पर्शकारणौ पुलकवेपथू सात्त्विकरूपौ प्रकृतौ प्रकृतै-नैव तुहिनाचलशैत्येनापहृतौ ।

द्वितीया यथा---

'नेयं विरौति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः। अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनिः॥'

पश्चाद्भेदे उच्यमाने ययायामुग्ये रूपकावभासः पश्चाद्यतिरेकाकारता, तथापि नास्मिन्नलं-कारद्वयविश्वान्तः। अपि तु किमित्यादिशब्दोपादानात्मंदेह एव वाक्यार्थतया पर्यवस्यति। तस्य परिकरबन्धार्थे रूपकव्यतिरेकावामुग्ये प्रतिभासेने इति तत्संकराशङ्का न कार्या॥ भेदकस्योक्ताचिति । पूर्वोदाहरणद्वये तु भेदकस्यानुक्तिरित्यर्थः ॥ अप्रकृतेन प्रकृत-स्यापलापोऽन्येति । अत्र पारमार्थिकस्यासत्यकरणमपारमार्थिकस्य सत्यतया स्थापनं स्थूलहृष्ट्या बोद्धव्यम् । तात्पर्यं तु वाक्यस्य साह्यये एव । तथा ह्यत्र पदार्थस्वरूपविपर्या-सोऽभिधीयते । न च तत्र स्वेच्छ्या पुरुषाणां सामर्थ्यमस्ति तेनोन्मत्तवाक्यता, प्रत्युत्त सौन्दर्यशालितया सहृदयचमत्कारिता भवति । सोऽयं वाक्यार्थपेक्षयापहुत्यलंकारो लक्षणिकार्थपरिष्रहः । उपमेयस्यापहुत्वात् न स्फुटेन रूपेणोपमानोपमेयभावश्वकास्तीति रूपकाशङ्का न कार्या ॥ व्यासङ्को निरोधस्तस्यादङ्को भयम् ॥ नेयं विरोतिति ।

 <sup>&#</sup>x27;मेच्कस्योक्ती' स्यात्.

यथा---

'विलसदमरनारीनेत्रनीलाङाखण्डान्यधिवसित सदा यः संयमाधःकृतानि ।
न तु ललितकलापे वर्तते यो मयूरे
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचर्यश्रियं वः ॥'
यथा वा---'इदं ते केन--' इति । एविमयं भक्तचन्तरैरप्यूषा ॥
पर्यायविनिमयौ पराष्ट्रतिः ।

एकस्यानेकत्रानेकस्य चैकत्र क्रमेण वृत्तिः पर्यायः । समेन समस्योत्क्र-ष्टेन निकृष्टस्य निकृष्टेनोत्कृष्टस्य वा व्यतिहारो विनिमयः । तावेतौ परावृत्तिः ।

यथा--

'जो तीएँ अहरराओ रिंत उव्वासिओ पिययमेण । सो व्विय दीसइ गोसे सवत्तिनयणेषु संकन्तो ॥' अत्रैकस्यानेकत्र वृत्तिः । रागस्य च वस्तुतो भेदेऽपि एकतयाध्यवसि-तत्वादेकत्वमविरुद्धम् ॥

'तदेहं नतभित्ति-' इति । अत्रानेकं गृहाद्येकत्र द्विजे वर्तते ।

विनिमयः समेन समस्य यथा-

'आदाय कर्णकिसलयमियमैस्मादत्र चरणमर्पयति । उभयोः सदृशविनिमयादन्योन्यमवश्चितं मन्ये ॥'

अत्र मद्मुखमधुकरावलीविरुतं विरिहणां हैद्यं भेदिला विशेषेण कामकार्मुककेष्ट्रतेन स-मानमध्यवसाय तदैक्यारोपेण तेनैवापहृयत इति ॥ जो तीए इति । अत्र स एवेति ताम्बूलादिजनितरागकोपनिर्श्वत्तरागयोरभेदोपचारः ॥ यथा वा—'न लाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना

 <sup>&#</sup>x27;यस्तस्या अधररागो रात्राबुद्धासितः प्रियतमेन ।
 स एव दश्यते प्रातः सप्रजीनयनेषु संकान्तः ॥' [इति संस्कृतम्.]

२. 'मस्मे चरणमरूणमर्पयति' वामनवृत्ती.

१. 'हृदयभेदिलाविशेषेण' स्यात्. १. 'नन्या' का ० प्र०.

'यो बलौ व्याप्तभूसीमि मसेन द्यां जिगीषति ।
अभयं स्वर्गसद्यम्यो दत्त्वा जम्मह सर्वताम् ॥'
अत्रोत्कृष्टेनाभयेन निकृष्टस्य स्वर्वत्वस्य ।
'तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना ।
येन जर्जरकलेवरव्ययात्कीतिमिन्दुिकरणोज्ज्वलं यशः ॥'
अत्र निकृष्टेनोत्कृष्टस्य ॥
हेतोः साध्यावगमोऽनुमानम् ।
अन्यथानुपपत्यैकलक्षणाद्धेतोः साध्यस्य जिज्ञासितार्थस्य प्रतीतिर्यत्र

वर्ण्यते तद्वुमानम् ।

यथा---

'सानुज्ञमागमिष्यत्रूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः । कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकपङ्किरियम्॥'

यथा वा--

'निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । अन्यथानुपपत्त्यैव पयोधरभरस्थितेः ॥'

यथा वा---

'संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । हसनेत्रापिताकूलं कीलापद्मं निमीलितम् ॥' अत्र कैमलिनीमीलनेन निज्ञासमयः प्रतिपाद्यत इत्यनुमानमेवेदम् ॥

वसित वाचि पुनः खलानाम् ॥' खर्चतामिति । वामनताम् ॥ खर्गिण इति । यशःशेषतां गतस्येत्यर्थः ॥ अर्थस्येति । भावरूपस्याभावरूपस्य वा । तत्र भावरूपसाध्यार्थः
प्रतीतिः 'सानुक्रम्—' इत्यत्र निद्धिता । अभावरूपसाध्यार्थप्रतीतिस्तु यथा——'पण्णवसि अव्यअच्छिति सव्वं विअ सो तएण सव्व विओ । णहु होन्ति तम्मि दिहेः स्व्छान्वच्छिते ॥' अत्रादर्शनं साध्यते ॥ निर्णेतुं शक्यमस्तीति । अत्र स्तनितम्बयोर्मध्ये मध्यं नोपलभ्यते, स्तनभरावस्थानं च दश्यते, तत्रेयं पयोधरभरस्थितिः सान्यथानुपप्यमानाधारकं मध्यमनुपलभ्यमानं बोधयति । उदाहरणान्तरस्य वास्यायमभिप्रायः । यथा केनविदर्थापत्तिलक्षणोऽलंकारः पृथग्लक्षितस्तथा न लक्षणीयोऽर्थापत्तिलक्षणत्वादनुमानस्येति । अनुमानमेवेदमिति । न तु सूक्ष्मम् , अनुमानान्तर्भृतत्वात्सूक्ष्मस्येति

१. 'कमलनिमीलनेन' इति स्यात्.

सहश्रदर्शनात्स्मरणं स्मृतिः । पूर्वोपरुष्यस्यार्थस्य तादश्रदर्शनात्संस्कारोद्घोषे सति यत्सारणं सा स्मृतिः ।

यथा---

'अदृश्यन्त पुरस्तेन खेळाः खञ्जनपङ्कयः । असर्यन्त च निःश्वस्य प्रियानयनविश्रमाः ॥'

विपर्ययो भ्रान्तिः।

सहशदर्शनाद्विपर्ययज्ञानं आन्तिः।

यथा---

'नीलेन्दीवरशङ्कया नयनयोर्बन्धूकबुद्धचाघरे पाणी पद्मिया मधूककुसुमम्रान्त्या तथा गण्डयोः। छीयन्ते कवरीषु बान्धवकुलव्यामोहजातस्पृहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिष्यति॥' न चैतद्भूपकं प्रथमा वातिशयोक्तिः। तत्र वस्तुतो अमस्याभावात्॥ क्रियाफलाभावोऽनर्थश्च विषमम्। न केवलं क्रियाफलाभावोऽर्थात्कर्तुर्यावदनर्थश्च भवति यत्र तद्भिषमम्। यथा—

'उत्कण्ठा परितापो रणरणको जागरस्तनोस्तनुता ।

फलमिदमहो मयाप्तं सुस्ताय मृगलोचनां दृष्ट्या ॥'

अत्र मृगलोचनादर्शनेन न केवलं सुस्तं न प्राप्तम्, याबद्विच्छेदे उत्कण्ठादिरनर्थः प्राप्तः ॥

योग्यतया योगः समम्।

उत्कृष्टमुत्कृष्टस्य निकृष्टं निकृष्टस्य योग्यमिति योग्यतया योगः समम्। यथा---

> 'धातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा मृगाक्षी देवी रूपेऽप्ययमनुपैमे दत्तपत्रः सारस्य ।

१. 'रूपो देवो' का० प्र०. २.'पमो' का० प्र०.

जातं दैवादुचितमनयोः संगतं यैत्र तस्मि-ञ्युङ्गारस्योपनतमञ्जना राज्यमेकातपत्रम् ॥'

यथा वा---

'चित्रं चित्रं बत बत महिं चत्रमेतद्विचित्रं जातो दैवादुचितरचनासंविधाता विधाता । यित्रम्बानां परिणतफलस्फातिराखादनीया यद्वैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥'

हेती कार्ये चैकत्र हेतुकार्यान्तरोक्तिर्युगपद्भणिकयाश्व समुचयः। कस्यचित्कार्यस्य एकस्मिन्हेतौ साधके सति हेत्वन्तराभिधानम्, कार्ये चैकस्मिन्प्रस्तुते कुतश्चित्रिमित्तात्कार्यान्तराभिधानं च समुचयः। युगपद्भणौ च क्रिये च गुणिक्रये च समुचयः। बहुवचनं व्याप्त्यर्थम्।

हेतौ हेत्वन्तरं यथा---

'दुर्वाराः सरमार्गणाः प्रियतमो दृरे मनोऽत्युत्युकं गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुरुं निर्मलम् ।

भावः ॥ समुख्य इति । अतुल्यकक्ष्यतामनपेक्ष्यंव समुख्यनं समुख्य इति सामान्येन व्युत्पितः करणीया । एवं हि 'समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः' इत्येवं लक्षणलिक्षतः समाधिरिप समुख्य एवान्तर्भवित । अन्यथा 'मानमस्या निराकर्तृम्' इत्युदाहरिष्यमाणे तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्र समुख्यः स्यादिति । एष एव च समुख्यः सखोगे असखोगे सदसदोगे च पर्यवस्यतीति न पृथम्लक्ष्यते। तथा हि—'कुलममिलनं भद्रा मृतिमितिः श्रुतशालिनी भुजबलमलं स्फीता लक्ष्मीः प्रभुत्वमखण्डितम् । प्रकृतिसुभगा ह्येते भावा अमीभिरयं जनो वजित मृतरां दर्पं राजंस्त एव तवाङ्कशाः ॥' अत्र सतां योगः । 'दुर्वाराः' इत्यादौ त्वसतां योगः । नववयः प्रभृतिर्हं सत्यपि शोभनत्वे सर्वेषामप्यशोभनलक्ष्यनम् , अशोभनत्वेनव विरिष्टिण्या भावितत्वात् । 'शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं खाकृतेः । प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्बनो नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सम् शल्यानि मे ॥' अत्र शिक्ति धूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः । तथा हि—शिशाः शोभनत्वं प्रकृतिसौन्दर्यात् , अशोभनत्वं धूस-

१, 'यलदेतच्छ' का॰ प्र॰.

१. 'श्रुति' का ॰ प्र०.

स्नीत्वं वैर्यविरोधि मन्मथसुहृत्कालः कृतान्तोऽक्षेमी नो सख्यश्चतुराः कयं नु विरद्दः सोढव्य इत्थं मैया ॥' अत्र विरहासहत्वं सरमार्गणा एव कुर्वन्ति, तेषु सत्सु प्रियतमदूर-

स्थित्याद्युपात्तम् ।

यथा वा---

'मानमस्या निराकर्तुं पादयोमें पतिष्यतः । उपकाराय दिष्टचेदमुदीण धनगर्जितम् ॥' कार्ये कार्यान्तरं यथा—

'स्फुरदद्धतरूपमुत्प्रतापैज्वलनं त्वां सजतानवद्यविद्यम् । विधिना सस्रजे नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥' अत्र त्वां स्जतेत्येकस्मिन्कायें प्रस्तुते मनोमवादीनां कार्यान्तराणा-मुपनिबन्धः ।

युगपद्गुणौ यथा---

'विद्वितसकलारिकुलं तब बलमिदमभवदाशु विमलं च। प्रखलमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि ॥' क्रिये यथा—

'प्रतिप्रहीतुं प्रणयिपियत्वात्रिलोचनस्तामुपचकमे च । संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समघत्त बाणम् ॥' गुणिकये यथा—

'कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केरुहसोदरिश्र चक्षः ।
पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षैः॥'
पृष्टेऽपृष्टे वान्यापोइपरोक्तिः परिसंख्या ।

पृष्टेऽपृष्टे वा सत्यन्यव्यवच्छेदपरा योक्तिः सा परिसंख्यानात्परिसं-ख्या । उभयत्रोपमानस्य वाच्यत्वं प्रतीयमानता वेति चत्वारोऽस्या भेदाः ।

रत्नोत्पादात् । एवं नास्य सदसद्र्पस्य तादशेनैवापरेण योगादिह सदसद्योगः । गुणिकिः याख्येत्वत्र यथा रुद्रटेन 'क्यिकरणे वा यस्मिन्' (७१२७) इत्यादिना व्यधिकरणे इति एकस्मिन्देश इति च प्रतिपादितम्, न तथा प्रतिपादनीयम् । 'धुनोति नासिं तनुते च कीर्तिम्' इत्यादेः 'कृपाणपाणिश्व भवान्रणक्षितौ ससाधुवादाश्व सुराः सुरालये'

१. 'क्षमो' का॰ प्र॰. २. 'शठः' का॰ प्र॰.

पृष्टे यथा---

'कोऽलंकारः सतां शीलं न तु काञ्चननिर्मितम् । किमादेयं प्रयत्नेन धर्मो न तु धनादिकम् ॥' 'का विसमा दिव्वगई किं लद्धं जं जणो गुणग्गाही । किं सोक्खं सुकलतं किं दुँग्गे जं खलो लोजो ॥' अत्र दैवगतिरेव विषमेत्यादिरन्यापोहः प्रतीयते । अपृष्टे यथा—

'धेहि धर्मे धनधियं मा धनेषु कदाचन । सेवल सद्गुरूपज्ञां शिक्षां मा तु नितम्बिनीम् ॥' 'कौटित्यं कचिनचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोर्वसति ॥'

यथा वा--

'राज्ये सारं वसुधा वसुंघरायां पुरं पुरे सौधम् ।
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥'
'दानं वित्ताद्रसं वाचः कीर्तिधर्मी तथायुषः ।
परोपकरणं कायादसारात्सारसुद्धरेत् ॥'
'पोढमिहिलाण जं सुद्धु सिक्खियं तं रएसु होवेइ ।
जं जं असिक्खियं नववहूण तं तं दिहिं देई ॥'
एषु कौटिल्यं कचिनचये एवेत्यादि, राज्ये सारं च वसुधैवेत्यादि,

इलादेशान्यथापि दर्शनादिति ॥ राज्ये सारमिति । अत्र सारालंकारः कैश्विदुक्तः, स चान्यापोद्दमन्तरेण न चमत्कारकारीति परिसंख्येन युक्तोऽलंकारः ॥ दानं विसादिति, पोडमहिलाणेलात्रापि केनचित्सारालंकार उक्तसत्रापि अन्यापोद्दकृतं चारुत्वमिती-

 <sup>&#</sup>x27;का विषमा दैवगति: किं लब्धं यजनो गुणप्राही ।
 किं सौख्यं मुक्लत्रं किं दुःखं यत्वलो लोकः ॥' [इति छाया.]

२. 'दुक्खं' का॰ प्रदी॰.

 <sup>&#</sup>x27;प्रौडमहिलाना यत्सुष्ठु शिक्षितं तद्रतेषु भवति ।
 यद्यदशिक्षतं नववधूनां तत्तत्.....द्राति ॥' [इति छाया.]

वित्तात्सारं दानमेवेत्यादि, श्रौढमहिलानां सुशिक्षितमेवेत्याचपोश्यमानस्य प्रतीयमानत्वमन्यापोहाभावे प्रश्नोत्तरोक्तौ न वैक्चियं किंचिदिति नोत्तरं पृथग्लक्षितम् ॥ उत्तरात्प्रश्नादिप्रतिपत्तिस्त्वनुमानमेव ।

यथा---

'बैाणियय हत्थिदन्ता कुत्तो अम्हाण वग्धिकत्तीआ। जाव छित्यालयमुद्दी घरिम्म परिसप्पते सोण्हा॥' अत्र विशिष्टोत्तरान्यथानुपपत्त्या प्रश्नानुमानम्। तथा—

'जं भणहतं सहीओ आम करेहामि तं तहा सव्वम् । जह सरहरुं संभिउं में धीरं संमुहागए तिम्म ॥' तत्र अकुट्यादिभिर्मानं कुर्विति सख्याः पूर्ववाक्यमनुमीयते ॥ यथोत्तरं पूर्वस्य हेतुत्वे कारणपाला । उत्तरमुत्तरं प्रति पूर्वस्य पूर्वस्य कारणत्वे कारणमाला । यथा—

'निर्द्रव्यो हियमेति हीपरिगतः प्रश्नश्यते तेजसो निर्तेजाः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमायाति च । निर्विण्णः ग्रुचमेति शोकविवशो बुद्धचा परित्यज्यते निर्वुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥' कारणमात्रं तु न वैचिच्यमिति न हेतुरलंकारान्तरम् ॥

यमपि परिसंख्यैव युक्तेति ॥ अनुमानमेवेति । न तु रुद्रटोक्तः—'प्रश्नाद्प्युक्तरं यन्न-' (७।९३) इत्युक्तरालंकारः ॥ एवं जं भणहेत्यत्रापि वाच्यम् ॥ कारणमात्रं

 <sup>&#</sup>x27;वाणिजक इस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयथः । यावल्ललितालकमुखी गृहे परिमर्पते सृपा ॥' [इति छाया.]

२. एतस्य शुद्धेर्बुद्धावनारोहान्संस्कृतमसंदिग्धं न स्मर्थते, तथापि समन्वयवाक्यानु-सारेण तु-

<sup>&#</sup>x27;यद्गणिष्यत सस्यः सत्यं करिष्यामि तत्तथा सर्वम् । यदिः ....मे धेर्ये संमुखागते तस्मिन् ॥' इति कस्प्यते.

३. 'आम' इत्यभ्युपगमकाकुः साकाङ्कोपहासा' इति ध्वन्यालोकलोचनम्.

स्वातम्याङ्गत्वसंश्चयेकपद्यरेषायेकत्र स्थितिः संकरः । परस्परिनरपेक्षत्वं स्वातम्यम् । उपकारकत्वमङ्गत्वम् । एकस्य महेऽन्यस्य त्यागे साधकवाषकप्रमाणामावादनिर्णयः संश्चयः । एकसि-न्पदेऽश्चीच्छब्दाश्चीलंकारयोः समावेश ऐकपद्यम् । एभिरेषां पूर्वीक्ताना-मलंकाराणामेकत्र वाक्ये वाक्यार्थे वावस्थानं संकीर्यमाणस्वरूपत्वा-त्संकरः ।

स्वातक्र्येण शब्दालंकारयोः संकरो यथा—
'कुष्यमसौरभसौरपरिश्रमद्भमरसंश्रमसंभृतशोभया ।
वित्रिया विद्र्षे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहशान्यया ॥'
अत्र यमकानुप्रासयोः ।

त्यिति। अप्रेर्ध्म इत्येवंरूपमित्यर्थः ॥ नन्वीदृशस्य हेतोई, चत्वाभावादलंकारत्वं मा भवतु । यत्र तु-- वपुः प्रादुर्मावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे नैवास्मि क्षणमपि भवन्तं प्रण-तवान् । नमन्मुक्तः संप्रत्यतनुरहमप्रेऽपि भविता महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराषद्वयमपि ॥' इत्यादी, 'भम्मोद्भूलन भद्रमस्तु भवने रुद्राक्षमाले शुभं हा सोपानपरम्परां गिरिपुता-कान्तालयालकृतिम् । अद्याराधनरोषितेन विभुना युष्पत्सपर्यासुखालोकोच्छेदिनि मोक्ष-नामनि महामोहे निधीयामहे ॥' इत्यादी च अपराधद्वये पूर्वापरजन्मनोरनमनलक्षणो हेतुर्वाक्यार्थाभूतो महामोहे मुखालोकोच्छेदित्वलक्षणश्च पदार्थाभूतो हृद्यतयावसीयते तत्र कथं सालंकारत्विमिति ॥ सत्यमस्ति । हृयता परं न हेतोः, किं तर्हि अलंकारान्त-रस्य । तथा हि प्रथमे उदाहरणेऽनुमानस्य रामणीयकम्, द्वितीये तु मोक्षस्य महामोह-तया रूपणिमति रूपकस्पेति हेर्तुर्नालंकारः । तिश्रराकरणेन तद्र्पं काव्यलिङ्गमपि निरा-कृतमेविति । एवं च 'हेतुमता सह हेतोरिभधानमभेदैतो हेतुः ।' इत्येवंरूपोऽपि हेतुर्न बाच्यः । 'आयुर्धृतं नदी पुण्यं भयं चौरः मुखं प्रिया । वैरं दृतं गुरुर्ज्ञानं श्रेयो बाह्मणंभोजनम् ॥' इत्येवरूपो होष न भूषणतां कदाचिद्हिति वैचित्र्याभावात् । गौणे क्षुपचारे सादृश्यसंप्रत्ययाद्वैचित्र्यम् । यत्र तु न सादृश्यसंप्रत्ययस्तत्र नेति ॥ अविरलक्ष्मसः विकासः सकलालिमदश्च कोकिकानन्दः । रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्ठार्भरः कालः ॥ इत्यत्र तु काव्यरूपतां कोमलानुप्रासमिश्क्रिंव समान्नासिषुः, न तु हेत्वलंकारकत्पनयेति ॥ यद्यप्यव्यभिचारितयैव विकासादीनां नैरन्तर्येण जननमिहोपचारप्रयोजनं व्यक्तद्यम् .

१. 'तोषितेन' का॰ प्र॰. २. '-दक्कद्भवेद्यत्र । सोऽलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथ-ग्रम्तः ॥' इत्येवं रुद्धदे समुपलभ्यते. ३. 'पूजनम्' रुद्धद्व्याख्या. ४. 'करः' रुद्धदे.

अर्थालंकारयोर्यथा---

'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्चनं नभः । असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता ॥'

अत्रोत्प्रेक्षोपमयोः ।

शब्दार्थालंकारयोर्यया---

'सी नित्थ एत्थ गामे जो एयं महमहन्तलायण्णम् । तरुणाण हिययलुडिं परिसेक्कन्ति निवारेइ ॥'

अत्रानुपासरूपकयोः।

अङ्गत्वेन संकरो यथा-

'कर्कन्धू फल्कु चिनोति शवरी मुक्ताफलाकाङ्क्या कृद्धोलूककदम्बकस्य पुरतः काकोऽपि हंसायते । कीर्त्या ते धवलीकृते त्रिभुवने क्ष्मापाल लक्ष्मीः पुनः कृष्णं वीक्ष्य बलोऽयमित्यपहितत्रीडं शनैर्जल्पति ॥'

अत्रातिशयोक्तिमपेक्ष्य आन्तिरुद्भता । तदाश्रयेण चातिशयोक्तिश्च-

मत्कारहेतुरित्यवयवयोरङ्गाङ्गिभावः।

'त्वं समुद्रश्च दुर्वारी' महासत्त्वी सतेजसी । इयता युवयोर्भेदः स जडात्मा पटुर्भवान् ॥'

अत्र श्लेषो व्यतिरेकस्याङ्गम्।

'ऋष्णार्जुनानुरक्तापि दृष्टिः कर्णावलिम्बनी । याति विश्वसनीयत्वं कस्य ते कलभाषिणि ॥'

अत्र श्लेषो विरोधस्याङ्गम्।

तदसुन्दरमि काव्यस्य मध्यमत्विनिन्धनं भवति । तथाप्यलंकारिचन्तायाः प्रकानतवान्दपहुर्त्येव हेतोरलंकारत्वं निराक्रियते ॥ दुर्वाराविति । दुर्वारोऽव्याहनप्रसरः, दुष्टं क्षारं वार्जलं च यस्य दुर्वाः । सन्त्वं धर्यम्, सन्त्वाध प्राणिनः । तेजः प्रभावः, बडवानिलक्ष । जडात्मेति, उदकस्यभावोऽपि ॥ कृष्णार्जुनेति । कृष्णा असिताः । अर्जुनाः ग्रुकाः।

 <sup>&#</sup>x27;स नास्त्यत्र प्रामे य एतां स्फुरह्मावण्याम् ।
 तरुणानां हृदयञ्जण्ठनं परिसर्पन्तीं निवारयति ॥' [इति संस्कृतम्.]
 'सप्पन्ति' का० प्र०. ३. वार्वारशस्त्रयोरेकशेषस्त दुःशक इति भ्येयम्.

'आक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम् । कोश्चदण्डसमग्राणां किमेषामित्ति दुष्करम् ॥' अत्र श्रेषोऽर्थान्तरन्यासस्याङ्गम् । संश्चयेन संकरो यथा—

'निरंगण्डदुरारोहं मा पुत्तय पाडलं समारुहसु । आरूदिनविडिया के इमिए न कया इह ग्गामे ॥'

अत्र शठतरपोटापाटलयोरन्यतरस्याः प्राकरणिकत्वाभावान ज्ञायते किमियं समासोक्तिरुतान्योक्तिरिति संशयः ।

तथा---

'नयनानन्ददायीन्दोर्बिम्बमेतत्प्रसीद्ति । ३ अधुना विनिरुद्धाशमपि शीर्णमिदं तमः॥'

अत्र मुखेन सहाभेदारोपात्किमतिशयोक्तिः, किमेतदिति मुखं निर्दि-रथेन्दुसमारोपणाद्रूपकम्, किं मुखनैर्मत्यप्रस्तावेऽन्योक्तिः, अथैतयोः समुचयविवक्षायां दीपकम्, किं प्रदोषवर्णने विशेषणसाम्यात्समासोक्तिः, किं मदनोद्दीपकः कालो वर्तते इति तात्पर्यात्पर्यायोक्तमित्यनेकालंकार-संशयः।

तथा---

'शशिवदनासितसरसिजनयनासितकुन्ददशनपङ्किरियम् । गगनजलस्थलसंभवद्वचाकारा कृता विधिना ॥'

अत्र तु रूपकमुपमा वेति संशयः ॥ यत्र तु—'मोहमहाचलदलने सा सुनिशितवज्रकोटिरेकापि' इत्यादावारोपितकुलिशकोटिरूपाया भक्ते-मोहस्य महाचलेनोपमितमात्रस्य दलने कर्तृत्वं न हृदयावर्जकं स्थादिति

अनुरक्ता लोहिताः । कर्णावलम्बिनी विपुलतया श्रीत्रसमीपसंश्रिता । विरोधे तु कृष्णो हरिः, अर्जुनः पार्थः, तत्र सानुरागा सा कर्णे राधेयं कथमालम्बत इति । अनयैव च विरोधभक्तपा अविश्वास्यत्वं निबद्धम् ॥ कोशावण्डसमञ्जाणामिति । कोशो माण्डा-

 <sup>&#</sup>x27;निर्गण्डदुरारोहं मा पुत्रक पाटलं समारोह ।
 आरूढनिपतिताः केऽनेन न कृता इह प्रामे ॥' [इति संस्कृतम.]

रूपकस्य, 'ज्योत्कोव हासबुतिराननेन्दोः—' इत्यादौ मुरूयतयावगम्य-माना हसितबुतिर्वक्र एवानुकूल्यं मजत इत्युपमायाः साधकं प्रमाणमस्ति, 'सारन्ति ज्योत्कायाः शशिमुखि चकोरास्तव दृशि' इत्यादौ तत्त्वारोपे सारणानुपपत्ते रूपकस्य, 'राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिक्रति निर्भरम्' इत्यादौ सदृशं प्रति प्रेयसीप्रयुक्तस्यालिक्शनस्यासंभवादुपमायाश्च वाधकं प्रमाणमस्ति, न तत्र संश्वायः।

पेकपद्मन संकरो यथा-

'मेरूरुकेस्सरमुदारदिगन्तपत्र-मामूललम्बिचलशेषशरीरनालम् । येनोद्धृतं कुवलयं ललना सलील-मुत्तंसकार्थमिव पातु स वो वराहः ॥'

अत्रैकपदानुप्रविष्टौ रूपकानुप्रासौ । यद्यप्यनेकविषयमिदं रूपकम-खिल्रपाक्पक्षापि (१), तथापि प्रतिपदं रूपकसद्भावादेकपदानुप्रवेशो न विरुध्यते ॥ इत्युक्ताः शब्दार्थालंकाराः ॥

कः पुनरक्ताश्रितत्वाक्तिःशेषेऽप्ययं शब्दस्यालंकारोऽयमर्थसेति विशेषः। उच्यते—दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थोभयगतत्वव्यवस्थायामन्वयव्यतिरेकावेव निमित्तम् । निमित्तान्तरस्याभावात् । ततश्च योऽलंकारो यदीयो भावाभावावनुविभत्ते स तदलंकारो व्यवस्थाप्यते इति ॥ यद्यपि पुनरुक्त-वदाभासार्थान्तरन्यासादयः केचिदुभयान्वयव्यतिरेकानुविधायिनोऽपि इ-श्यन्ते, तथापि तत्र शब्दस्यार्थस्य वा वैचित्र्यमुत्कटमिति उभयालंकारत्व-मनपेक्ष्येव नाष्टालंकारत्वेन नार्थालंकारत्वेन चोक्ताः। इह वापुष्टार्थत्वलक्ष-णदोषाभावमात्रं साभिप्रायविशेषणोक्तिरूपः परिकरो भग्नप्रक्रमतादोषा-गारोऽपि । दण्डश्वतुर्योपायोऽपि ॥ निर्मण्डेति । किन्दस्रारोहम् ॥ साभिप्रायविशेषणोक्तिरूपः परिकरा भग्नप्रक्रमतादोषा-गारोऽपि । दण्डश्वतुर्योपायोऽपि ॥ निर्मण्डेति । किन्दस्रारोहम् ॥ साभिप्रायविशेषणोक्तिरूपः परिकरस्तु सः' इति । यथा—'कर्ता यूत्च्छलानां जनुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी कृष्णकेशोक्तरिय-व्यपनयनपदः पाण्डवा यस्य दासाः । राजा दुःशासनादेर्गुरुरनुजशतस्याप्रराजस्य मित्रं कास्ते दुर्योधनोऽसी कथयत न व्या द्रष्टुमभ्यागती सः ॥ इति । अत्र हि यूत्च्छलकर्तृ-त्वादीनां विशेषणानां क्रोबोदीपनविभावतया साभिप्रायत्वमित्यपुष्टार्थत्वदोषाभाव एवा-

भावमात्रं यथासंख्यं दोषाविधानेनैव गतार्थम् । विनोक्तिस्तु तथाविषद्द-धत्वविरद्दात् ॥ भाविकं तु भूतमाविषदार्थप्रत्यक्षीकारात्मकमभिनेयमबन्ध एव भवति । यद्यपि मुक्तकादावपि दृश्यते, तथापि न तत्खदते । उदात्तं तु ऋद्विमद्वस्तुलक्षणमतिशयोक्तेर्जातेर्वा न भिद्यते । महापुरुषवर्णनारूपं च यदि रसपरं तदा ध्वनेर्विषयः ॥

यम् ॥ यथासंख्यमिति । तथा नाह—'यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समः न्ययः' इति । यथा-- 'एकिकाधा वसिस चेतिम चित्रमेवं देव द्विषां च विदुषां च मृगीहर्शा च । तापं च संमदरसं च रतिं च पुष्णञ्जीयोध्मणा च विनयेन च लीलया च ॥' इति । अत्र न यथासंख्यकृतं किमपि वैचित्र्यं किंतु एकक्रिधा वससीति आमुखे विरोधप्रतीतिकृतमेवेति ॥ विनोक्तिस्त्वित । तथा चाह—'विनोक्तिः सा वि-नान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः' इति । सन् शोभनः, इतरोऽशोभनः । यथा— 'सृगलोचनया विना विचित्रव्यवहारप्रतिभाप्रभाप्रगत्भः । असृतद्यतिसुन्दराशयोऽयं सुहदा तेन विना नयेन्द्रसूतुः ॥', 'अरुचिनिंशया विना शशी शशिना सापि विना मह-त्तमः । उभयेन विना मनोभवस्फ्ररितं नैव चकास्ति कामिनोः ॥' इति उदाहरणद्वयेऽपि वदन्तु सहद्याः—यदि किमपि विनोक्तिकृतं वैचित्र्यभवभासते, सहोक्ती तु सहार्थ-बलात्साम्यसमन्वयप्रतीतेर्युक्तमेव वैचित्र्यमिति । किंच--शब्दमात्रयोगेनालंकारत्वकल्पने हा धिगायुक्तावप्यलंकारत्वप्रसङ्गः प्राप्नोतीति ॥ भाविकमिति । भावः कवेरभिप्रायः स यत्रास्ति तद्राविकम् । भूतभाविपदार्थप्रत्यक्षीकारात्मकमिति । प्रश्वंसामा-बप्रागभावकान्ता अपि भावाः म्बमहिम्रायः प्रसादवशाच यसुरः स्फुरन्त इव दश्यमाना बध्यन्त इत्यर्थः । भूतभाविशब्दस्य परोक्षोपलक्षणपरत्वे परोक्षाणां पुरःस्फुरद्रपत्वहेतुः वर्णनिमिति तु व्याख्याने सभावोक्तिन भिराते । अभिनेयप्रसन्ध एवेति । प्रवेशक-विष्करभकादिभिस्तत्रैव तत्र वर्ण्यमानत्वादिति भावः ॥ नतु-'आसीदजनमत्रेति प-स्यामि तद लोचने । भाविभूषणसंभारां साक्षात्कुर्वे तवाकृतिम् ॥' अत्रादेऽर्धे भृतस्य, द्वितीये भाविनो दर्शनमिति मुक्तकविषयमि भाविकं दृश्यते, ततः कृतो न लक्ष्यत इत्या-शक्याह—यद्यपीति ॥ ऋद्भिमद्भस्तुलक्षणमिति । यदाह—'उदात्तं वस्तुनः संपत्' इति । यथा—'मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः संमार्जनीभिर्हताः प्रातः प्राङ्गण-सीन्नि मन्यरचलद्वालाङ्किलाक्षारुणाः । दूराहाडिमबीजशङ्कितिथयः कर्षन्ति केलीशुका यद्विद्वद्भवनेषु भोजनूपतेस्तैस्यागलीलायितम् ॥' न हातिशयैर्धयोऽपि मुक्तारमानामवा-करप्रायत्वेन पुत्रीकरणं संभवति । उक्तं च--'असंबन्धे संबन्धात्मिकामतिशयोक्तिमब-गमयति'। तदाह-अतिशयोक्तिंरिति । अतिशयोक्तेरलंकारात्र भिवत इत्यर्थः ॥

१. 'मत्र' का॰ प्र॰. २. 'चेत:प्रसाद' स्यात्. ३. 'स्तद्दान' का॰ प्र॰. ४. 'श्र्वे' स्यात् ५. 'केरिति' मूळानुसारी.

भथ तथाविषवर्णनीयवस्तुपरम्, तदा गुणीभूतव्यक्तचस्येति नालं-कारः॥ रसवत्त्रेयस्व्यूर्जस्विभावसमाहितानि गुणीभूतव्यक्तचमकारा एव ॥ आज्ञीस्तु प्रियोक्तिमात्रं भावज्ञापनेन गुणीभूतव्यक्कचस्य

अय यत्र ऋद्विमद्वस्तु संभवदेव वर्णयिष्यते तत्रोदात्तं भविष्यतीत्याशक्क्याह—स्वभावोः क्तेवेति । किं च । यदि ऋद्विमद्वस्तुवर्णनमलंकारस्तदा ऋद्विरहितवस्तुवर्णनमप्यलंकारं कश्चित्प्रसजतीति । महापुरुषवर्णनारूपमिति । यदाह—'महतां चोपलक्षणम्' इति । यथा-- 'तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी । निवसन्बाहुसहायश्रकार रक्षःक्षयं रामः ॥' रामो हि पितुन्जनमनुतिष्ठत्रयपराक्रमादिधर्मयोगादुत्साहयोगाच वीर-रसवानेवेति रसध्वनिरेवायम् ॥ ननु उपलक्षणमङ्गभावोऽर्थोदुपलक्षणीयेऽर्थे । तत्रश्चोप-लक्षणीभृतस्य रामचरितस्य वाक्यार्थीभावाभावादङ्गत्वमेव । दण्डकारण्योत्कर्षप्रतिपत्तिर्हि वाक्यार्थः सैव प्रधानं ततः कथं ध्वनिविषयतेत्याशक्याह—अथेति । गुणीभृतव्य-इग्रकारा प्रवेति । मध्यमकाव्यप्रभेदविषयत्वेन ये प्रतिपादिताः। आशीस्त्वित । आशासनमत्राप्तत्राप्तीच्छारूपमाशीः प्रयोक्तधर्मः । अथ वा आशास्यमानो योऽलावथीऽन-र्थप्राप्त्यनथौंपरमात्मकः स एव प्राप्तकालतयाभ्यनुज्ञात आशीर्विषयत्वादाशीरिति । तत्र पक्षद्वयेऽपि स्नेहाभावे लोकव्यवहारमात्रानुसरणार्थत्वेनाशीर्यदि प्रयुज्यते तदा 'गतोऽस्त-मर्कः' इत्यादिवद्वार्तावर्णनमात्रत्वाह्रापेतैवालंकारतेत्याह—प्रियोक्तिमात्रमिति । सह-दयानां किमप्येतिदिति चमत्काराभावादित्यर्थः ॥ अथ म्रेहातिशयेनोच्यते, तदा ध्वने-विषय: । तथा हि कथित्कर्सीचत्म्नेहनिर्भरहृद्यतया आशिषं प्रयुद्गे तत्र च तस्य चेतो-वृत्तिविशेषः जेहात्मा रतिभावविशेषरूप आशीर्द्वारेण प्रतीयत इति भावध्वनिरेवायम् । यथा—'अस्मिज्ञहीहि मुहृदि प्रणयाभ्यसूयामाश्विष्य गाढममुनानतमादरेण । विन्श्यं महानिब घनः समयेऽभिवर्षत्रानन्दर्जन्यनवारिभिरुक्षतु त्वाम् ॥' क्योधिन्मैत्रीस्यर्थे पिशुनजनानुप्रवेशनविर्च्छार्यः(?) कृते सति कर्स्याचन्नायकस्य तन्त्रेहदार्व्यसंपादनाये-यमुक्तिः । अत्र च सीहदमप्यर्थप्राप्तिरूपं मैत्रीसबन्धस्य प्रवर्धमाननयोपनिबद्धम् । जहीहीति आश्विष्येति च प्रार्थना पैश्वम्यन्ती । उक्षन्विति प्राप्तकालतायां पैश्वमी । तेनात्राशास्यमानस्य मैत्रीसंवन्धस्योपनिबन्धो न त्वप्राप्तप्राप्तीच्छात्मिका आशिषः। तथा— 'मदान्यमात्रज्ञविभिन्नशाला इतप्रवीराद्भनर्भातपाराः । त्वत्तेजसा दग्धसमस्तलीला द्विषां पुरी: पस्यतु राजलोकः ॥' अत्र शत्रुनगरीयिनाशोपनिवन्धद्वारेणानथीपरमस्य दर्शितत्वा-दाशास्यमानार्थोपनिबन्ध एव ॥ निन्वदं भूयादिरोवमात्मिकायाः प्रयोक्तुधर्मत्वेनावस्थि-ताया आशिषोऽत्रोपदर्शनम् । तथा ह्येवंविधा शत्रुनगरी राजलोको दश्यादिति नाय-मत्रार्थः संपन्नत्वादेतस्यार्थस्य किंतु तथाविधानां शत्रुनगरीणां दर्शनमत्र प्राप्तकालतया-

<sup>9. &#</sup>x27;विच्छायीकु' स्यात्. २.-३. लोटो लकारस्य पश्चमीनामाभिषेयत्वं स्यात्.

विषयः । मत्यनीकं च प्रतीयमानोत्रेक्षाप्रकार एवेति नालंकारान्तरतया वाच्यम् ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारचृष्टामणिसंइस्वोपङ्गकाव्यानुशासनक्तौ शब्दार्थालंकारवर्णनः षष्टोऽध्यायः।

#### सप्तमोऽध्यायः ।

इह च काव्यं नायकादिप्रतिबद्धं भवतीति नायकादिलक्षणमुच्यते । तत्र ताबदुत्तममध्यमाधमभेदेन पुंसां स्त्रीणां च तिस्रः प्रकृतयो भवन्ति । तत्र केवल्रगुणमय्युत्तमा । स्वल्पदोषा बहुगुणा मध्यमा । दोषवत्यधमा । तत्राधमप्रकृतयो नायकयोरनुचरा विटचेटीविदृषकादयो भवन्ति । उत्तम-मध्यमप्रकृतियुक्तस्तु—

## समग्रगुणः कथाच्यापी नायकः।

समय्राणो नेतृत्वादिगुणयोगी वक्ष्यमाणशोभान्वितश्च । तत्र नेतृत्वा-दिगुणबाहुत्यात् मध्यमप्रकृताविष समय्रगुणता ।

भ्यनुक्तायते । अत्रापि शत्रुविनाशलक्षणविभावद्वारेण हर्षात्मनो भावस्योपनिबन्धात्पूर्व-वद्भावध्वनिरेवेति । तदाह—भावक्कापनेनेति । प्रत्यनीकमिति । अनीकप्रतिनि-धितुल्यन्वात्प्रत्यनीकम् । यथानीकेऽभियोज्ये तत्प्रतिनिधिभूतमपरं मृहतया केनिवद-भियुज्यते तथेह प्रतियोगिनि विजये नदीयोऽन्यो विजीयत इल्पर्थः । तथा चाह— 'प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकर्तु तिरस्क्रिया । या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्य-नीकं तदुच्यते ॥' यथा—'त्वं विनिर्जितमनोभवस्पः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पक्षभियुगपदेव शर्रस्तां ताडयत्यनुशयादेथ कामः ॥' तां त्वय्यनुरक्तां मनोभवशरैस्ता-ज्यतीति वास्तवोऽर्थः । तत्र च मनोभवस्य त्वद्र्पेण विनिर्जितत्यायोऽसावनुशयः स कारणन्वेनोत्प्रेक्षित इन्युत्प्रेक्षा । सा च प्रतीयमाना इवादिशब्दाप्रयोगात् ॥ जातिगतिरीति-वृत्तिच्छायामुद्रोक्तियुक्तिभणितिगुम्फनाशय्यापीति वाक्ये वाक्याप्येयोप्रक्ष्यगेयाभिने-यानि शब्दालंकाराः संभवप्रत्यक्षागमोपमानार्या पत्यभावलक्षणाक्षार्थालंकारा ये भोजरा-जेन प्रतिपादितास्ते केनिबदुक्तेष्वेवान्तर्भवन्ति । केचिक कंचनापि चमत्कारं नावहन्ति, केचिक ये काव्यशरीरस्वभावा एवेति न सृत्रिताः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके पष्टोऽध्यायः ॥

१. 'दिव कामः' का॰ प्र०. २. 'भवः' स्यात्.

नेतृगुणाश्चेमे---

'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः ।

रक्तलोकः शुचिर्वाग्ग्मी व्यूदवंशः स्थिरो युवा ॥

बुद्धचुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ।

शूरो रदश्य तेजली शास्त्रचक्षश्च धार्मिकः ॥'

कथाप्रबन्धस्तद्यापी । नयति व्यामोति इतिवृत्तं फलं चेति नायकः ।

तस्य सात्विकान्गुणानाह—

भोभाविलासमधुरल्लितमाधुर्यस्थैर्यगाम्भीर्यौदार्यतेजांस्यष्टौ स-म्बजास्तद्भुणाः ।

सत्त्वं देहविकारस्तसाज्जाताः।

क्रमेण लक्षयति---

दाक्ष्यशौर्योत्साइनीचजुगुप्सोत्तमस्पर्धागमिका श्लोभा।

यतः शरीरविकाराद्दाक्ष्यादि गम्यते सा शोभेत्यर्थः ।

दाक्ष्यं यथा---

'स्फूर्जद्वज्रसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यप्रतो

रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः ।

शुण्डारः कल्रभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक-

खिसनाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भगं च तत्॥'

## शौर्य यथा---

'सरेण खण्डिताशेषगात्रेण रणमूर्धनि । रामव्याजेन लोकेषु शौर्यमुत्सारितं नृणाम् ॥'

### उत्साहो यथा--

'मूर्घा नाम्बवतोऽभिवाद्य चरणावाप्टच्छ्य सेनापती-नाश्वास्याश्चमुखान्मुहुः प्रियसखान्त्रेष्यान्समादिश्य च ।

आरम्भं जगृहे महेन्द्रशिखरादम्मोनिधेर्लक्तने

रंहसी रघुनाथपादरजसामुचैः सरन्मारुतिः॥

नीचजुगुप्सा यथा—

'उत्तालताडकोत्पातदर्शनोऽप्यप्रकम्पितः । भयुक्तस्तस्माथाय स्रेणेन विचिकित्सति ॥'

उत्तमस्पर्धा यथा--

'एतां पश्य पुरस्तटीमिह किल कीडाकिरातो हरः कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः। इत्याकण्ये कथाद्धतं हिमनिघावद्रौ सुभदापते-र्मन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोर्दण्डयोर्मण्डनम्॥' धीरे गतिदृष्टी सस्मितं वची विलासः। यथा—

> 'दृष्टिम्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिर्घरित्रीम् । कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां द्धानो वीरो रसः किमयमेत्यत दर्प एव ॥'

मृदुश्कारचेष्टा छलितम्।

यथा—

'कश्चित्कराभ्यामुपगृढनालमालोलपत्राभिद्दतिद्वरेफम् । रजोभिरन्तःपरिवेषवन्धि लीलारविन्दं अमयांचकार ॥' सोभेऽप्यनुरुषणं माधुर्यम् ।

महत्यिप युद्धनियुद्धव्यायामादौ क्षोभहेतौ अनुल्बणत्वं मधुरा नेष्टा माधुर्यम् । यथा—

> 'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुपि स्मरसेरं गण्डोङ्कमरपुलकं वक्रकमलम् । मुद्दुः पश्यञ्श्रुण्वन्रजनिचरसेनाकलकलं जटाजूटप्रन्थि द्रदयति रघूणां परिवृदः ॥'

१. 'सस्पपि' स्पात्,

विद्रेडप्यचलं स्थैर्यम् ।

सत्यपि विन्न उद्यमादपश्रंशः स्पैर्यम् । यथा---

'यथा यथा समारम्भो दैवात्सिद्धिं न गच्छति । तथा तथाधिकोत्साहो धीराणां हृदि वर्धते ॥'

इर्षादिविकाराज्यलम्भकुद्गाम्भीर्यम् ।

यस्य प्रभावाद्वहिईर्षकोघादीनां विकारा दृष्टिविकासरागादयो नोपछ-

भ्यन्ते तन्निस्तिमितदेहस्तभावं गाम्भीर्यम् । यथा---

'आहृतस्याभिनेकाय विसृष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य खल्पोऽप्याकारविभमः ॥'

स्वपरेषु दानाभ्युपपत्तिसंभाषणान्यौदार्यम् ।

अभ्युपपत्तिः परित्राणाद्यश्चिनोऽङ्गीकरणम् । परजनविषयं दानादि चेष्टा-त्मकमेवौदार्यम् । त्वमदृणं तु दृष्टान्तार्थम् । स्वेष्विव परेष्वपीत्यर्थः ।

दानं यथा--

'शिरामुसैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमिस्त । तृप्तिं न पश्यामि तवैव तावर्तिक भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मान् ॥' अम्युपपत्तिर्यथा—

> 'एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् । ब्रूत केनात्र वः कार्यमनास्था बाद्मवस्तुषु ॥'

संभाषणं यथा--

'उत्पत्तिर्जमदग्नितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरुः

शौर्य यत्तु न तद्गिरां पथि ननु व्यक्तं यतः कर्मभिः।

त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्यीजदानाविधः

सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम् ॥'

पराधिक्षेपाद्यसहनं तेजः।

पराच्छत्रोर्ने तु गुरोर्मित्रादेर्वाधिक्षेपापमानादेरसहनं तेजः । यथा-

'ब्रूत नूतनकूष्माण्डफलानां किं मवन्त्यमी। अङ्गुलीदर्शनाद्येन न जीवन्ति मनस्विनः॥' नायकमेदानाह-

धीरोदात्तललितशान्तोद्धतभेदात्स चक्ट्यी।

स इति नायकः । धीरशब्दः प्रत्येकमिसंबध्यते । तेन धीरोदाचः,

धीरललितः, धीरशान्तः, धीरोद्धत इति ।

दक्षिणधृष्टानुक्लक्षाठभेदादेकैकश्रतुर्धा ।

एते शृङ्काररसाश्रयिणो मेदाः । इति षोडश भेदा नायकस्य ।

धीरोदात्तादीं हक्षयति---

गूढगर्वः स्थिरो धीरः क्षमावान् अविकत्थनः महासत्त्वो दढ-व्रतो धीरोदात्तः।

गूढगर्वो विनयच्छन्नावलेपः । अविकत्थनोऽनात्मश्लाघापरः । महासत्त्वः क्रोधाद्यनभिभृतान्तःसत्त्वः । दृढन्नतोऽङ्गीकृतनिर्वोहकः । यथा—रामादिः ।

कलासक्तः सुखी शृङ्गारी मृदुर् निश्चिन्तो धीरललितः।

कलासु गीताद्यास्वासक्तः । सुली भोगप्रवणः । शृङ्कारप्रधानः सुकुमा-राकारः । सचिवादिसंविहितयोगक्षेमत्वाचिन्तारहितः । यथा—वत्सराजः ।

विनयोपशमवान् धीरशान्तः।

यथा मालतीमाधव-मृच्छकटिकादौ---माधव-चारुदत्तादिः।

शूरो मत्सरी मायी विकत्थनश् छग्नवान् रौद्रोऽविक्रिपो थी-रोद्धतः।

मत्सरी असहनः । मन्नादिबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशको मायी । छद्म वश्चनमात्रम्। रौद्रश्चण्डः। अवलिप्तः शौर्यादिमदवान्। यथा--जामदस्य-रावणादिः।

> 'देवा धीरोद्धता ज्ञेयाः स्युधीरललिता नृपाः । सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीर्तितौ ॥

देवा धीरोद्धता इति । अत्र हि 'धीरोदात्तं जयित चिरतं रामनाम्रव विष्णोः' इलादेर्दर्शनाज्यनकप्रभृतीनां रामादीनां च न धीरललितत्वातुचितत्वमिति धीरललितत्वं राम्न एव वर्णनीयं नान्यस्य।सेनापत्यसाल्ययोधीरोदात्तत्वमेव।देनां धीरोद्धतत्वमेव।दि-

धीरप्रशान्ता विजेया त्राह्मणा वणिजस्तथा । इति चत्वार एवेह नायकाः समुदाहृताः ॥' इत्यन्तरश्लोकौ ।

अथ नायकस्य शृङ्गारित्वेऽवस्थामेदानाह— ज्येष्ठायामपि सहृदयो दक्षिणः।

कनिष्ठायां रक्तो ज्येष्ठायामपि समानहृदयो दाक्षिण्यशीलत्वाद्क्षिणः । यथा—

'प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो
रतकीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः ।
सविसम्भः कश्चित्कथयति च किंचित्परिजनो
न चाहं प्रत्येमि प्रियसस्ति किमप्यस्य विकृतम् ॥'
व्यक्तापराघो धृष्टः ।
यथा—

'ह्यासालक्ष्म ल्लाटपट्टमिनः केयूरमुद्रा गले वक्रे कजलकालिमा नयनयोस्ताम्ब्लरागोऽपरः । दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातिश्चरं प्रेयसो लीलातामरसोदरे मृगदृशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥'

जादीनां भीरप्रशान्तत्वमेवेलेवं परं व्याख्येयम् । भीरोद्धतादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपि-ताबस्थामिषायिनो बत्सवृषमहोक्षादिवश्च जात्या कश्चिदवस्थितरूपो भीरोद्धतादिरस्ति । तस्ये हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेकरूपाभिषानमसंगतमेव स्यात् । जातेरनपाथित्वात् । तथा व भवभूतिना एक एव जामदभ्यः 'कैलासोद्धारसार—' इत्यादिभी रामादीन् प्रति प्रथमं वीरोद्धतत्वेन, पुनः 'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूयते' इत्यादिना रावणं प्रति भीरोद्धातत्वेन, 'पुण्या ब्राह्मणजातिः—' इत्यादिभिश्च भीरशान्तत्वेनोपवर्णितः । न वाबस्यान्तरामिषानमजुनितम् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासक्त्वादेख्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासक्त्वादेख्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासक्त्वादेख्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासक्त्वादेख्यवस्थान्तरोपाद्यानमन्याय्यम् । यथोदाक्ताभिमतस्य रामस्य छद्मना वालिवधादमहासक्त्वत्या स्वावस्थापित्याय इति । वस्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पृवी प्रत्यन्यया इत इति निल्नसा-पेक्षत्वेनाविभावानुपाक्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गक्तिनोरप्यविरुद्धमिति । अन्तरभूते-

१. 'भूतये' का • प्र •. २. 'न्तरापेक्षवा' स्यान्.

# एकभार्योऽनुकुछः।

यथा--

'इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवृष्टिर्नयनयो-

रसावस्थाः स्पर्शो वपुषि बहुछश्चन्दनरसः ।

अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः

किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरद्दः ॥'

गृहापराधः शवः।

यथा-- 'एकत्रासनसंगते त्रियतमे-' इति ।

नायकविजेयं प्रतिनायकमाह —

व्यसनी पापकृत्वुव्धः स्तव्धो धीरोद्धतः प्रतिनायकः ।

यथा--रामयुधिष्ठिरयो रावणदुर्योघनौ ।

नायिकालक्षणमाह---

तद्भुणा स्वपरसामान्या नायिका त्रेधा।

तद्भुणा यथोक्तसंभविनायकगुणयोगिनी नायिका । सा च सकीया,

परकीया, सामान्या, चेति त्रेघा ।

खसीलक्षणमाह--

स्वयमुढा शीलादिमती स्वा।

आदिग्रहणादार्जवलजागृहाचारनैपुण्यादिपरिग्रहः ।

शीलं यथा--

'कुलबालियाए पेच्छह जोबणलायण्णविब्भमविलासा।

पबसन्ति व पबसिए एन्ति व पिए घरम इन्ति ॥'

वयःकीश्रलाभ्यां ग्रुग्धा मध्या मीढेति सा त्रेधा ।

वयः शरीरावस्थाविशेषः, कौशलं कामोपचारनैपुण्यम् , ताभ्यां सुग्धा । एवं मध्या प्रौढा चेति ।

 <sup>&#</sup>x27;कुलबालिकायाः प्रेक्षच्यं गीवनलावण्यविश्रमविलासाः ।
 प्रविद्यन्तीव प्रवसिते खागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥' [इति च्छाया].

तत्र वयसा मुग्धा यथा---

'दोर्म् व्यविस्त्रितस्तनमुरः सिद्यत्कटाक्षे हशौ किंचित्ताण्डवपण्डिते स्मितसुधासिकोक्तिषु अूलते । चेतः कन्दलितं सारव्यतिकरैलीवण्यमङ्गेधृतं तन्वङ्गचास्तरुणिझि सपेति शनैरन्येव काचिद्रतिः॥'

कौरालेन यथा--

'उदितो रसादमथ वेपशुमत्सुहशोभिमर्तृविधुरं त्रपया । वपुरादरातिशयशंसि पुरः प्रतिपत्तिमूढमपि बाढमभूत ॥'

वयसा मध्या यथा---

'तरन्तीवाङ्गानि स्ललदमललावण्यजलधौ प्रथिमः प्रागल्भ्यं स्तनजधनमुन्मुद्रयति च । हशोलीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता-महो सारङ्गाक्ष्यास्तरुणिमनि गादः परिचयः ॥'

कौशलेन यथा---

'स्वेदाम्भःकणिकाचितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे विसम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरे कम्पे च वृद्धि गते । दुर्वारस्परिनर्भरेऽपि हृदये नैवाभियुक्तः प्रिय-स्तन्वङ्गचा हठकेशकर्षणधनश्लेषामृते छुब्धया ॥' वयसा प्रौढा यथा—

'नितम्बो मन्दलं जनयति गुरुत्वाद्भृतगते-महत्त्वादुद्भृत्तः स्तनकलशभारः शमयति । विकासिन्या कान्त्या प्रकटयति रूपं मुखशशी ममाङ्गानीमानि प्रसममिसारे हि रिपवः ॥'

काविति । अन्तरे मध्ये वक्तव्यशेषाभिषायकौ श्लोकावन्तरश्लोकौ। ययसा मुग्धेति । वयसासंपूर्णेलर्थः । एवं कौशलेनापि । ययसा मध्येति । किंनिदसंपूर्णेलर्थः । ययसा कौशलेन यथा---

'उद्भृतैर्निभृतमेकमनेकैश्छेदवन्मृगदृश्चमिरामैः। श्रृयते सा मणितं कलकाश्चीनृपुरध्यनिभिरक्षतमेव॥'

धीराधीराधीराधीराभेदादन्त्ये त्रेधा।

अन्त्ये मध्याप्रौढे । त्रेघा घीरामध्या, घीराघीरामध्या, अधीरामध्या । एवं प्रौढापि त्रेघा ।

षोढापि ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्वादशघा । यध्यामीढयोः प्रत्येकं त्रि-भेदत्वम् ।

षड्विषापि ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाङ्कादशघा स्वस्ती भवति । तत्र प्रथममूढा ज्येष्ठा । पश्चादृढा कनिष्ठा ।

अथासां कोधचेष्टामाह—

सीत्प्रासवकोक्त्या सवाष्पया वाक्पारुष्येण कोधिन्यो मध्या-धीराद्याः।

मध्याधीराद्यास्तिस्रोऽपि यथासंख्यं सोत्पासवकोत्त्यादिभिः कोषं कुर्वन्ति ।

तत्र सोत्रासवकोत्त्या धीरामध्या यथा---

'न खड़ वयममुज्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम् । त्रज विटपममुं ददस्व तस्य

भवतु यतः सहशोश्चिराय योगः ॥' सबाष्यया सोत्पासवकोक्त्या धीराधीरा यथा—'बाले नाथ-' इति ।

वाक्पारुष्येणाधीरा यथा--

'धिक्यां कि समुपेत्य चुम्बसि बलानिर्लज्ज लज्जा क ते वस्तान्तं शठ मुख्य मुख्य शपथैः किं धूर्त निर्वाधसे । लिन्नाहं तव रात्रिजागरतया तामेव या च प्रियां निर्माल्योज्झितपुष्पदाननिकरे का षट्टदानां रतिः ॥'

# जपचारावहित्थाभ्यामानुकूल्यादासीन्याभ्यां संतर्जनघाताभ्यां भोढाधीराद्याः ।

मौढाधीराद्यास्तिस्रोऽपि यथासंख्यमुपचारावहित्थाविद्विकत्रयेण को-धिन्यो भवन्ति ।

तत्र धीरा प्रौढा सोपचारा यथा-

'एकत्रासनसंगितः परिहृता प्रत्युद्धमाह्रग्त-स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाक्षेषोऽपि मंविष्नितः । आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके कान्तं प्रत्युपचारतश्चेतुरयो कोषः कृतार्थीकृतः ॥'

### सैव सावहित्था यथा---

'वरं भूभङ्गास्ते प्रकटितगुरुकोधिवभवा वरं सोपालस्भाः प्रणयमधुरा गद्भदिगिरः । वरं मानो येन प्रसभजनितोऽनादग्विधि-र्न गूढान्तःकोषा कठिनहृद्ये संवृतिरियम् ॥'

मौढा धीराधीरानुकूला यथा--

'यत्पाणिर्न निवारितो निवसनमन्धि समुद्रन्थयः नभूभेदो न कृतो मनागिष मुहुर्यत्वण्ड्यमानेऽधरे । यन्निःशङ्कमिहापितं वपुरहो पत्युः ममालिङ्गेन मानिन्या कथितोऽनुकृलिविधना तेनैव मन्युर्महान् ॥'

#### सैवोदासीना यथा---

'आयस्ता कलहं पुरेव कुरुते न संमते वाससी भम्भूरतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशमहे । अज्ञान्यर्थयति खयं भवति नो वामा हटालिङ्गने तन्व्या शिक्षित एष संप्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥'

५. 'चतुरया' स्यात्,

प्रौदाधीरा संतर्जनेन यथा-

'तथाम्दस्माकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं ततोऽनु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा । इदानीं त्वं नाथो वयमपि कलत्रं किमपरं मयाप्तं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम् ॥'

सैव साघाता यथा—-'कोपात्कोमलबाहुलोल–' इति । परस्रीलक्षणमाह—

परोढा परस्त्री कन्या च ।

परेणोढा परस्य स्त्री परस्त्री। सा च नाङ्गिनि रसे उपकारिणीति

नास्याः प्रपञ्चः कृतः । ऊढेत्युपलक्षणम् । अवरुद्धापि परस्त्रीत्युच्यते ।

परोदा यथा-- 'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि-' इति ।

कन्या तु पित्राद्यायत्तत्वादनृदापि परस्री । यथा---

'दृष्टिः शैशवमण्डना प्रतिकलं प्रागल्भ्यमभ्यस्यते

पूर्वीकारमुरस्तथापि कुँलयोः शोभां नवामीहते ।

नो धत्ते गुरुतां तथाप्युपचिताभोगा नितम्बस्थली

तन्व्याः स्वीकृतमन्मथं विजयते नेत्रैकपेयं वपुः ॥

सामान्यां लक्षयति---

गणिका सामान्या।

कलाप्रागलभ्यधीत्यीम्यां गणयति कलयति गणिका सामान्या सगुणस्य निर्गुणस्य च साधारणी केवलधनलोभालम्बनेन कृत्रिमप्रेमत्वात् । यथा—

'गाढालिङ्गनपीडितस्तनतटं खिद्यत्कपोलस्थलं

संद्रष्टाधरमुक्तसीत्कृतलसद्भूआन्तनृत्यत्करम् । चाटुप्रायवचोविचित्रभणितं घातै रुतैश्चाङ्कितं

वेशानां धृतिधाम पुष्पधनुषः प्रामोति धन्यो रतम् ॥'

. स्वपरस्त्रीणामवस्था आह—

स्वाधीनपतिका मोषितभर्तृका खण्डिता कलहान्तरिता वास-

१. 'कुचयोः' स्यात्,

कसज्जा विरहोत्कण्डिता विमल्डक्या अभिसारिका चेति स्वस्ती-णामष्टावस्थाः।

रतिगुणाकृष्टत्वेन पार्श्वस्थितत्वात्स्वाधीन आयत्तः पतिर्यस्याः सा

'सालोप चिय सूरे घरिणी घरसामियस्स घितूण । णेच्छन्तस्स ये चलणे घुयइ इसन्ती इसन्तस्स ॥' इति । कार्याय मोषितो देशान्तरं गतो भती यस्याः सा तथा । यथा— 'श्वासा बाष्यज्ञळं गिरः सकरुणा मार्गे च नेत्रार्पणं

केनेदं न कृतं प्रियस्य विरहे कस्यासवो निर्गताः । सस्येवं यदि नास्मि तेन कलिता पान्यः कथं प्रोषितः

प्राणाः संप्रति मे कल्क्समिलनास्तिष्ठन्तु वा यान्तु वा ॥'

वनितान्तरव्यासङ्गादनागते प्रिये दुःलसंतप्ता खण्डिता । यथा--

'नवनस्वपदमङ्कं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि मुहुरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम् । मतिदिशमपरस्त्रीसङ्कशंसी विसर्प-जवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीत्रम् ॥'

ईर्ध्याकल्हेन निष्कान्तभर्तृकत्वात्तत्संगमधुलेनान्तरिता कल्हान्त-रिता । यथा---

> 'निःश्वासा बदनं दहन्ति इदयं निर्मूलसुन्मूल्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नैक्तंदिनं रुगते । अक्नं शोषसुपैति पादपतितः प्रेयांख्योपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य दियते मानं वयं कारिताः ॥'

 <sup>&#</sup>x27;सालोके एव सूर्वे गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा । अनिच्छतस्य चरणे धावति इसन्ती इसतः ॥' [इति च्छाया.]
 'वि पाए' इति पाठे 'अपि पादो' इत्यर्थः. ३. 'नक्तंदिवं' स्थात.

'परिपाट्यां फलार्थे वा नवे प्रसव एव वा । दुः ले वैव प्रमोदे च षडेते बद्धकाः स्मृताः ॥ उचिते वासके स्वीणामृतुकाले तु वा बुधैः । द्वेष्याणामय वेष्टानां कर्तव्यमुपसर्पणम् ॥'

इति नयेन वासके रतिसंभोगळाळसतयाङ्गरागादिना सज्जा प्रगुणा वासकसज्जा। यथा—

'तरुपकल्पनविधेरनन्तरं भर्तृमार्गमवलोकते मुहुः । दर्पणेक्षणमुदीक्षते वपुर्हर्षभूषणमनिन्द्यभूषणा ॥' प्रियमन्या चिरयति भर्तरि विरहोत्कण्ठिता । यथा—

'अन्यत्र वजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादक्षुह-द्यो मां नेच्छति नागतश्च स हहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः ।

इत्यल्पेतरकल्पनाकविलतस्नान्ता निशान्तान्तरे बाळा वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नामोति निद्रां निशि ॥' दृतीमुलेन स्वयं वा संकेतं कृत्वा केनापि कारणेन विश्वता विम-स्रुक्या । यथा—

प्रौढेति । संपूर्णेल्यर्थः । परिपाट्यामिति । परिपाटियं व किपतानुपूर्वं । अस्या एकेन दिनेन वारः अस्या द्वाभ्यामित्यादिः ॥ तदपवादमाह—फलार्थे इति । ऋताविति यावत् । नव इति । नवत्वे प्रसवे वृत्ते चिरावरहिलम्नां सुलयितुम् । दुः के तदीयबन्धुव्यापत्त्यादौ दुः किता आश्वसनीयेति । प्रमोद इति । तदीयपुत्रोत्सवादौ । उत्सवो हि माननीय इत्युक्तम् । वासयन्ति तत्र स्थाने रात्रिमिति वासका रात्र्युचिताः कामोपचाराः। फलार्थं इत्यस्य हेतोः सन्वापवादकत्वं दर्शयितुं धर्मवृत्तिना राज्ञा परिपाव्या दुर्भगापि सेव्येति च निरूपयितुमाह—उचिते वासके इति । आर्तवकालो हि भूयानिष फलतः परिमितीभवति । यथोक्तम्—'ऋतः बोडना तेऽत्राद्याश्वतको दशमात्पराः । त्रयोदन्नी च विन्द्याः स्युरयुग्माः कन्यकोद्भवाः । पद्यप्टमी च दशमी द्वाभ्यां वर्णेश्व साथिका । युग्मा पुत्राय रात्रिः स्थात्' इति । तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवर्णनम् । पुत्रश्व साथिका । युग्मा पुत्राय रात्रिः स्थात्' इति । तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवर्णनम् । पुत्रश्व साथिका । युगमा पुत्राय रात्रिः स्थात्' इति । तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवर्णनम् । पुत्रश्व

 <sup>&#</sup>x27;अनेककार्यव्यासङ्गाचस्या नागच्छति प्रियः । तस्यानुगमदुःसार्ता विरहोत्कण्डिताः भवेत् ॥' इति अरतसंवादात् 'कार्यासत्त्या' इति अवेत्.

'तत्संकेतगृहं प्रियेण कथितं संपेष्य दृतीं स्वयं
तच्छून्यं सुचिरं निषेय्य सुदृशा पश्चाच भग्नाशया ।
स्थानोपासनसूचनाय विगल्सान्द्राञ्जनैरश्रुभिर्भूमावक्षरमालिकेव लिखिता दीर्घ रुदत्या शनैः ॥'
अभिसरत्यभिसारयति वा कामातै कान्तमित्यभिसारिका । यथा—
'उरिस निहितस्तारो हारः कृता जघने घने
कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिनूपुरौ ।
प्रियमभिसरस्येवं सुग्धे त्वमाहतिङिण्डिमा
यदि किमपरं त्रासोद्वान्ता दिशो मुहुरीक्षसे ॥'

तथा--

'न च मेऽवगच्छति यथा छष्ठतां करुणां यथा च कुरुते स मिय । निपुणमथैनमभिगम्य वदेरभिदूति कांचिदिति संदिदिशे ॥' अन्वर्थ एवासां स्क्षणमित्याहत्य स्क्षणं न कृतम् । अन्त्यत्र्यवस्था परस्री ।

परिश्वयो तु कन्योढे । संकेतात्पूर्व विरहोत्कण्ठिते, पश्चाद्विद्वकादिना सहाभिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि कारणात्संकेतस्थानममाप्ते नायके विप्रकृष्ये इति ज्यवस्थतैवानयोरिति ।

नायिकानां प्रतिनायिकामाह— ईर्ष्याहेतुः सपत्नी प्रतिनायिका ।

यथा-रुक्मिण्याः सत्यभामा । दूत्यश्च नायिकानां लोकसिद्धा एवेति नोक्ताः ।

अथ स्रीणामलंकारानाह— सत्त्वजा विञ्चतिः स्रीणामलंकाराः ।

संवेदनरूपाठास्रतं यत्ततोऽन्यदेद्धर्मत्वेनैव स्थितं सत्त्वम् । यदाह— 'देहात्मकं भवेत्सत्त्वम्' इति । ततो जाताः सत्त्वजाः राजसतामसञ्चरी-रेष्वसंभवात् । चाण्डालीनामपि हि रूपलावण्यसंपदो दृश्यन्ते न तु चेष्टालंकारा इति । तासामिष वा भवन्तु । उत्तमतामेव सूचयन्ति । अलंकारा देहमात्रनिष्ठा न तु चित्तवृत्तिरूपाः । ते यौवने उद्गिक्ता दृश्यन्ते । बाल्येऽनुद्भित्रा वार्धके तिरोभूताः । यद्यपि च ते पुरुषस्यापि सन्ति, तथापि योषितां न एवालंकारा इति तद्गतत्वेनैव वर्णिताः ।

पुंसस्तूत्साहवृत्तान्त एव परोऽलंकारः । तथा च सर्वेष्वेव नायकभेदेषु धीरत्वमेव विशेषणतयोक्तम् । तदाच्छादितान्तु शृङ्गारादयो धीरललित इत्यादौ ।

अलंकाराश्च केचन कियात्मकाः केचिद्रुणसभावाः । कियात्मका अपि केचन प्राग्जन्माभ्यस्तरितमावमात्रेण सत्त्वोद्धद्वेन देहमात्रे सित भवित ते अङ्गजा इत्युच्यन्ते। अन्य त्वद्यतनजन्मसमुचितविभाववशस्फुटी-भवद्रितभावानुविद्धे देहे परिस्फुरन्ति ते स्वाभाविकाः। स्वसाद्रितभावात् हृदयगोचरीभूताद्भवन्तीति । तथाहि कस्याश्चित्रायिकायाः कश्चिदेव सभाववलाद्भवित अन्यस्या अन्यः कस्याश्चिद्वौ त्रयः इत्याद्यतोऽपि स्वाभाविकाः। भावहावहेलास्तु सर्वा एव सर्वास्वेव सत्त्वाधिकासूत्तमाङ्गनासु भवन्ति। तथा शोभादयः सप्त। एवमङ्गजाः स्वाभाविकाः कियात्मानः। शोभादयस्तु गुणात्मानः।

ते चायव्रजाः।

यनाजाताः कियात्मकाः । इच्छातो यनतस्ततो देहे कियेति पदार्थविदः । ततोऽन्येऽयनजाः ।

तान्क्रमेण लक्षयन्ति-

भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजा अल्पभूयोविकारात्मकाः। यद्यपि

'देहात्मकं भवेत्सत्त्वं सत्त्वाद्भावः समुत्थितः । भावात्समुत्थितो हावो हावाद्धेला समुत्थिता ॥' इति भरतवचनात्क्रभेणैतेषां हेतुभावः, तथापि परम्परया तीव्रतमसत्त्व-स्याङ्गस्यैव करणत्वादङ्गजा इत्युक्ताः । एवं च परस्परसमुत्थितत्वेऽप्यमी-

९, 'भवन्ति' स्यात्.

षामक्रजत्वमेव। तथा हि—कुमारीश्वरीरे प्रौढतरकुमार्यन्तरगतहेलावलोकने हावोद्भवो भावश्चेदुल्लासितपूर्वः। अन्यभानुभावस्यैवोद्भवः। एवं भावे-ऽपि दृष्टे हावो हेला वा। यदा तु हावावस्थोद्भिलपूर्वा परत्र च हेला दृश्यते तदा हेलातोऽपि हेला। एवं हावात् हावः, भावाद्भाव इत्यपि वाच्यम्। एवं परकीयभावादिसारणात्सरसकाव्यादेरपि हेलादीनां प्रयोगो भवतीति मन्तव्यम्। एतदन्योन्यसमुत्थितत्वं तत्राक्रस्थाल्पो विकारोऽन्तर्भतवासनात्मतया वर्तमानं रत्याख्यं भावं भावयन् सूचयन् भावः। यथा—

'दृष्टिः सालसतां विभाति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा श्रोत्रं प्रेषयति प्रवर्तितसस्वीसंभोगवार्तास्विष । पुंसामेकमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः॥'

बहुविकारात्मा भूतारकचिबुकभीवादेर्थमेः स्वचित्तवृत्ति परत्र जुहतीं ददतीं कुमारी हावयतीति हावः । सा चाद्यापि स्वयं रतेः प्रवोधं न मन्यते केवलं तत्संस्कारवलात्तथा विकारान्करोति येर्देष्टा तथा कल्पयति । यथा—

'सितं किंचिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः परिस्यन्दो बाचामभिनविवलासोक्तिसरसः । गतीनामारम्भः किंसलयित लीलापरिकरः स्पृश्चन्त्यास्तारुण्यं किमिव न हि रम्यं मृगदृशः ॥'

यदा तु रितवासनाशबोधात्तां प्रबुद्धां रितमिभमन्यते केवलं समुचि-तिवभावोपप्रहिवरहान्निर्विषयतया स्फुटीभावं न प्रपद्यते तदा तज्जनित-बहुतराङ्गविकारात्मा हेला हावस्य संबन्धिनी क्रिया प्रसरत्वावेगवाहि-त्वमित्यर्थः । वेगेन हि गच्छन् हेलतीत्युच्यते लोके इति । एवं चोद्भि-द्योद्भिद्य विश्राम्यन् हावः । स एव प्रसरणैकलभावो हेलेति । यथा— 'कुरजीवाङ्गानि—' इति । अत्र सन्तर्गतिरतिप्रबोधमात्रमुक्तं न त्वभिलाषशृक्कार इति मन्तव्यम् । तदेतद्वासणस्योपनयनमिव भविष्यत्पुरुषार्थसद्यपीठवन्धत्वेन योषितामा-मनन्ति ।

### छीलादयो दश साभाविकाः।

विशिष्टविभावलाभे रतौ सविषयत्वेन स्फुटीभूतायां तदुपबृंहणकृता देहिविकारा लीलाविलासविच्छित्तिविन्वोकविभ्रमिकिलिकिचितमोद्दायितकुट-मितलिलतविह्दतनामानः । एते च प्राप्तसंभोगेऽपाप्तसंभोगे च भवन्ति । शोभादयश्च सप्त वक्ष्यमाणाः प्राप्तसंभोगतायामेव ।

लीलादीन् लक्षयति-

बाग्वेषचेष्टितैः भियस्यानुकृतिलीला ।

प्रियगतानां वाग्वेषचेष्टानां प्रियबहुमानातिशयेन नत्वघट्टकरूपेणात्म-नियोजनमनुकृतिसीला ।

यथा--

'जें जं करेसि जं जं च जंपसे नह तुमं नियंसेसि । तं तमणुसिस्किरीए दियहो दियहो न संवडइ ॥'

स्थानादीनां वैशिष्ट्यं विलासः ।

स्थानमूर्धता । आदिशब्दादुपवेशनगमनइस्तभूनेत्रकर्मपरिग्रहः । तेषां वैशिष्टां विलासः । यथा—

> 'अत्रान्तरे किमपि बाग्विभवातिवृत्तं वैचित्र्यमुष्ठसितविश्रममायताक्ष्याः । तद्भूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य-माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ॥'

गर्वादल्पाकल्पन्यासः श्रोभाकृद्विच्छित्तः।

सौभाग्यगर्वादनादरेण कृतो माल्याच्छादनभूषणविलेपनरूपस्याल्पस्या-कल्पस्य न्यासः सौभाग्यमहिम्रा शोभाहेतुर्विच्छितिः । यथा—

 <sup>&#</sup>x27;यदात्करोषि यदाच जल्पसे यथा त्वं नियमयसि । तत्त्रदमुखीकुर्वे दिवसो दिवसो न संबर्धते ॥' [इति च्छाया.]

'स्निहिपिच्छकण्णऊरा जाया वाहस्स गविरी भमइ । मुचाहलरइयपसाहणाण मज्झे सवत्तीणम् ॥'

इष्ट्रेडप्यवज्ञा विव्वोकः।

सौभाग्यगर्वादिष्टेऽपि वस्तुन्यनादरो विञ्वोकः । यथा— 'निर्विभुज्य दशनच्छदं ततो वाचि मर्तुरवधीरणापरा । शैलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतुकम् ॥'

वागङ्गभूषणानां झत्यासी विश्रमः।

वचनेऽन्यथावक्तव्येऽन्यथाभाषणं हैस्तेवादातव्ये पादेनादानं रसनायाः कण्ठे न्यासः । यथा—

'चकार काचित्सितचन्दनाक्के काञ्चीकलापं खनभारपृष्ठे । प्रियं प्रति प्रेषितचित्तवृत्तिर्नितम्बविम्बे च बबन्ध हारम् ॥'

स्मितहसितहदितभयरोषगर्वदुःसश्रमाभिलाषसंकरः किलिकिः चितम् ।

सौभाग्यगर्वात्सितादीनां संकरः किलिकिचितम् । यथा— 'रितकीडाच्ते कथमपि समासाद्य समयं मया लब्धे तस्या कणितकलकण्ठार्धमधरे । कृतश्रूभङ्गासौ प्रकटितिवल्रक्षार्धरुदित-स्मितकुद्धोन्द्रान्तं पुनर्पि विद्ध्यान्मिय सुलम् ॥'

भियकयादी तद्भावभावनोत्था चेष्टा मोटायितम् । भियस्य कथायां दर्शने वा तद्भावभावनं तन्मयत्वं ततो योद्भता चेष्टा लीलादिका सा मदनाक्रपर्यन्ताक्रपर्यन्ताक्रमोटनान्मोटायितम् । यथा—

'सरदवथुनिमित्तं गूढमन्वेतुमस्याः

सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः।

 <sup>&#</sup>x27;शिखिपिच्छकर्णप्रा जाया व्याधस्य गर्विणी भ्रमित ।
 युक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपर्झानाम् ॥' [इति च्छाया.]

२. 'हस्तना' स्वान्,

हरति विनतपृष्ठोदमपीनस्तनामा
नतवलयितबाहुर्जृम्मितः साङ्गभङ्गः॥'
अधरादिम्रहाहुःखेऽपि हर्षः कुट्टमितम् ।
अधरस्तनकेशादीनां महणात् । पियतमेनेति शेषः । दुःखेऽपि हर्षः
सिवस । यथा—

कुट्टमितम् । यथा--

'ईषन्मीलितलोललोचनयुगं व्यावितिस्रृत्तं संदेष्टाधरवेदनाप्रलपितं मा मेति मन्दाक्षरम् । तन्वङ्गचाः सुरतावसानसमये दृष्टं मया यन्मुखं स्वेदाद्रीकृतपाण्डुगण्डपुलकं तत्केन विस्मार्थते ॥' मस्रणोऽङ्गन्यासो ललिनम् ।

अङ्गानां इस्तपादश्रूनेत्राधरादीनां मसणः सुकुमारो विन्यासो छिछतम्। यथा—

> 'सञ्जूभक्तं करिकसलयावर्जनरालपन्ती सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याञ्चलेन । विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वरपाते-निःसंगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥'

कर्तव्यवशादायते एव इस्तादिकर्मणि यद्वैचित्र्यं स विलासः । यत्र तु बाबव्यापारयोग एव न कश्चिदस्ति नादातव्यबुद्धिरथ च सुकुमारकरादिव्यापारणं तल्ललितम् । अन्ये तु 'लड विलासे' इति पाठं प्रमाणयन्तो विलासमेव सातिशयं ललितसंज्ञमाहुः ।

व्याजादेः प्राप्तकालस्याप्यवचनं विद्वतम् ।

व्याजो मौग्ध्यादिप्रख्यापनाशयः । आदिप्रहणान्मौर्ख्यलज्जादिपरि-प्रहः । ततो भाषणावसरेऽप्यभाषणं विहृतम् । यथा---

'पत्युः शिरश्चनद्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् । सा रक्षयित्वा चरणौ कृताशीर्मात्येन तां निर्वचनं जघान ॥'

राक्षां मुख्यं फलम् । यथाह—'प्रजायै गृहमेधिनाम्' इति ॥ अनेनेति । अलक्तकोपर-

केचिद्वात्यकौमारयौवनसाधारणविहारविशेषं क्रीडितम् । कीडितमेव च प्रियतमविषयं केछिं चाछंकारावाहुः । यथा—

'मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च । रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां कीडारसं निर्विश्वतीव बाल्ये ॥' 'व्यपोहितं लोचनतो मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोञ्चतपीवरस्तनी ॥'

शोभादयः सप्तायनजाः।

शोभाकान्तिदीप्तिमाधुर्यभैयौँदार्यप्रागल्भ्यनामानः सप्तालंकारा अय-

क्रमेण लक्षयति-

रूपयोवनलावण्यैः पुंभोगोपबृहितैर्मन्दमध्यतीत्राङ्गच्छाया श्रोभा कान्तिदीप्तिश्र ।

तान्येव रूपादीनि पुरुषेणोपभुज्यमानानि छायान्तरं श्रयन्तीति सा छाया मन्दमध्यतीवत्वं क्रमेण संभोगपरिशीलनादाश्रयन्ती शोभा कान्ति-दीप्तिश्च भवति ।

शोभा यथा--

'करिकसल्लयं धूत्वा घूत्वा विमार्गति वाससी क्षिपति सुमनोमालाशेषं प्रदीपशिखां प्रति । स्थगयति मुहुः पत्युर्नेत्रे विहस्य स्माकुला सुरतविरतौ रम्या तन्वी मुहुमुहुरीक्षितुः ॥'

कान्तिर्यथा---

'उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा भृत्वा चान्येन वासो विगलितकवरीकेशमंसं वहन्त्याः।

क्तस्य हि चन्द्रमसि परं भागस्यभः । अनवरतपादपतनप्रसादनैर्विना न पत्युर्झटिति यथे-ष्टानुवर्तिन्या भाव्यमिति बोपदेशः । शिरोविश्वता च या चन्द्रकला तामपि परिभवेति सपक्रीलोकविजय उक्तः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके सप्तमोऽध्यायः ।

भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतमीतिना शौरिणा वः शय्यामालिक्च्य नीतं वपुरलसलेसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥' दीप्तिर्यथा—

'आलोलामलकावलीं विल्लितां विश्रचलकुण्डलं किंचिन्मृष्टविशेषकं तनुतरैः खेदाम्बुनः शीकरैः। तन्त्र्या यत्सुरतान्तकान्तनयनं वक्रं रतिन्यत्यये तत्त्वां पातु चिराय किं हरिहरस्कन्दादिभिर्दैवतैः॥' चेष्टामसृणत्वं माधुर्यम्।

ललितेषु त्रीडादिपु यथा मसणत्वं चेष्टायास्तथा दीक्षेष्विप कोधादिषु यत्तन्माधुर्यम् । यथा—

> 'कृतो दूरादेव स्मितमधुरमभ्युद्गमिविधिः शिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमत्यानितमितिः । न दृष्टेः शैथिल्यं मिलितमिति चेतो दहति मे निगृदान्तःकोषा कठिनहृदये संवृतिरियम् ॥'

अचापलाविकत्थनत्वे धैर्यम् । चापलानुपहतत्वमात्मगुणानाख्यानं च धैर्यम् । यथा—

'ज्वलतु गगने रात्री रात्रावखण्डकलः शशी दहतु मदनः किं वा मृत्योः परेण विधास्यति । मम तु दियतः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया कुलममलिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम् ॥'

पश्चय औदार्यम् ।
अमध्येर्घ्या कोधाद्यवस्थास्त्रिप प्रश्नय औदार्यम् । यथा—
'श्रूभक्के सहसोद्गतेऽपि वदनं नीतं परां नम्रतामीषन्मां प्रतिमेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्ठुरम् ।
अन्तर्भाष्पजडीकृतं प्रभुतया चक्षुने विस्फारितं

कोधश्च पकटीकृतो दयितया मुक्तश्च न प्रश्नयः ॥'

प्रयोगे निःसाध्वसतं प्रागरभ्यम् । प्रयोगे कामकलादौ । चातुःषष्ठिके इत्यर्थः । यदाह—

> 'अन्यदा भूषणं पुंसः शमो छज्जेव योषितः। पराक्रमः परिभवे वैजात्यं सुरतेष्विव॥'

मनःक्षोभपूर्वकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम् । यथा---'आञ् लङ्कितवतीष्टकराप्र-' इति ।

अत्र शोभाकान्तिद्गीसयो वाह्यक्रपादिगता एव विशेषा आवेगचापला-मर्षत्रासानां त्वभाव एव माधुर्याद्या धर्मा न चित्तवृत्तिस्वभावा इति नैतेषु भावशङ्कावकाशः । शाक्याचार्यराहुलाद्यस्तु—मौग्ध्यमद्भाविकत्वप-रितपनादीनप्यलंकारानाचक्षते । तेऽसाभिभेरतमतानुमारिभिरुपेक्षिताः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारच्डामणिसंब्रस्वोपजकाच्यानुशासनवृत्ती नायकवर्णनः सप्तमोऽध्यायः समाप्तः।

अष्टमोऽध्यायः ।

अथ प्रबन्धात्मकान्काव्यभेदानाह-

काव्यं प्रेक्ष्यं अव्यं च ।

नातृषिः कविः 'कवृ वर्णे' इति च दर्शनाद्वर्णनाच कविस्तस्य कर्म काव्यम् । एवं च दर्शने सत्यि वर्णनाया अन्तर्भावादितिहासादीनां न काव्यत्वमिति तल्लक्षणं न वश्यते ।

तथा चाह भट्टतोतः—

'नानृषिः किनिरित्युक्तमृपिश्च किल दर्शनात्। विचित्रभावधमीशतत्त्वप्रख्या च दर्शनम् ॥ स तत्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः किनः। दर्शनाद्वर्णनाचाथ रूढा लोके किवश्रुतिः॥ तथा हि दर्शने खच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मुनिः। नोदिता किनता लोके यावज्ञाता न वर्णना॥'

इति प्रेक्ष्यमभिनेयम् ।

प्रेक्ष्यं विभजते— प्रेक्ष्यं पाठ्यं गेयं च । तत्र पाठ्यं भिनत्ति—

पाठ्यं नाटकप्रकरणनाटिकासम्बकारेहामृगडिमव्यायोगोत्सृष्टि-काङ्कप्रहसनभाणवीथीसहकादि ।

तथा च नाटकादीनि वीध्यन्तानि वाक्यार्थाभिनयस्वभावानि भरतमुनिनोपदर्शितानि । सष्टकश्च कैश्चिद्यथा—

'प्रख्यातवस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनायकम् । राजर्षिवंश्यचरितं तथैव दिव्याश्रयोपेतम् ॥

प्रख्यातेति । प्रव्यातमितिहासाव्यानादि वस्तु विषयो यस्य । तत्र हि लोकस्य क-थापरिचयादादरातिशयो भवति । यद्वा प्रकर्षेण ख्यानं वस्तु विष्टितं तथा विषयो मालवप-बालादिर्यस्मिन् । चकवर्तिनोऽपि हि वन्सराजस्य कौशाम्बीव्यतिरिक्ते विषये कार्यान्तरो-पक्षेपेण विना यत्रिरन्तरं निर्वर्णनं तर्द्वरस्याय भवति । बस्तुविषययोः प्रख्यातिसुक्ला तृतीयां प्रग्यातिमाह-प्रख्यातोदात्तेति । उदात्त इति वीररसयोग्य उक्तः । तेन र्धारलिलनधीरप्रशान्तधीरोद्धनधीरोदात्ताश्वन्वारोऽपि गृह्यन्ते । राजर्षिवंश्येखनेन प्रख्या-तमपि यद्वस्त ऋषितुल्यानां राज्ञां वंशेन साधुनोचितं तथा प्रख्यातत्वेऽपि देव-चरितं वरप्रभावादिबाहुन्येनोपायोपदेशायायोग्यमिति नैतदुभयं निबन्धनीयमिति फलतः प्रतिषेधो दर्शितः । राजान ऋषय इवेत्युपमितिसमासः । तद्वंशसाधु चरितं यस्मित्रिति बहुवीहिः। न च सर्वथा देवचरितं तत्र न वर्णनीयम्, किं तु दिव्यानामाश्रयत्वेनो-पायत्वेन प्रकरीपताकानायक।दिरूपेणोपेतसुपगमोऽङ्गीकरणं यत्र । तथाहि नागानन्दे भगवत्याः पूर्णकरुणाभरनिर्भरायाः साक्षात्करणे व्युत्पत्तिजीयते । निरन्तरभक्तिभाविता-नामेत्रं नाम देवताः प्रसीदन्ति । तस्माद्देवताराधनपुरःसरसुपायानुष्टानं कार्यमिति ॥ नतु दिव्यनायकाश्रययुक्तकथाशरीरमपि नाटकं भवतीति कस्मान व्याख्यायते । व्याख्या-येत यद्येवं लक्षणेन नाटकेन कश्चिद्यों व्युत्पाद्येत । न चैतदेवं दिव्यानां दिव्यप्रभावैश्वर्य-योगाहरुपपादेष्वर्थेष्विच्छामात्रमेव प्रयक्तो नैव सिद्धौ व्याहन्यते । तस्मावरितं मस्यैर्वि-धातुमशक्यमिति नैवोपदेशयोग्यम् । तथा सुक्तम्—'देवानां मानसी सिद्धिर्गृहेषूपवनेषु ष । क्रियायक्षाभिनिष्पन्नाः सर्वे भावा हि मानुषाः । तस्माद्देवकृतैर्भावैर्न विस्पर्धेत मानुषः ॥ इति । तस्मादिष्टानिष्टदैवमानुषकर्मोपपादितश्चभाश्चभफलभाजां मर्खानामेव समुपभोगविपत्र्रतिविधानमत्युत्पादकं चरितमाश्रित्य नाटकं निवन्धनीयमिति नृपतय एव नाटकेषु युज्यन्ते । नायिका तु दिव्याप्यविरोधिनी । यथोर्वशी । नायकचरितेनैव तद्व-

नानाविभृतिमिर्युतमृद्धिविलासादिभिर्गुणैश्चापि । अङ्कप्रवेशकाद्धं भवति हि तखाटकं नाम ॥' 'यत्र कविरात्मशक्त्या वस्तु शरीरं च नायकं चैत्र । औत्पत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्धुधैर्शेयम् ॥ यदनार्षमथाहार्यं काव्यं प्रैकरोत्यभृतगुणयुक्तम् । उत्पन्नवीजवस्तु प्रकरणमिति तदिप विश्लेयम् ॥

त्तरयाक्षेपात् । प्रसिद्धमपि वस्तु न निष्फलं न्युत्पत्तये भवतीत्यत आह—नानाविभृति-सिर्यतमिति । धर्मार्थकसामोक्षविभावैः फलभूतैर्विचित्ररूपैर्युक्तम् । तत्राप्यर्थकामी सर्वजनाभिलवणीयाविति तद्वाहत्यं दर्शनीयामिति । ऋदिविलासादिभिरिति । ऋदिरर्थस्य राज्यादेः संपत्तिः । विलासेन कामो लक्ष्यते । आदिशब्दः प्रधानवाची । तरप्रधानाभिः फलसंपत्तिभिर्युक्तमित्यर्थः । तेन राज्ञा सर्वे राज्यं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा वानप्रस्थं गृहीतमित्येवंत्रायं फलं नोपनिबद्धव्यम् । धर्ममोक्षबहुलमिति । दष्टमुखार्थां हि बाहुत्येन लोक इति तत्रास्य प्रतीतिर्विरसी भवेत् । गुणैरिति । अप्रधानभूतानि यानि चेष्टितानि हैयानि प्रतिनायकगतागतान्यपनयप्रधानानि तैर्युक्तम् । तेषां पूर्वपक्षस्थानीयानां प्रतिक्षे-पेण सिद्धान्तकत्पस्य नायकचरिनस्य निर्वाहात् जनकोशादिसंपत्तिर्ऋद्धिः । कौमुदीमहोत्स-वादयो विलासाः । संधिविप्रहादयो गुणा इति चाणक्यपरिया(१)वेदनमात्रफलम् । बलुश-ब्दैन राजर्षिवंदयचरितशब्देन च सर्वस्याप्यर्थस्य राशेः संप्रहात् । अवान्तरवस्त्तसमाप्ती विश्रान्ताय ये विच्छेदा अङ्कास्तैः पश्चार्धेर्दशार्थरः ये च निभित्तवलादप्रत्यक्षद्रष्टानां चेष्टि-तानामानेदकाः प्रवेशकासीश्राट्यं तन्नाटकं नाम रूपकम् ॥ आत्मशक्तयेति । इतिहासा-दिप्रसिद्धिं निरस्पति । वस्त्विति । साध्यं फलम् । शरीरमिति । तद्वपायम् । नायक-मिति । साधयितारम् । चकारः पूर्वसमुचये । द्वितीयस्वसमप्रसमुचये । एवकारः समु-बयाभावे । उत्पत्ती भवमीत्पत्तिकं निर्मितम् । तद्यमर्थः--श्रितयमपि यत्र विकृतं द्वयमेकं वा, अन्यतु पूर्वोपनिबद्धं तन्सर्वे प्रकरणम् । भेदसप्तकमयम् । बस्लादिकं का-व्याभिषेयमात्मशक्त्या प्रकुरुते यत्र काव्ये तत्प्रकरणमिति वृधेक्वेयमिति संबन्धः ॥ यत्र सर्वमुत्पायं भवति तत्र योऽनुत्पायोंऽशः स कुत्रस्थो प्राह्य इति दर्शयितुमाह—यदः नार्षमिति । पुराणादिव्यतिरिक्तनृहत्कथायुपनिबद्धं मूलदेवतश्ररितादि ॥ आहार्य-मिति । पूर्वकविकाव्याद्वाहरणीयं समुद्रदत्ततत्रेष्टितादि ॥ ननु च तत्रांशे कविकृतत्वाभा-वात्कयं प्रकरणवाचोयुक्तिरित्याह—उत्पन्नेति । पूर्वसिद्धे बीजं वस्तु च यत्र तादशमपि तद्यदिति यस्मादभूतेर्बृहत्कयादी काव्यान्तरे वा प्रसिद्धिर्गुर्णेर्युक्तं प्रकरोति तदिति तस्माद्धेतो-रेतदपि प्रकरणम् । तेन बृहत्कथादिसिद्धस्य मूलदेवादेरिधकावापं कविशक्तिर्यदा विधक्ते

१. 'कुरुते प्रभूत' भरते.

यनाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वृत्तिभेदाश्च ।
तत्मकरणेऽिय योर्ज्यं सलक्षणं सर्वसंधिषु तु ॥
विभवणिक्सिचिवानां पुरोहितामात्यसार्थवाहानाम् ।
चरितं यन्नैकविधं तज्ज्ञेयं मकरणं नाम ॥
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसंभोगः ।
बाह्यजनसंभयुक्तं तज्ज्ञेयं मकरणं नाम ॥
दासविदश्रेष्ठियुतं वेशस्युपचारकारणोपेतम् ।
मन्दकुलस्तीचरितं काव्ये कार्यं मकरणे तु ॥'

तदा प्रकरणम् । एवं पूर्वकविसमुन्त्रेक्षितसमुद्रदत्तचेष्टितादिवर्णने ऽप्यधिकावापं विद्ध-त्कविः प्रकरणं कुर्यादिति तात्पर्यम् ॥ नन्बस्येतियृत्तस्य कथं योजनेत्याशङ्कय पूर्वोक्तमे-वातिदेशद्वारेण स्मार्यितुमाह - यज्ञाटके इति । 'नानाविभूतिभिर्युतमृद्धिविलासादिभिः' इलादिना यत्फलचयमुक्तं तद्वस्तुशरीरमिलङ्कप्रवेशकायम् ॥ वृत्तिभेदाश्चेति । नाना-रसभावचेष्टितैबंहुधा मुखदुःखोत्पत्तिकृतमिति ॥ सलक्षणमिति । लक्षणमङ्गपरिमाणम् । अङ्कान्तरसंनिधानहेतुषु च प्रवेशकेषु यत्प्रयोज्यमुक्तं दिवसावसानकार्यं यदाङ्केनोपपद्यत इत्यादि तत्मर्वे प्रकरणंऽपि योज्यम् ॥ अतिदेशायातमतिप्रसङ्गं नारयत्यार्याद्वयेन—चिप्रे-त्यादि । अमात्योऽधिकृतः । मार्थवाहो दिगन्तरात्पण्यानामाहर्ता । तद्देशकयविकयकृतो वणिजोऽन्य एव । नैकविधामित्यनेकरमयुक्त इति । तदितिदेशमात्रामिति सूचितं प्रख्या-नोदात्त्रत्यतिप्रसक्तं निपेधति । तन्निपेधे चार्थान्नाटकवैपरीत्यमायातम् । नाटके च देवी नायकत्वेन निषिद्ध इति प्रकरणे कर्तव्यत्वेनापाद्यन इत्यत आह— न विज्यचरित-मिति । तथा दिव्याश्रयमिति यदतिदेशाहेवानामुपायत्वेन प्रयोज्यलं प्रसक्तम् , तद्ययनेन निषद्भम् । नाटके देवानामिवंहापि राज्ञः प्रवेशं शङ्कमानो निराकरोति - न राजसंभोग इति । यदि बात्रीत्पत्तिकत्वेऽपि न राजोचितसंभोगोत्प्रेक्षा विप्रादिषु करणीयेखनेन शि-क्षयति । अत एव राजनि य उचितोऽन्तःपुरजनःकृष्कप्रशृतिस्तद्यतिरिक्तो बाह्यज-नोऽत्र चेटदासादिः प्रवेशकादौ कार्य इत्यर्थः । एतदेव दर्शयति - रासविटेति । कश्-किस्थाने दासः, विदृषकस्थाने विटः, अमात्यस्थाने श्रेष्ठीत्यर्थः। वेश्यावाटो वेशस्तत्र या जी तस्या उपचारो वैशिके प्रसिद्धः स कारणं यस्य राजारस्य तेनोपेतम् । कुलक्षीविषयं चेष्टि-

१. 'कार्ये केवलमुत्पाद्यवस्तु स्यात्' भरतैकपुस्तके.

<sup>9. &#</sup>x27;तदतिदेशमात्र' स्यात्. २. 'नोदास्तनायकेति' इति प्रतीकं श्रुटितं भवेत्.

'प्रकरणनाटकभेदादुत्पाधं वस्तु नायकं नृपतिम् । अन्तःपुरसंगीतककन्यामधिकृत्य कर्तव्याः। स्वीप्राया चतुरक्का लिलताभिनयात्मिका स्वविहिताक्षी । बहुगीतनृत्यवाद्या रितसंभोगात्मिका चैव ॥ राजोपचारयुक्ता प्रसादनकोधदम्भसंयुक्ता । नायकदेवींदृतीसपरिजना नाटिका ज्ञेया ॥'

समवकारस्तु-

'देवासुरबीज्कृतः प्रख्यातोदात्तनायकथैव । ज्यङ्गस्तथा त्रिकपटिखविद्रवः स्यात्रिशृङ्गारः । द्वादशनायकबहुलो ब्रष्टादशनालिकाप्रमाणश्च' ॥ इति ।

तम् । प्रकरणेति । बहुषु प्रकरणभेदेषु नाटकभेदेषु च स्नाप्राप्तिफलात्संभोगश्रज्ञारप्रायात् कैशिकीप्रधानाच प्रकरणभेदानाटकभेदाच नाटिका क्षेयेति दूरेण संवन्धः॥ उत्पाद्यं वस्तुच-रितं नायकं च नृपतिमन्तःपुरकन्यां संगीतकशालाकन्यां वाधिकृत्य प्राप्यत्वेनाभिसंधाय कर्तव्या च। तेन स्रीप्राप्तिः संभोगश्कारोऽभ्यन्तरः कैशिकी च वृत्तिः। तथावस्थासंध्यक्रार्थे प्रकृतिपताकाप्रकरीपताकास्थानाङ्कविष्कम्भकप्रवेशकादीन्युभयभेदसाधारणानि नाटिकायां प्रयोज्यानि । यदिप किंचित्साधारणं तदिप योज्यते । अतश्च 'उत्पाद्यं वस्तु' इति प्रकरणधर्मः । 'नायकं नृपतिम्' इति नाटकथर्मः । 'अन्तःपुरसंगीतककन्याम्' इति कन्यायोगे ईर्घ्याविप्रलम्भश्च नाटकधर्म एव । अधास्य विशेषलक्षणमाह—स्त्रीमा-येति । क्षियः प्रायेण बाहुल्येन यत्र । चन्वारोऽह्ना यस्याम् । कस्याधिद्वस्थायाः सरसेऽवस्थान्तरे समावापः कर्तव्य इति यावत् । मुष्टृ पूर्णतया विहितानि चन्वार्यपि कैशिक्यमानि यत्र । एतेन स्नाप्रायेति ललितेति बहुनुत्येति च केशिकी वृत्ति बाहुत्येन दर्शयति । रतिपुरःसरः संभोगो राज्यप्राप्त्यादिलक्षण आत्मा प्रधानभूतं फलं यस्याम् । अत्रावाह-राजगतैरपचार्रव्यवहार्रेयुंका । अन्यां चेदुह्दिय तत्र व्यवहारस्तदा पूर्वनायि-कारातै: कोधप्रसादनवर्ष्यनेरवस्यं भाव्यमिति दर्शयति—प्रसादनेति । आर्यानुरोधारको-धस्य पश्चात्पाठः । ननु यस्याः कोधो भवति सा न कदाचिदुक्तेत्याशक्क्याह-नाय-केति । नायकस्य येथं देवी आद्यनायिका तथाभिलांषतनायकान्तरविषया येथं दूती तत्कृतं सपरिजनं परिजनसमृद्धिर्यस्याम् ॥ देखासुरेति । देवासुरस्य यद्वाजं फलसंपा-दनोपायस्तेन कृतो विरिचतः । देवासुरा अपि वा प्रख्याता बृहत्कथादी श्रूयन्ते स्वयं वा केनचिर्द्यान्त इति तत्रिरासार्थे प्रख्यातपदम् । यद्यपि देवाः पुरुषापेक्षया दूतास्तथापि खापेक्षया गाम्भीर्यप्रधानतयोदात्ता उच्चन्ते भगवित्रपुरिपुप्रशतयः, प्रशान्ता ब्रह्मादयः, उद्भता नृसिंहादयः । अर्थत्रयस्य तावत्येव समापन्ना(!)कृत्रहः इत्युक्तम् । कपटो बर्धना

'विव्यपुरुषाश्रवकृतो विव्यक्षीकारणोपमतयुद्धः । स्विहितवस्तुनिवद्धीः विभत्ययकारणश्चेव ॥ उद्धतपुरुषमायक्षीरोषप्रचितकाव्यवन्धश्च । संक्षोभविद्धवकृतः संस्कोटकृतस्तथा चैव ॥ स्वीभेदनापहरणावमर्दनप्राप्तवस्तुशृक्कारः । ईहामृगस्तु कार्यः सुसमाहितकाव्यवन्धश्च ॥

मिध्याकल्पितः सत्यानुकारी प्रपन्न इत्पर्थः । स त्रिभा--यत्रानपराद्ध एव वश्वकेन वश्यते स एक: । यत्र तु बच्चनीयोऽपि सापराधः स द्वितीयः । यत्र तु द्वयोरपि न कश्चिद-भिसंधिदोषः काकतालीयेन तुस्यफलाभिसंधानवतोरप्येक उपचयेनायरस्वपचयेन युज्यते स देवकृतस्तृतीय: । चेतनकृतमन्यकृतमुभयकृतं वा यदनर्थात्मकं वस्तु यतो विद्रवन्ति जनाः स विद्रव इति । तत्र चेतनं गजेन्द्रादि । अचेतनं जलवाद्यादि । उभयं नगरो-परोधादिति : तस्य युद्धाप्रिदानादिसंपाद्यत्वात् । शृङ्गारिक्षधा-धर्मार्थकामभेदात् । धर्मी यत्र हेतः साध्यो वा नायिकालाभे स धर्मराज्ञारः । एवमर्यकामयोर्वाच्यम् । अथ नाय-कयोगं कार्यनिप्पत्तिकालविभागं चाह—द्वाद्दोति । द्वादशनायकबहुलमिति प्रत्येकमिति केचित् । अन्ये तु प्रत्यक्वं नायकप्रतिनायको तत्सहायी चेति । चतुर आह—समुदायापे-क्षया हि द्वादशेति । बहुलप्रहणाध्यूनाधिकत्वेऽप्यदोषः । अधादशेति । अधादशना-लिकमेव तन्न कार्यं निबन्धनीयसित्यर्थः ॥ दिञ्येति । दिन्यानां पुरुषाणां च यदाश्रयणं नायकत्या तेन कृतः । दिव्यस्त्रीनिमित्तमुपगतं युद्धं यत्र । दिव्यानुप्रवेशात्समवकारवदसं-बद्धार्थता मा प्रसाद्वीदित्याह—मुविहितेन संश्विष्टेन वस्तुना निबद्धः विगतानि प्रत्यय-कारणानि विश्वासहेतवो यत्र । मध्ये चात्र दिव्यानामपि प्रवेशो भवतीति दर्शयति । उद्धतेति । उद्धता उदृत्ताः पुरुषाः प्रायेण यत्र स्नीनिमित्तको रोषः । संसोम आवेगः । विद्रवो व्याख्यातः । संस्फोटो विरोधिनां विद्याविक्रमसंघर्षेजो व्यासङ्गः । तथे-त्युक्तसादस्यार्थः । चः समुखये । एवशब्दोऽधारणे । एतह्रक्षणयुक्त एवेत्यर्थः । स्रीति-मित्तं भेदनापहरणाबमर्दनानि यथायोगं स्त्रीविषयाण्यन्यविषयाणि वा तैः प्राप्तं वस्त्विध-ष्ठानं प्रमदालक्षणं यस्म तादताः श्टद्वारो यस्मिन्। भेदसायदानादिना अवमर्दनं दण्डः। ईहा चेद्य मृगस्येव सीमात्राधी यत्र । सुसमाहितकाव्यवन्ध इसनेन वीध्यङ्गानि अत्र योज्यानीति । अङ्कपरिमाणं नायकसंख्यं वृत्तिरसविभागं च व्यायोगातिदेशेनाह---

१, 'प्रहितो' भरते. २. 'अतुरङ्गविभूषितश्रेव' भरतेकपुस्तके.

१. 'दीति' स्यात्,

यद्यायोगे कार्य ये पुरुषावृत्तयो रसाश्चेव । ईहामृगेऽपि तत्स्यात्केवलमत्र स्निया योगः ॥' 'प्रख्यातवस्तुविषयः प्रख्यातोदात्तनायकश्चेव । षड्सलक्षणयुक्तश्चतुरक्को वे हिमः कार्यः ॥ शृङ्कारहास्यवर्ज शेषेरन्ये रसेः समायुक्तः । दीप्तरसकाव्ययोनिर्नानाभावोपसंपन्नः ॥ निर्घातोल्कापातैरुपरागेणेन्दुसूर्ययोर्युक्तः । युद्धनियुद्धार्थणसंस्कोटकृतश्च विश्लेयः ॥ मायेन्द्रजालबहुलो बहुपुत्तोत्यानयोगयुक्तश्च । देवमुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीर्णश्च ॥ पोडशनायकबहुलः सात्वत्यारभटिवृत्तिसंपनः । कार्यो हिमः प्रयन्नान्नानाश्रयभावसंपनः ॥'

यदिति । कार्यशब्देनाङ्क उच्यते । तेन एक एवाङ्कः । नायकासु द्वादश समक्काराति-देशेन व्यायोगे तक्षाभात् । अत्र तु समक्कारातिदेशेन सर्वासंपत्तेगीरवं स्वात् ॥ प्रक्या-तेति । वड्ना यस्मिन् तक्ष्क्षणं षड्मं तेन युक्तः । नाटकतुल्वं सर्वमन्यत्केवलं संधानां रसानां च समग्रतात्र श्वारहास्यवर्त्रं षड्मत्वे उक्ते पर्यायेण शान्तस्य प्रयोगः स्वादित्याह—दीप्तरसेति । दीप्ता रसा वीररीद्वादयस्ते काव्ययोनिर्यत्र । नानाविधा-भावा व्यभिचारिणः । आधर्षणं कलात्काररूपः पराभवः । माया शब्दरूपादीनाम-व्यथापादमसतां वा प्रकाशनम् । पुक्तं लेप्यं किलिज्ञचर्मवक्षकाष्टकृतानि रूपाणि । देवा-दयो वाहुत्येनात्र । बहुलप्रहणं व्यभिचारार्थम् । तेन न्यूनाधिका अपि नायकाः प्रयोज्याः । सात्वती चारभटी चेति 'इन्द्रेऽप्राणिपश्वादेः' इत्येकवद्भावो 'इन्द्रेकला-व्ययीभावौ' इति नपुंसकलिज्ञता च । वृक्तिसमुदायं च वर्तमानेन वृक्तिशब्देन कर्मधारयः । तया संपत्रः । डिमो डिम्बो विद्रव इति पर्यायास्तवोगादयं दिमः ॥ नानाध्यस्य माय-संपन्न इति । नानेत्येकस्यान्योऽपरस्यान्य इति नानारूप आश्रयो येवां ते नानाश्रया भावासैः संपन्नः । बहुनां नायकानां विभागेन हि भावा व्यवतिष्ठन्ते । अत एवेति वक्तः

१. 'नम्, असतां' स्यात्.

'विषायामस्तु विभिन्नेः कार्यः प्रख्यातनायकश्चरीरः । अल्पसीजनयुक्तस्त्वेकादृकृतस्त्ये। चैन ॥ वहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समनकारे । न तु तत्प्रमाणयुक्तः कार्यस्त्वेकाद्म एवायम् ॥ न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजिधनायकनिवदः । युद्धनियुद्धाधर्षणसंघर्षकृतश्च कर्तव्यः । एवंविधस्तु कार्यो व्यायोगो दीप्तकाव्यरसयोनिः ॥' 'वक्ष्याम्यतः परमहं छक्षणसुरुष्ट्रष्टिकाद्भस्य । प्रख्यातवस्तुविषयस्त्वप्रख्यातः कदाचिदेव स्यात् । दिव्यपुरुषैर्वियुक्तः शेषरन्यैभवेत्पंभः ॥ करुणरसप्रायकृतो निवृत्तयुद्धोद्धतप्रहारश्च ।

वैविज्यमात्रोपदिशन्ति । **ज्यायोगस्त्वित ।** व्यायोगः पुनर्डिमस्यव शेषभूतो दिव्यना-यकाभावात् केवलमत्रोदात्तस्य राजादेनं नायकता, अपि लमात्यसेनापतिप्रभृतदीप्तरसस्य। अत एव प्रख्यातनायकेत्यत्र उदात्तप्रहणं न कृतम् । शरीरमितिवृत्तम् । प्रख्यातौ नायकः शरीरं च यत्र स तथा । अन्पश्च स्त्रीजनश्च तेन युक्तः । चेट्यादिना न तु ना-यिकाद्रुतादिभिः केशिकीहीनलात् । एकाहं कृत इति । एकदिवसनिर्वर्त्ये यत्कार्ये तत्कृतम् ॥ यथा समवकार इति । द्वादशेखर्थः । तावद्रपरिमाणाशङ्कामिति देशा-त्प्रत्यासत्त्या वा प्रसक्तां वारयितुमाह—एकाङ एवेति । एवकारेण एकाहचरितविषय-लाभ्यायप्राप्तमेवात्रैकाइलमित्याह-नन् प्रम्यातनायकशब्देन किमत्र गृहीतमित्यतिप्र-सङ्गं शमयति न चेति । चो भिन्नकमः । दिर्व्योर्दर्वेर्नृपैर्ऋषिभिश्व नायकैर्न निबद्धोऽयं भवतीलर्थः ॥ नतु कस्मादयं व्यायोग इत्याह- युद्धनियुद्धेति । व्यायोगे युद्धनियुद्ध-प्राचे युज्यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोग इत्यर्थः । संघर्षः शौर्यविद्याकुलधनरूपादिकृता स्पर्धा । दीसं काव्यमोजोगुणयुक्तम् , दीप्ता रसा वीररीद्राद्याः, तदुभयं योनिः का-रणमस्य । प्रक्यातेति । प्रख्याते भारतादियुद्धे विषये निमित्ते सति यत्तत्करणबहुलं चेष्टितं वर्ष्यते तत्स्यातम् । श्रीपर्ववृत्तान्तवद्भवतु मा वा भूदित्यप्रस्यातप्रहणेनोक्तम् । तेनोभयोपादानस्य परस्परविरुद्धार्थलादिकविनकरलं नाशङ्कनीयम् । विवयपुरुषैर्वियुक्त इति । दुःसात्मकत्वात् । शेषैरन्यैरिति । अर्थापत्तिफलम् । करुणो रसः प्रायो यत्रेति काव्यवारीरमुच्यते । तत्र कृतः । निवृत्तयुद्धा उद्धतप्रहाराः पुरुषा यस्मिन् । परिदेवितं

१. 'व्यायोगस्तु' भरते विवेके च.

१. सबिसर्गपाठः प्रामादिकः. २. 'मतिदेशा' स्यात.

सीपरिदेनितबहुको निर्नेदितमापितस्य ॥
नानाव्याकुछचेष्टः सात्वत्यारमिटकेशिकीहीनम् ।
कार्यः काव्यविधिक्रैः सततं सुत्स्रष्टिकाङ्कस्य ॥
'महसनमपि निक्रेयं द्विविधं गुद्धं तथा च संकीणम् ।
वक्ष्यामि तयोर्युक्त्या प्रथमप्रथम्बसणविक्रेषम् ॥
भगवत्तापसविप्रेरन्यरपि हासवादसंबद्धम् ।
कापुरुषसंप्रयुक्तं परिहासाभाषणप्रायम् ॥
अधिकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितमिदम् ।
नियतगतिवस्तुविषयं गुद्धं क्षेयं प्रहसनं तु ॥
वेश्याचेटनपुंसकविटधूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः ।
अनियतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं च संकीणम् ॥'
'आत्मानुभूतशंसी परसंशयवर्णनाप्रयुक्तश्च ।
विविधाअयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहार्यश्च ॥

देवोपालम्भात्मनिन्दादिरूपमनुशोचनं यत्र । निर्वेदितानि येषु धृतेषु निर्वेदो जायते तादृशि भाषितानि यत्र । व्याकुलाश्रेष्टा भूमिनिपातविवर्तितायाः । सात्यत्यारमिटकेशिकीशिन-मिति । समाहारद्वन्द्वगर्भद्वन्द्वान्तरगर्भस्तृतीयासमासः । उत्क्रमणोन्सुखा दृष्टिजीविनं प्राणा वासां ता उत्तरष्टिकाः शोचन्त्यः श्रियस्ताभिरक्कित इति तथोक्तः॥ प्रहस्सनमधीति । अपि-शब्दो भिन्नकमः । तथेति । सामान्ये लक्षणम् । तद्यमर्थः । द्विविधमपि प्रह-सनरूपं हास्वरसप्रधानमित्यर्थः । लक्षणविशेषं विशेषलक्षणम् । भगवत्तापसविद्रा वतिबानप्रस्थगृहस्थाः । अन्ये शाक्तादयसैरुपलक्षितं हास्पप्रधानवचनसंबद्धं शीला-दिना क्रित्सितैः पुरुषेः अत एव प्रहस्यमानैः सामर्थ्यात्तेरेव मगबदादिभिर्युक्तम् । तथापि च भाषाचारौ वत्र न विकृतावसत्यास्त्रीलस्पौ तथा विशेषेण भावैर्व्यक्षितारिक्षिरुपपन्नानि पदानि कथाखण्डानि बस्मिन् । नियतगति एकप्रकारं यद्वस्तु तद्विषयः प्रहसनीय-लक्षणोऽर्थो यत्र तच्छद्धं प्रहसनम् । अत्र निर्वचनं यतः परिहासप्रधानान्याभाषणान्यत्र बाहत्येन भवन्ति । तेन यत्रैकस्यैव कस्यचित्रति दुष्टत्वात्प्राधान्येन प्रहस्यते तच्छुद्ध-मिखर्यः । यत्र तु बेश्यादिभिर्योगोऽत्युत्वणं वा कल्पादि तदेकद्वारेणानेकवेश्यादि चरितेन इसनीयेन संकीर्णत्वात्संकीर्णम् । आत्मानुभूतदांसीति । एकेन पात्रेण हरणीयः सामाजिकहृद्यं प्रापयितव्योऽयों यत्र स भागः । एकमुलेनैव भण्यन्ते उक्तिमन्तः क्रिन यन्ते अप्रविष्टा अपि पात्रविशेषा यत्रेति स भागः । तत्र स प्रविष्टपात्रविशेष आत्मा-

१. 'सृष्टि' स्यात्.

परवचनमात्मसंस्थैः प्रतिवचनैरुत्तरोत्तरम्बितैः ।

आकाशपुरुषकथितैरङ्गविकारैरुभिनयेश्व ॥

धूर्तविदसंप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चैव ।

एकाश्चे बहुचेष्टः सततं कार्यो बुधैर्भाणः ॥'

'सर्वरसञ्ज्ञणाव्या युक्ता खङ्गेस्तथा त्रयोदशभिः ।

बीधी स्यादेकाश्चा तथैकहार्या द्विहार्या वा ॥'

'विष्कम्भकप्रवेशकरहितो वस्त्वेकभाषया मवति ।

अमाकृतसंस्कृतया स सहको नाटिकाप्रतिमः ॥'

इति । आदिश्वन्दात्कोलाहलादिलक्षितास्तोटकादयो प्राक्षाः ।

नुभूतं वा शंसति परगतं वा वर्णयति । तत्र च प्रयोगयुक्तिमाइ--परचचनमिति । परसंबन्धि वचनं स्वयमङ्गविकारैरभिनयेत् । (आहो)आकाशं यानि पुरुषकथितानि दृष्टानि यत्र हान्ये तं पत्र्यन्त्येकश्च पत्र्यलाकर्णयति च तत्र तद्वचनं स एवानुवदन् सामाजिकान्बो-भयति । यथा रामाभ्युदये—'तापसः—(आकाशे ।) भावाद्वलेकावकाशे(?)रामभद्रस्ति-ष्ठति । कि ब्रवीषि । तेर्डस्या एव पथिकजनमनोहारिण्याः पुष्करिण्याः परिसरे सीतया ल-क्ष्मणेन च सह न्यप्रोधच्छायायां मुखोपविष्टास्तिष्ठति। इति । न केवलं परवचनमभिनयेत्। किं तु प्रतिवचनैः स्वोक्तैः सह । अत एवोत्तरोत्तरप्रथितैयोंजनाभिरुपलक्षितैः । नतुः बोऽसावेकोऽत्र प्रविशति स क इत्याह—धूर्तेति । नानाप्रकारावस्थाविशेषा लोकोपयोगि-व्यवहारात्मका आत्मा बाच्यं यस्य । अत एव बहुचेष्टः सततं कार्य इति । सकलसामा-न्यपृथरजनोपयोग्यत्र लोकव्यवहारो वेश्याविटादिवृत्तान्तात्मा निरूप्यत इति । बाहुत्वेन पृथग्जनब्युत्पत्युपयोगिरूपकमिदम् । राजपुत्रादीनामपि शंभलावृत्तान्तो क्रेय एवावश्रनार्थ-मिति स प्रयोज्य इत्यर्थः । सर्वरसेति । सर्वे रसैः शृहारादिभिर्लक्षणेश्व विभूषणादिभिः षद्भिन्नता तत्साहचर्याद्भणालंकारादिभिरपि सर्वेरात्या । तदुपरि चाङ्गेस्रयोदशिभर्युका तथाशब्दादुक्तप्रकारव्यतिरिक्तवक्रोक्तयन्तरसहस्रसंकुलापीत्यर्थः । एकाङ्केति । इतिवृत्त-संक्षेपमस्मां दर्शयति — एकहार्येति । आकाशपुरुषभाषितैरित्यर्थः । हिहार्येति । उकि-प्रस्युक्तिवैविश्वेषेत्वर्थः।। पुमर्थोपयोगधामीषां प्रदर्श्यते । तथा हि - जाटको धैर्मकामावाः मन्यतमस्य गुणीभूतेतरार्थद्वयद्वतेरीधनं राज्ञां दृत्तं नाट्ये साक्षादिव पर्यन्त उपादेवतवा

प्रमादपतितं भवेत्. २. 'तस्मा' स्यात्. ३ 'धर्मार्थकामाना' स्यात्. ४. 'रारा-धनं' स्यात्.

प्रतिपद्यन्ते । तत्रापि धर्माराधने दानतपोयोगरूपमनुष्ठानं यशस्करं दष्टफलमामुष्मिकफलं च व्युत्पाद्यते । अर्थाराधने तु शत्रूच्छेदपुरःसरा यशोवतंसा लाभपालनसमेधनफलवि-नियोगपर्यन्ता कपटातिसंधानबहुला संधिविप्रहात्मिका राजवृत्तिर्व्युत्पाद्यते । कामाराधने चानुपजातसंभोगासु च दिव्यासु कुरुजासु कृतशीचासु च खाधीनपतिकादिषु अष्टासु परस्पराबलोकनादि, दिवा संभोगो रात्रौ वा सोपचार इलाभ्यन्तरः कामोपमोगो राह्नस्तासां व राजनि व्युत्पाद्यते । तथा राज्ञामभ्यन्तरोपभोगे महादेवी देवी खामिनी स्थापिता भोगिनी शिल्पकारिका नाटकीया नर्तकी अनुचारिकापचारिका प्रेषणकारिका महत्तरा प्रतीहारी कुमारी स्थविरा युक्तिकासु यथोचिता राज्ञो वृत्तिस्तासां च यथास्वं राजनिवृत्तिः। तथा स्थापत्यकषुकिवर्षवरोपस्थायिकनिर्भुण्डादीनामन्तर्भवनकक्षासंचारः । तथा युवराज-सेनापतिमिश्रसिववप्राडिवाककुमाराधिकृतानां बाह्यसंचारिणां कृतम् । तथा विद्वकशका-रचेटादिवृत्तं व्युत्पादाते । नायकप्रतिपक्षाणां च राज्ञामुक्तगुणविपर्ययादशुभोदयं वृत्तं त्याज्यतया व्युत्पाद्यते ॥ प्रकरणे तु सचिवसार्थवाहादीनां पूर्ववत्त्वंचिता त्रिवर्गप्राप्तिस्त-दर्जनस्थैर्यधेर्यादि, व्यापत्त्वमूढता, कुलिख्यां कृतं कुलिख्याश्व भर्तरि कृतिवेंस्यासु संभोगो वैशिष्टनायकलक्षणं विटस्य गुणा दूतकर्मणि योज्यविवेको दूतकर्मसमागमे देश-काली नायकाया रागापरागलिङ्गानि नायकयोरपरागकारणानि नायका हृदयप्रहणमप्रयोगः। उत्तममध्यमाधमनायिकालक्षणयैव न लाभाः। चतुरोत्तममध्यमा नायकाः सामदानभेदः दण्डोपेक्षाणासुपायानां प्रयोगविभाग इत्यादि प्रयोगतो व्युत्पायते ॥ नाटिकायां त विला-सपराणां राज्ञां धर्मार्थाविरोधिरतिफलं गृत्तं नाटक इव व्युत्पाद्यते ॥ समयकारे च देवासुर-निमित्तो युद्धादिसंभवो विव्रवसाथा कपटः संक्षिप्तश्च शुक्कारो हास्यादि सर्वमेव लेकिकी-भिरुपपत्तिभिर्हीनं दिव्यप्रभावसाध्यं व्युत्पाद्यते । पूर्वापरानुसंधानग्रुन्यधियां प्रहसनकपट-बिद्दबादिरुचीनां पुस्तावप्छतलङ्कनच्छेद्यमायेन्द्रजालचित्रयुद्दादि बहुलयारभव्या परितोष उत्पाचते । तथा नाह—'ग्रूरास्तु वीररीदेषु नियुद्धेच्वाहवेषु न । बाला मूर्खाः स्नियश्चेव हास्यशोकभयादिषु ॥' तुष्यन्तीति गम्यते । इष्टं देवता कर्मप्रभावानुकीर्तनाच तद्भक्तानां प्रीतिः । बात्राजागरादिषु च प्रेक्षाप्रवर्तनं च ॥ ईहासगडिसयोरप्येवमेव ॥ ब्यायोगे त मिन्नसेनापतिप्रश्तीनां कृतं युद्धनियुद्धाधर्षणसंघर्षबहुलं व्युत्पाद्यते ॥ उत्सृष्टिकाके चोत्त-मानां मध्यमानां च वैरस्यार्दितानां स्त्रीपरिदेनितबहुलं कृतं प्रेक्षकाणां चित्तस्थेयं विधातुं ब्युत्पाद्यते । एवंविभव्यसनपतितानां चित्तस्थैर्यात्पुनरुत्पत्तिर्दश्यते इति तत्प्रयोगदर्शनात्प्र-तिपद्ममाना व्यसने ८पि न विषीदन्ति ॥ प्रहस्तने तु स्रीवालमूर्खाणां हास्यप्रयोगदर्शनेन नाट्ये प्ररोचना कियते । ततः कमेण नाट्ये प्रवृत्ताः शेषरूपकैर्धर्मार्थकामेषु व्युत्पाद्यन्ते । प्रसङ्गतम् भगवत्तापसविप्रादीनां कृत्तच्युतानां कापुरुषाणां कृत्तं शुद्धं तथा वेश्याचेटनपुंसक-बिटघूर्तवण्टकीप्रशतीनां प्रवर्तकाख्यस्य च कामिनो कृतं संकीर्णे लोकवार्तादम्भधूर्तविवा-दबहुलं त्याज्यतया व्युत्पायते ॥ भाणे च धूर्तविटवेश्याशंभलीनां परस्य वश्चनपरं प्रेक्ष-

१ 'खोचिता' स्यात्.

गेयं विभजते---

गेयं डोम्बिकाभाणप्रस्थानशिङ्गभौणिकाभेरणरामाकीटइछीस-करासकगोष्ठीश्रीगदितरागकाच्यादि ।

पदार्थीभिनयनस्वभावानि डोम्निकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरंतनै-रुक्तानि । तद्यथा—

'छन्नानुरागगर्भामिरुक्तिभियंत्र भूपतेः। आचर्यते मनः सा तु मसणा होम्बिका मता॥' 'नृसिंहरूकरादीनां वर्णनं जल्पयेद्यतः। नर्तकी तेन भाणः स्यादुद्धताङ्गः प्रवर्तितः॥' 'गजादीनां गितं तुल्यां कृत्वा प्रवसनं तथा। अल्पाविद्धं सुमसृणं तत्त्रस्थानं प्रचक्षते॥' 'सल्याः समक्षं पत्युर्यदुद्धृतं वृत्तमुच्यते। मसृणं च कचिद्धृतंचिरतं शिङ्गकस्तु सः॥' 'वाला कीडानियुद्धादि तथा शूकरसिंहना। धवलादिकृता कीडा यत्र सा भाणिका मता॥'

काणामवक्षनीयलमवबोधादापादयितुं वर्ण्यते ॥ विश्व्यां तु बहुविधा वक्रोक्तिविशेषा व्युत्पा-यन्ते ॥ सहके च नाटिकायामिव रतिफलं वृत्तं व्युत्पायते । एवं नाटकादीनां स्वरूपं तत्फलं च दिशितम् । तच्छरीरभूतसंधिसंध्यक्षाधिलक्षणं विस्तरतस्तु भरतादेवावसेयः ॥ मस्गुणेति । त्रिविधो हि गेयकाव्यस्य प्रयोगः । मस्ण उद्धतो मिश्रश्च । तथा हि— डोम्बिकासु नरपतिचादुकप्राधान्येन प्रपत्तासु सुकुमारमेव शुद्धं रूपम् ॥ भाणकेषु नृति-हादिचरितवर्णने उद्धतमेव । यत्पुनर्मस्णेऽप्युद्धतं प्रविशति तदुचितमेव । तत्राप्यल्पल-बहुलकृतो भेदः । पूर्वप्रस्थानप्रवन्धः । उत्तरः शिक्रटकभेदः । उद्धते तु मस्णानुप्रवेशो-द्वाणिकाभेदः । अन्यदिप प्रेरणरामाक्रीडरासकहान्नीसक्रादिकमत्पलबहुलविचित्र्यकृतमिहैव प्रविधं विदितव्यम् ॥ ननु डोम्बिकाशिक्रटकादौ अन्योन्यानुचितलं वाक्यानां ततश्चानन्वये कथं रक्रकलिति चेत्, न । देवतास्तुतेः क्रीपुंभावसमाश्रयस्य च स्कृतारस्य सर्वत्रानु-गमात् । तथा चाह—'देवसुत्याश्रयकृतं क्रीपुंभावसमाश्रयस्य । दिति । तत एव चूडामणि-

१. 'संध्यज्ञादिलक्षणविस्तरस्तु' स्यात्.

'हास्यप्रायं पेरणं तु स्यात्महेलिकयान्वितम् ।' 'ऋतुवर्णनसंयुक्तं रामाक्रीढं तु भाष्यते ॥' 'भण्डलेन तु यन्नृतं ह्लीसकमिति स्मृतम् । एकस्तत्र तु नेता स्याद्गोपस्तीणां यथा हरिः ॥' 'अनेकनर्तकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम् । आचतुःषष्टिंगुगलाद्गासकं मस्रणोद्धतम् ॥' 'गोष्ठे यत्र विहरतस्वेटितमिह कैटमद्विषः किंचित् । रिष्टासुरप्रमथनप्रश्रुति तदिच्छन्ति गोष्ठीति ॥'

डोम्बिकारी तु कामस्पैव प्रच्छनानुरागपरमरहस्योपदेशात् । यद्वामाभिनिवेशिखमित्यनेन मन्मयसारलेनाभिधानात् । सिंहग्रुकरधवलादिवर्णनेनापि भाणकप्रेरणभाणिकादावप्रस्तुत-प्रशंसार्थान्तरन्यासानेदर्शनादिना पुरुषार्थस्यैनोपदेशदर्शनात् । अथ पाठ्यस्य गेयस्य च रूपकस्य को विशेषः । अयमास्यायते—पाट्ये हि अङ्गं गीतं चेत्युभयमप्रतिष्ठितम् । तथा हि करकरणचारी मण्डलादि यत्तत्राङ्गोपयोगि तत्खरूपेण लयादिव्यवस्थया चानि-यतमेव यथारसं प्रयुज्यमानलेन विपर्यासान् । गेथे तु गीतमक्कं च द्वयमपि स्वप्रतिष्टम् । तथा हि-यस्य यादशं लक्ष्यति खरूपादिकं निरूपिनं तन्न विर्पर्ययेति मन्नादिवत् । यद्यपि कविद्वर्णाङ्गप्राधान्यं यथा प्रस्थानादौ, कविद्वाराष्ट्राधान्यं यथा भाणकादिषु भग्ननारूपरि-कमणादी, कचिद्रीयमानरूपकाभिधेयप्राधान्यं यथा शिक्षटकादी, कचिन्नत्यप्राधान्यं यथा डाम्बिलिकादिप्रयोगानन्तरं हुदुत्कारायवसरे । अत एव तत्र लोकभाषया बिक्रमार्ग इति प्रसिद्धिः । तथापि गीनाश्रयत्वेन वादादेः प्रयोग इति गैयमिति निर्दिष्टम् ॥ रागकाव्येषु च गीतेनैव निर्वाहः । तथा हि--राघवविजयस्य विचित्रवर्णनीयत्वेऽपि दक्करागेणेव नि-र्वोद्दः, मारीचवधस्य तु ककुभग्रामरागेणविति ॥ कि च पाठ्ये साक्षात्कारकल्पानुव्यव-साबसंपत्त्युपयोगिनः पात्रं प्रति भाषानियमस्य नियतस्य छन्दोलंकारादेशाभिधानं दृश्यते । गीयमानं व नामिधीयते असंगत्यापत्तेराप तु वादशा लयतालादिना वादगर्यसुवन-बोज्बोऽभिनयः सात्विकादिः प्रभानरसानुसारितया प्रयोगयोग्यस्तदुवितार्यपरिपूरणं ध्रवागीतेन कियते । गेये न स्तदादेरिव वस्तुभूतरूपरसादिमध्यपातिविषयविशेषयोजनया इता प्रतीतिः साध्या। डोम्बिकादेर्न नटस्येवास्त्रेकिकरूपप्रादुर्मावनया। तथा हि—डोम्बि-कारी य वर्णच्छटा वर्णादिप्रयोगे तावद्भिनयक्येव नास्ति किं तत्र विचार्यते केवरुक्त-सभावं हि तत्। तदनन्तरं तु धारापरिकमपूर्वेकलयप्रयोगावसरे 'पाआसभावोससाहि-मिहु जय जय लच्छिवच्छमतिआ' इत्यादि बद्दीयते तत्कस्योक्तिकपम् । **वदि तावज**र्ति-

<sup>9. &#</sup>x27;विपर्वेति' स्पात्. २. 'प्रधान' स्पात्. ३. 'सूदादे' स्पात्. ४. 'नैव्स्वेवा' स्पात्.

'यसिन्कुलाजना पत्युः सख्यग्रे वर्णयेद्गुणाम् । उपालम्मं च कुरुते यत्र श्रीगदितं तु तत् ॥' 'लयान्तरप्रयोगेण रागैश्चापि विवेचितम् । नानारसं सुनिर्वाह्मकथं काञ्यमिति स्मृतम् ॥'

आदिग्रहणात् शम्याच्छलितद्विपद्यादिपरिग्रहः । प्रपञ्चस्तु ब्रह्मभरत-कोलाहलादिशास्त्रेभ्योऽवगन्तव्यः ।

प्रेक्ष्यमुक्त्वा श्रव्यमाह —

अन्यं महाकान्यमाख्यायिका कथा चम्पूरनिबद्धं च।

तुमागताया लांकिक्या डोम्बिकाप्रभृतेर्नर्नक्यास्तदा सैवेदानीमेवंभूनं वसुरूपं लोकिकं वचनमभिधते । गायनादिसंक्रमितस्ववास्तव्यतयेति कः साक्षात्कारकल्पलाध्यवसायगोचरी-कार्यत्वे च पाट्यस्य प्रधानाऽशः । तेन यथा लोके कश्चित्कंचिदन्योपदेशगानादिकमेण वस्तृद्वोधनकरणद्वारेण वा छन्दोनुप्रवेशितया वाक्यस्य चिन्मनस्यावर्जनातिशयं विधत्ते नृत्यन्नपि गायन्नपि । तद्वदेव डोम्बिकाकाव्यादी द्रष्टव्यम् ॥ 'हठे वि डोम्बी' इत्यादाविप वचिस सैव । डोम्बिका नयपतिपरितोषकार्थाभिधायिवचननिष्ठेन गीतेन वाद्येन नृत्येन च राजानमनुर प्रथितुं गृहीतो यमा वक्तीत्वेन पूर्वीस्थता मध्ये काचिदीहशी चौर्यकासुकके-लिलालसमानसा, काचित्पुनरेवंविधा, कश्चिरेवंभृतश्चीर्यकामुकः, कोऽप्येवंभृतस्तत्र काचि-देवं प्रीढद्तीत्येवमादिराजपुत्रहृदयानुप्रवेशयोग्य तत्प्रसादनेन धनावर्जनोपायमभिद्धती तमेव राजपुत्रं परत्वेन तथैव वा समुद्दिश्य अन्यदिष चेष्टितमभिधायान्ते डोम्बिकाकृत्य-मेवोपसंहरति । गुणमालायां 'जामि नारा अनुडिअपुणुणम्बीसमि' इखादौ । तत्र तु सा मृत्यन्ती डोम्निका बहुतरापर प्रकर्णातादिपटुपेटकपरिवृता त्यां प्रत्येवसहसुपश्लोकितवतीति तन्मध्यवर्तिगायनमुखसंक्रमितनिजवचना काँकिकेनेव रूपेण तद्गीयमानरूपकगत्रुवताल-साम्येन तावश्रत्यति । तद्गीयमानपदार्थस्य च सातिशयमावर्जनीये राजादौ हृदयानुप्रवे-शितां दर्शयितुं लैकिकव्यवहारगतहस्तस्तु(१) कर्मरोमाञ्चाक्षविकारतुल्ययोगक्षेमत्तेन-बाह्नविकारादिसंभवम्प्याक्षिपति । एवं गीतेन रञ्जनं प्राधान्येन विधाय तद्वपयोगिनं चाह्न्यापारं प्रदर्श्य मृत्येन पुनिश्वत्तप्रहणं कुर्वती नृत्यं प्रधानभावं गीतं च तदुपसर्जनभावं नयन्ती तत एव तदभिनयमनाद्वियमाणा तद्गीयमानाङ्गभावाक्षिप्ततत्समुचितभावमेवाङ्गवि-क्षेपं करोति लयपरिष्वत्कणादौ । तत्रेयत्यंशे लौकिकमात्रसभाव एव रामनटादिव्यवहार-वत्काप्रयोज्यप्रयोजकभावादाद्वा । तदनन्तरं च यथैव सा गीतनृत्यादि प्रायुक्क तथैव तत्स-दशं नर्तकी प्रयुद्धे । न तु डोम्बिकां साक्षात्कारकल्पेन दर्शयति तदीया हार्यादिना खात्म-

१. 'वा कस्यचि' स्थात्.

एतानि कमेण लक्षयति-

पद्यं शायः संस्कृतप्राकृतापभ्रंश्वप्राम्यभाषानिबद्धभिष्ठान्त्यद्वत्त-सर्गाश्वाससंध्यवस्कन्धकवन्धं सत्संधि शब्दार्थवैचित्र्योपेतं महाका-व्यम् ।

छन्दोविशेषरचितं प्रायः संस्कृतादिभाषानिबद्धैर्भिन्नान्त्यवृत्तैर्यथासंख्यं सर्गादिभिनिर्मितं सुश्लिष्टमुखप्रतिमुखगर्भविमशनिर्वहणसंधिसुन्दरं शब्दार्थ-वैचित्र्योपेतं महाकाव्यम् ।

मुखादयः संधयो भरतोक्ता इमे —

'यत्र बीजसमुत्पित्तर्नानार्थरससंभवा ।

काव्ये शरीरानुगता तन्मुखं परिचक्षते ॥'

रूपप्रच्छादनायभावात् । तत एव न डोम्बिकां साक्षात्कारकत्येन सादर्शयति, अपि तु तर्देव नृत्यं साभिनयं केवलं च प्रदर्शयतीति सा लैकिकरूपान्तरप्रादुर्भावेनेति । व्युत्पत्त्यभि-संधानं च गेये नास्ति । पाठ्ये नु तदेव प्रधानं भरतमुनिप्रभृतीनां तद्येव मूलतः प्रवृत्ते-रिसलं बहुना अप्रस्तुतप्रपश्चेनेति ॥ भिन्नान्त्यवृत्त्तरिति । उपकान्तवृत्तस्युदासेन सर्गादीनां क्तान्तरैरुपसंहारः कर्नव्य इत्यर्थः । यथा कुमारसंभवे—'अथ स ललितयो-षिद्भलता चारुश्कं रतिबलयपदाक्के चापमामज्य कण्ठे । महचरमधुहस्नन्यस्तचुनाहुरास्रः शतमेखमुपतस्थे प्राज्ञलिः पुष्पधन्ना ॥ यथा वा हरिप्रवोधे आर्यागीतिच्छन्दोबद्धाश्वास-कान्ते पुष्पितामा---'भगवति र्शायने विभावरीणां गुनिमपहत्य यशोविभावरीणाम् । गततमसतया विभावरीणां सधनमहः समनां विभावरीणाम् ॥' संधिबन्धेषु च नाराचनोः टकादीनि विचित्राणि छन्दांसि दृश्यन्ते ॥ यत्र यीजेति । बीजन्य येत्र समुत्पित्तः कविप्रयक्ततो निबन्धः । नानाकृपोऽर्थः प्रयोजनं येषां ते नानार्थाः संभवन्तीति संभवः । नानार्यरसाः संभवो यस्याः सा तथा । काव्ये नाटकादौ । तत्र च संधीनां युक्ततयावभा-सात । अत एव तत्रैवोदाहरिष्यतं--शरीरानुगता इति । क्तानुगता इति कृतव्या-पिनी। तन्मुखम् । यथा नेणीसंहारे कुरुपाण्डवानामुभयेषां क्षेमप्रतिपादकं स्थापकस्य वचनं सहदेवः कृद्धस्य भीमसेनस्यानुकृत्येन शमनाय कुरुनिधनपरं व्याचचक्षे-'निर्वाणवैर-दह्ना प्रश्नमादरीणाम्' इति । अत्र प्रश्नमोऽवसानमुदयनिरोधात् । यथा शान्तो वायुः शान्तोऽप्रिरवसित इलर्थः। तदेवमरीणामवसानेन दात्राभावात्रिर्वाणवैराप्रयः पाण्डुत-नया नन्दन्तु सह माधवेन । कुरराजसुतास्तु सभत्या रुधिरप्रसाधितभुवः क्षतशरीराः खर्गस्था भवन्त्वित शत्रुक्षयपूर्वस्थस्य पाण्डवानां समृद्धिरूपस्य फलस्य बीजं कविप्रयकाः

१. 'संविविषेषु' बा. २. 'शरीरानुगता' स्पात्

'बीजस्पोद्धाटनं यत्र दृष्टनष्टमित् किचित् । मुखन्यस्तस्य सर्वत्र तद्धै पतिमुखं स्मृतम् ॥' 'उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेव वा । पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ इति संज्ञितः ॥'

दुत्पन्नम् । नानारससंभवा चास्योत्पत्तिः । नाटकानेकत्वेन पात्रानेकत्वविवक्षया नानार्यता रसानाम् । तथा हि-अत्र, 'एष कुरुसंघानममृष्यमाणः पृथुललाटतटघटितमीषण-श्रुकटिरापिबन्निव नः सर्वोन् दृष्टिपातेन सहदेवानुयातः कृद्धो भीम इत एवाभिवर्तते' इति पारिपार्श्वकवचनात्सृचितकोधस्थायिभावानुभावः 'लाक्षायहानलविषात्रसभाप्रवेशैः-' इ-त्यादिखबचनप्रकाशितस्वविभावो भीमसेनस्य रौदो रसः कुरुक्षयप्रयोजनो बीजेन प्रकाशि-तत्वाद्वीजोत्पत्तरेव संभविववदः । कुरूणां च कुलक्षयनिमित्तकः करणः पाण्डवसिद्धिः प्रयोजनो बीजोत्पत्तेरेव संभवनिवद्धः । यथा दुर्योधनः शोनन्नाह- अधैवादां रणसुप-गती तातमम्बां च दृष्टा प्रातस्ताभ्यां शिरसि विनती हन्त दुःशासनश्च । तस्मिन्बार्क प्रसभमरिणा प्रापित तामवस्थां पार्श्व पित्रोरपगतवृणः किं नु वक्ष्यामि गत्वा ॥' तदेवं भीमसेनस्येव कोधात्मकं चेष्टितं शत्रुक्षयफलमित्युपादेयम् । दुर्योधनस्येव च दौरात्म्यभू-यिष्ठं चेष्टितं शोकफलन्वाच्याज्यमिति विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तेर्नानार्यता पात्रानेकत्वाश्रया रसानाम् । नाटकानेकत्वाद्यथा सागरिकात्राप्त्यथी वत्सराजस्य श्वकारः बीजसमुत्पत्तिरिति । बीजं समुत्पन्नमुक्तैर्विशेषणैर्विशिष्टमिष्यते । तथा हि बीजमेव काव्यशरीरव्यापि यतो मुखसंधी तस्योत्पत्तिः । प्रतिमुखे रष्टनष्टमिव तस्योद्धाटनं गर्भे चोद्रेदस्तस्य अवमर्शे च गर्भनिमेंदः । निर्वहणे च समानयनमिति काव्यशरीरव्यापिता ॥ बीजस्योद्घाटनमिति । अयमर्थः---इष्टनष्टमिव कृत्वा तावन्मुखे 'द्वीपादन्यस्मात्–' इत्यादिना न्यस्तं भूमाविव बीजम् अमास्रेन सागरिकाचेष्टितं वसन्तोत्सवकामडेवपूजादिना तिरोहितत्वान्नष्टमिव, नहि तन्नष्टमेव । सागरिकाचेष्टितस्य हि बीजस्येव तदाच्छादकमप्युत्सवादिरूपं भूमिवत्प्रत्युत कार्यजननशः त्त्यद्वीधकम् । तस्य दष्टनष्टतुल्यं कृत्वा न्यस्यते । एवं कुडुमबीजस्य यदुद्वाटनं तत्कत्यं यत्रोद्घाटनं सर्वत्रेव कथाभागसमूहे स प्रतिमुखम् । प्रतिराभिमुख्ये । मुखस्याभिमु-रूयेन यतोऽत्र वृत्तिः । पराब्युखता हि दष्टनष्टकत्यता । तथा हि रस्नावस्याम्—'परपेसण-करिसिदं पि सरीरमेदस्स दंसणेण अज मे बहुमदं संपण्णम्' इत्यादिसागरिकोक्तरनन्तरं सु-संगतारचितराजतत्समागमपर्यन्तं काव्यं द्वितीयाङ्गगतं प्रतिसुखसंधिरुद्धाटित्वाद्वीजार्यस्य ॥ उद्भेषस्तस्येति । प्राप्तिरप्राप्तिरन्वेषणमिलेवंभूताभिरवस्याभिः पुनः पुनर्भवन्तीभिः युक्तो गर्भसंघिः । प्राप्तिसंभवाख्ययावस्थया युक्तत्वेन फलस्य गर्भीभावात् । तथा हि रज्ञा-

१. 'परप्रेषणकर्षितमपि शरीरमेतस्य दर्शनेनाय मे बहुमदं संपन्नम्' इति च्छाया.

वस्यां द्वितीयाद्दे युसंगता-'संहि, अदिक्कण्णासि तुवम् । दाणीं जा एवं भटिणा इत्येण गहिदा वि कोवं न मुखेसि' इति प्राप्तरूप उद्भेदः । ततोऽत्र 'सागरिका-(सभूभकृम् ।) सुसंगदे, इआणि पि न विरमसि' इति कुमारीभावसमुचितकृतकोपेनापि परिपूर्णरितप्रका-श्चनादन्वेषणम् । ततो 'भो, एसा खु अवरा देवी वासवदत्ता' इति विद्वकोक्ते राजनि सचिकतं सागरिकां मुश्चति सागरिकासुसंगतयोश्च निष्क्रमाद्वासवदत्ताप्रवेशाश्चारभ्य तती-याह्रे प्रवेशके 'साह रे वसन्तय, साह । अदिसहदो ते अमचजोअन्धराअणो इमाए संधिविग्रहचिन्ताएं इति काश्वनमालयोक्तं यावदप्राप्तिस्ततोऽस्याः 'अञ्च क्खु मए राअउ-लाओ पडिणीव्यत्तन्तीए चित्तसालिआदुआरे वसन्तअस्स मुसंगदाए सह आलावो सुदो' इत आरभ्य 'हिया सर्वस्यांसौ हरति विदितास्मीति वदनं द्वयोर्दप्रालाप कवयति कथामा-त्मविषयाम् । सखीषु स्पेरस्ते प्रकटयति वैलक्ष्यमिति मे प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितात् ह-विधरम् ॥ तद्वार्तान्वेषणाय ग्वाश्वरयति वसन्तकः' इति वत्सराजोक्ति यावदन्वेषणम् । तत्रव 'ही ही । कोसम्बीरजलम्भेणावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परिदोसो आसि. जादिसो मम सआसादो पियवयणं मुणिअ भविस्सदि।' इत्यादिविद्वकोक्तेन प्राप्तिरसो-Sस्यां समागमसंकेतस्थानप्राप्तिं यावदन्वेषणम् । ततः 'प्रिये, परय पर्य । उदयोवांभृत एष स्बद्धदनापहृतकान्तिसर्वस्वः । पून्कर्तुमिवोध्वेकरः स्थितः पुरस्ताशिशानाद्यः ॥' इति राजो-क्तिपर्यन्तं परिपूर्णा प्राप्तिः। ततः 'दर्पः स्यादमृतेन चंदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे' इति वास-बदत्तामुखोद्घाटनादनन्तरम् 'राजा-कथं देवी वासवदत्ता। वयस्य, किमेतत् । विद्युकः-**केंद्राणं जीविदसं**सओ' इत्यादिना अप्राप्तिः । अस्यां च 'दिद्विंओ इमिणा विरइदभट्टिणी-वैसेण केण वि इमादो चित्तसालादो णिक्सन्ती ण लक्किदहि।' इति सागरिकोक्तया अन्वेष-णम् । ततश्च सागरिकाया लतापाशे कृते 'रेकहं एसा देवी वासवदत्ता उज्बन्धिय अप्पा-णअं बाबादेदि' इति विद्वकोक्ते राजनि च समुपेत्व कण्ठपाशमपनयति, सागरिकया 'अँअ-

१. 'सिख, अदिक्षणित त्वम् । इदानीं या एवं भन्यी हस्तेन गृहीतापि कोपं न मुश्रम् हित च्छाया. २. 'मुसंगतं, इदानीमपि न विरम्मि' इति च्छाया. ३. 'भोः, एषा खल्ज अपरा देवी वासवदत्ता' इति च्छाया. ४. 'साधु रे वसन्तक, साधु । अतिशयितस्त्वयामालयोगन्धरायणोऽनया सीधविम्रहिचन्तया' इति च्छाया. ५. 'अद्य खल्ज भया राजकुलात्प्रतिनिवर्तमानया चित्रशालिकाद्वारे वमन्तकस्य मुसंगतया सह आलापः भृतः' इति च्छाया. ६. 'म्याघो नयति' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ७. 'मिधकम्' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ७. 'मिधकम्' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ८. 'आर्थ्यम् । काशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादशः प्रियवयस्यस्य परितोष आसीत्, यादशो मम सकाशात्प्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यति' इति च्छाया. ९. 'अस्माकं जीवित्रसंशयः' इति च्छाया. ९०. 'दिष्ट्या अनेन विरचित्रभित्रवेषेन केनापि अस्याधित्रशालिकाया निकामन्ती न लक्षितास्मि' इति च्छाया. ९९. 'कथमेषा देवी वासवदत्ता उद्व-ध्यात्मानं व्यापादयति' इति च्छाया. ९२. 'आर्थपुत्र, मुख्य मुख्र । पराधीनः सत्वयं जनः न पुनर्मर्तुमीदशमवसरं प्राप्नोति' इति च्छाया.

'गर्भनिर्भिष्मबीजार्थो विक्षीमनकृतो, पि वा । क्रोधव्यसनजो वापि स विमर्शः मकीर्तितः ॥' 'समानयनमधीनां मुखाद्यानां स्वीजिनाम् । नानामावोत्तराणां यद्भवेशिर्वहणं तु तत् ॥' इति ।

उत्त. मुख मुख । पराहीणो क्खु अअं जणो ण पुण मरिदं ईदिसं अवसर पा-वेदि । (पुन: कण्ठे पाशं दातुमिच्छति ।) राजा-(निर्वर्ण्य सहर्षम् ।) कथं प्रिया मे सागरिका । अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते त्वरितमयि विसुन्न त्वं लतापाशसेनम् । चिलतमपि निरोद्धं जीवितं जीवितरी क्षणमिह मम कण्टं बाहपाशं निधेहि ॥' इत्यादिना स्फूटमेब प्राप्तिरित्येवं गर्भः । अप्राप्त्यंशश्वात्रावस्यंभावी । अन्यथा हि संभावनात्मा प्राप्ति-संभवः कथं निश्चय एव हि स्यात् । विमर्शे त्वप्राप्तरेव प्रधानाप्राप्त्यंशस्य च न्यूनतेति विशेषः । गर्भनिर्भिन्नेति । बीजराब्देन बीजफलम् । अर्थशब्देन निवृत्तिरुच्यते । तेन गर्भात्रिभिन्नं प्रदर्शितमुख बहिनिःसरणोन्मुखं यद्वीजफलं तस्या योऽथीं निवृत्तिः पुनस्त-त्रैव प्रवेश इव यत्र स विमर्शसंधिः । स इति । तच्छव्देन यत्रेत्यक्षिप्तम् । सा च निर्वात्तः क्रोधेन वा निमित्तेन लोभेन वा व्यसनेन वा शापादिना वा । अपिशब्दाद्विव्रनि-मित्तान्तराणां प्रतिपदमशक्यनिर्देशानां संब्रहः। तत्र क्रोधाद्यथा रक्षावल्यां तृतीयेऽक्रे कोधोवशेन वासवदत्तया कारानिक्षिप्तायां सागरिकायाम् । तथा हि तत्र वतुर्थेऽहे प्रवेशकः सागरिकाप्राप्तिसंदेहेन करुणरसात्नकः । अत्रैव सागरिकाप्राप्तिसंदेहं मन्यमान आह—'राजा—अम्भोजगर्भयुकुमारतनुस्तदासँ। कण्डव्रहे प्रथमरागघने विलीय । सद्यः पतम्मदनमार्गणरन्ध्रमार्गैमंन्ये मम प्रियतमा हृदयं प्रविष्टा ॥ योऽपि मे विश्वा-सस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या संयतः। तत्कस्याप्रतो बाष्पमोक्षं करिच्ये।' पुनरत्रैव 'अप्पिअं दे ण पारेमि आर्चाक्खदुम्' इति विदूषकोक्ते 'राजा-(समाश्वस्य ।) प्राणाः परिख-जत मां नन सत्यथोऽय है दक्षिणा भवत मद्भचन कुरुष्वम् । शीघ्रं न यात यदि तन्मु-षिताः स्थ मृढा याना मृदुरमधुना गजगामिनी सा ॥ इति राहः सागरिकाप्राप्तिनैराज्य-रूपैव 'भो. मा अण्णहा संभावेहि। सा खु देवीए उन्नेणि पेसिदा। अदो मए अप्पिअं ति भणिदम्' इति विद्वकोत्तया संदेहमानीता । तथा हि । तद्विस्छां रक्षमालां हृदये विन्यस्य पुनराह—'अहह । कण्ठाश्ठेपं समासाद्य तस्याः प्रश्नष्टयानया । तुल्यावस्था सखी चेयं तनुराश्वास्यतं मम ॥' इतीन्द्रजालप्रयोगं यावद्विप्ने वासवदत्ताक्रोधो निमित्तम् । एवं लो-भादाबुदाहार्यम् ॥ समानयनमर्थानामिति । मुखावानां चतुर्णो संधीनां येऽर्थाः प्रार-

१. 'विकल्पन' भरतेकपुस्तके.

 <sup>&#</sup>x27;क्रोधावेशेन' स्यात्. २. 'अप्रियं ते न पारयामि आख्यातुम्' इति च्छाया.
 'रे' कलिकातामुदितपुस्तके. ४. 'भोः, मान्यथा संभावय । सा खलु देव्योज्ययिनीं प्रेषिता । अतो मयाप्रियमिति भणितम्' इति च्छाया.

शब्दवैचित्र्यं यथा—असंक्षिप्तप्रन्थत्वम्, अविषमनन्धत्वम्, अनिति-विस्तीणेपरस्परिनबद्धसर्गादित्वम्, आशीर्नमस्कारवस्तुनिर्देशोपक्रमत्वम्, वक्तव्यार्थतत्प्रतिज्ञानतत्प्रयोजनोपन्यासकविप्रशंसासुजनदुर्जनस्वरूपवदादि-

म्भयनप्रत्याशानियताप्तिलक्षणास्तेषां सह बीजिभिबीजविकारैः क्रमेणावस्थाचतुष्ट्ये भव-द्भिरित्युद्धाटनोद्भेदलक्षणैर्वर्तमानानां नानाविधैः सुखदुःखात्मकै रतिहासशोककोधादिभि-र्भावैरुत्तराणां चमत्कारास्पदत्वेन जातोत्कर्षाणां यत्समानयन्ति यस्मिन्नर्थराशौ समानीयन्ते फलनिष्पत्तौ योज्यन्ते तन्निबर्हणं फलयोगोऽवस्थया व्याप्तम् । तत्र यदा सुखप्राप्तेः फलत्वं तदा रतिहासोत्साहिक्सियस्थायिभावबाहुत्यं धृतिहर्षगर्वौत्सुक्यमदादिव्यभिचा-रिभावबाहरूयं च प्रारम्भादीनाम् , दुःखहानेस्त फलत्वे कोधशोकभयजुगुप्सास्थायिभाव-बाहुत्यम् । आलस्योम्यव्यभिचारिभावबाहुत्यं च इष्टव्यम् । रक्षावत्यामैन्द्रजालिकप्रवेशाः त्प्रभृत्यासमाप्तेरेषामवस्थासंभ्यादीनां नायकप्रतिनायकतदमात्यतत्परिवारनायिकादिमुखेनापि नियोजनम्। न त्वेकमुखेनैवेति । असंक्षित्रग्रन्थत्विमिति । अनेन प्रन्थगौरवमाचक्षाणः कथारसंविच्छेदशङ्किनां मनांस्यावर्जयति । अविवमबन्धत्वमिति । अनेन शब्दसंदर्भ-वेदिनां मनो सुदमादधाति। अनितिवस्तीर्णपरस्परनिबद्धसर्गादित्वमिति।अनेन श्रन्थविस्तरभीरूणां चित्तमाकर्षति । सर्गादीनां परस्परमेकवाक्यतया महावाक्यात्मकस्य प्रबन्धस्योपकारितां च दर्शयति । आद्योनमस्कारवस्तुनिर्देशोपक्रमत्वमिति । तत्र आशीर्यथा हरविलासे-- ओमिलेकाक्षरं ब्रह्म श्रुतीनां मुखमक्षरम् । प्रसीदतु सतां स्वान्ते-घ्वेकं त्रिपुरुषीमयम् ॥' नमस्कारो यथा रघुवंशे—'वागर्थाविव-'इत्यादि । वस्तुनिर्देशो यथा इयप्रीववधे-'आसीईस्यो इयप्रीवः' इस्यादि । वक्तव्यार्थेत्यादि । वक्तव्यार्थ-प्रतिज्ञानं यथा सेतुबन्धे —''तं तिअसबन्दिमोक्खं समत्तलोअस्स हिअअसङ्गद्धरणम् । सुणह अणुराहइण्हं सीयादुक्खक्खयं दसमुहस्स वहम् ॥' त्रयोजनोपन्यासो यथा—'परिवद्ध विश्राणं संभाविज्ञह जसो विटप्पन्ति गुणा । अव्वइसपरिस्चरिअं कित्तं जेण हरन्ति कव्वा-लावा ॥' कविप्रशंसा यथा रावणविजये--'सैयलं चेव निबन्धं दोहिं पएहिं कल्लसं पसण्ण-न्तविअं । जाणन्ति कईण कई सुद्ध सहोवेहिं लोअणेहिं व हिअअम् ॥' सुजनदुर्जनखरूपं

| ۹. | 'तं त्रिदशबन्दिमोक्षं समस्तलोकस्य हृदयशल्योद्धरणम् ।                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <b>श्युतानुरागचिद्रं सीतादुःखक्ष्यं दशमुखस्य वधम् ॥'</b> [इति च्छाया] |
| ₹. |                                                                       |
|    | เเ' [ इति च्छाया ]                                                    |
| ₹• | ·                                                                     |
|    | ॥' [ इति च्छाया ]                                                     |

वाक्यत्वम्, दुष्करचित्रादिसर्गत्वम्, स्वाभिप्रायस्वनामेष्टनाममञ्जलक्कितस-माप्तित्वम्, इति ।

अर्थवैचिन्यं यथा—चतुर्वर्गफलोपायत्वम्, चतुरोदात्तनायकस्वम्, रसमावनिरन्तरत्वम्, विधिनिषेधव्युत्पादकत्वम्, सुसूत्रसंविधानकत्वम्, नगराश्रमशैलसैन्यावासाणेवादिवर्णनम्, ऋतुरात्रिदिवाकिस्तमयचन्द्रोदया-दिवर्णनम्, नायकनायिकाकुमारवाहनादिवर्णनम्, मन्त्रदूतप्रयाणसंश्रामा-

यथा इरविलासे-'इतस्तनो भषनभूरि न पतित्यग्रुनः ग्रुनः । अवदानतया किं च न भेदो हंसतः सतः ॥' दुष्करचित्रादिसर्गत्वमिति। आदिप्रहणेन यमकश्रेषादयो गृह्यन्ते। ते च किरातार्जुनीयादौ दश्यन्त एव ॥ स्वाभिप्रायेत्यादि । तेष्वभिप्रायाद्वता यया—धैर्य मायुराजस्य, उत्साहः सर्वसेनस्य,अनुरागः प्रवरसेनस्येति । स्वनामाङ्कता यथा--राजशेख-रस्य इरविलासे । इष्टनामाङ्कता यथा—लक्ष्म्यङ्कता किराते भारवेः, श्र्यङ्कता शिद्युपालवर्षे माघस्य । मङ्गलाङ्कता यथा-अभ्युदयः कृष्णचरिते, जय ऊषाहरणे, आनन्दः पञ्चिश-खशूदककथायाम् इति । चतुर्वर्गफलोपायत्वमिति । अनेन चत्वारो वर्गा धर्मार्थका-ममोक्षाः त एव व्यक्ताः समस्ता वा फलं तस्योपायतया महाकाव्यं ज्ञापयन् मुक्तकादिभ्यो भेदमाचष्टे। चतुरोदात्तनायकत्विमिति । अनेन कथाशरीरव्यापिनो नायकस्य धर्मार्थकाः ममोक्षेषु वैचक्षण्यमभिद्धान आशयविभृत्योरप्युत्कर्षमभिद्धाति । रसभावनिरन्तरत्व-मिति। अनेन रसप्रहणेनापि तत्कारणभूतानां भावानां परिप्रहे पृथरभावप्रहणेन रसभावानां परस्परं कार्यकारणभावमभिदधद्रसेभ्यो भावाभावेभ्यो रसा रसेभ्यथ रसा इति नैरन्त-यस्य रसभावसाध्यत्वेन भोजनस्येवेकरसस्य प्रबन्धस्यापि वैरस्यमपाकरोति । विधितिषेधः-ब्यत्पादकत्वमिति । अनेन गुणवतो नायकस्योत्कर्षप्रकाशनेन दोषवतश्रोच्छेदप्रदर्शनेन जिगीषुणा गुणवतैव भाव्यं न दोषवतेति व्युत्पादयति । सुसूत्रसंविधानकत्विमिति । अनेन त्रोक्तलक्षणाः पदार्थास्तथा निवन्धनीया यथा प्रबन्धस्य शोभाये भवन्तीति कवीन् शिक्ष-यति । नगराश्चमेत्यादिना देशप्रशंसामुपदिशति । नगरवर्णनं यथा हरिविजय-रावणविज-य-शिश्चपालवध-कुमारसंभवादौ । आश्रमवर्णनं यथा र घुवंश-किरातार्जुनीयादौ । शैलवर्णनं किरातार्जुनीयादौ । सैन्यावासवर्णनं माघे । अर्णववर्णनं सेतुबन्धादौ । **ऋत्वित्याविना** काला-वस्थापवर्णनं लक्षयति । तत्र ऋतुवर्णने शरद्वसन्तश्रीष्मवर्षादिवर्णनानि सेतुबन्ध-हरिविजय-र्षवंश-हरिवंशादौ । रात्रिवर्णनं किरातार्जुनीय-क्रमारसंभव-शिञ्जपालवध-हयप्रीववधादौ । दिवसवर्णनं प्रभातपूर्वाह्मभ्याहापराह्मवर्णनानि शिशुपालवध-किरातार्जुनीयादौ । अर्का-स्तसमयवर्णनं कुमारसंभव-हरिविजय-रावणविजय-सेतुबन्धादी । चन्द्रोदयवर्णनं कुमारसंभव-किरातार्जुनीय-शिश्चपालवध-सेतुबन्धादाविति । नायकेत्यादिना पात्रविशेषाभिनन्दनं सुचरति । तत्र नायकवर्णनं हरिविजय-रावणविजय-जानकीहरण-रघुवंशादौ । नायिकावर्णनं भ्युदयादिवर्णनम्, वनविहारजङकीडामघुपानमानापगमरतोत्सवादिवर्णन-म्, इति ।

उभयवैचित्र्यं यथा-रसानुरूपसंदर्भत्वम्, अर्थानुरूपच्छन्दस्त्वम्,

कुवलयाश्वचरित-कुमारसंभव-जानकीहरण-सुभद्राहरणादौ । कुमारवर्णनं रघुवंशादौ वाह्नवर्णने हस्त्यश्वगहत्मत्युष्पकावर्णनानि हरिविजय-रावणविजयादौ । मन्त्रेत्यादिना अर्थप्रधानचेष्टानासुपदेशाचतुर्वर्गफळत्वेऽपि भूयसार्थोपदेशकृन्महाकाव्यं भवतीत्यभिधत्ते । तत्र मन्त्रः पञ्चाङ्गः प्रतिपादितः । स यथा --- किरातार्ज्नीय-शिश्यपालवध-भट्टिकाव्य-हयप्रीव-बधादौ । दतिक्षधा—निस्रष्टार्थः, परिमितार्थः, शासनहरश्च । निस्रष्टार्थो यथा—उद्योगपर्वणि वासुदेवः, हरिविजये वा सात्यिकः । परिमितार्थो यथा-रामायणे ८ इदः । शासनहरो यथा-कादम्बर्यो केयूरक इति । प्रयाणे त्रिधा-खशक्त्यपचये, परव्यसने, अभिमतार्थसिद्धये च। तत्र खशक्त्यपचये यथा-रघवंशे। परव्यसने यथा-जरासंधव्यसनिनः शिशुपालस्योच्छे-दाय नासुदेवस्य शिशुपालवधे । अभिमतार्थसिद्धये यथा-विष्णोः पारिजातहरणाय हरिविज-जये, यथा वा — दिव्याखलाभायार्जुनस्य किरातार्जुनीये इति । संप्रामिश्रधा — समः, विषमः, समविषम इति । तत्र समः-द्वन्द्वयुद्धे चतुरज्ञयुद्धे च । द्वन्द्वयुद्धं यथा-रामरावणयोः । चतुरङ्गयुद्धं कुरुपाण्डवानाम् । विषमो यथा--रामस्य खरद्षणत्रिशिरोभिः सह 'चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश च राक्षसाः । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥' इति । समिव-षमो यथा- महेश्वरार्जुनयोः किरातार्जुनीये रघुमघोनोर्वा रघुवंश इति। अभ्यदयक्षिधा-अरिविजयः, स्त्रीलाभः, पुत्रोत्पत्तिः । तत्रारिविजयो द्विधा-शत्रुच्छेदेन, तदुपनत्या च । स पूर्वो रावणवधादौ, द्वितीयो हरिविजयादौ। स्त्रीलाभो यथा—इन्दुमतीखयंवरे। पुत्रलाभो दि-लीपस्य रचुवंश इति । वनविहारेत्यादिना सोद्दीपनविभावस्य संभोगराःकारस्योपदेशात् । मन्त्रभृतप्रयाणसंप्रामाभ्यद्यादिभिस्तानर्थानिधगम्य तैस्तैर्विलासविशेषैः कामसेवया तुवप-योगः कर्तव्य इति शिक्षयति । तत्र वनविहारो द्विधा-मृगयादिः, पुष्पावचयादिश्च । तत्रायो यथा—दशरयस्य रघवंशे । द्वितीयो यथा—यदनां शिशुपालवधे, अप्सरसां वा किरातार्जुनीय इति । जलकीडा द्विया-एकस्य वा बह्वीभिः खयोषाभिर्बहुनां वा बह्वीभि-र्थयाखमझनाभिः। तत्राद्या यथा —कार्तवीर्यस्य नर्मदायाम्, कुशस्य वा सरय्वाम्। द्वितीया यथा-अप्सरसां सिद्धसिन्धौ, यदूनां रैवतकहर इति। मधुपानं द्विधा-गोष्टीगृहे, वासभवने च। तत्राद्यं हरिविजये शिशुपालवर्षे च। द्वितीयं किरातार्जुनीये कुमारसंभवे च॥ मानापगमो द्विया-प्रायक्षिकः, नैमित्तिकश्च । प्रायक्षिको हरिविजये सत्यभामायाः । नैमि-त्तिको रामान्तिकान्निशाचरीणां सेतुबन्धे । रतोत्सवोऽपि द्विधा-सामान्यतः. विशेषतश्च । सामान्यतः किरातार्जुनीये शिशुपालवधे च। विशेषतः कुमारसंभवे जानकीहरणे च। रसा-नुरूपसंदर्भत्विमिति । अनेन रतिप्रकर्षे कोमलः, उत्साहप्रकर्षे प्रौढः, कोधप्रकर्षे कठोरः. शोकप्रकर्षे मृदुः, विस्मयप्रकर्षे तु स्फुटः शब्दसंदर्भो विरचनीय इति उपदिशन् 'नैकमोज: प्रसादो वा रसभावविदः कवेः' इति स्थापगति । अर्थानुक्पच्छन्द् स्त्वमिति । अनेन

समस्तलोकरञ्जकत्वम् , सदलंकारवाक्यत्वम् , देशकालपात्रचेष्टाकथान्तरा-नुषञ्जनम् , मार्गद्वयानुवर्तनं च, इति ।>

तत्र संस्कृतभाषानिबद्धसर्गबन्धं हयग्रीववधादि । प्राकृतभाषानिबद्धा-श्वासकबन्धं सेतुबन्धादि । अपभंशभाषानिबद्धसंधिबन्धमिष्धमथनादि । ग्राम्यापभंशभाषानिबद्धावस्कन्धकबन्धं भीमकाव्यादि । प्रायोग्रहणात्संस्कृ-तभाषयाप्याश्वासकबन्धो हरिप्रबन्धादौ न दुष्यति । प्रायोग्रहणादेव राव-णविजय-हरिविजय-सेतुबन्धेष्वादितः समाप्तिपर्यन्तमेकमेव च्छन्दो भव-तीति । गिलतकानि तु तत्र कैरिप विदग्धमानिभिः क्षिप्तानीति तद्विदो भाषन्ते ।

राजारे द्वतविलम्बितादयः, वीरे वसन्ततिलकादयः, करुणे वैतालीयादयः, रीद्रे सम्बरादयः, सर्वत्र शार्र्लविक्रीडितादयो निषम्धनीया इत्युपदिशति । समस्तलोकरञ्जकत्यमिति । अनेनालौकिकतां परिहरन् प्रीतिनिबन्धनस्य प्रबन्धस्य लोके प्रतिष्ठया प्रयासवैयर्थ्यमपाकरोति। सदलंकारबाक्यत्वमिति । अनेन यद्यपुपात्तलक्षणानां गुणानामलकाराणां च खरूप-सांकर्येणैव काव्यशोभाकरत्वम् तथाप्यलंकारवर्षेवैनं भारं भूयसा उद्गोद्धमलमिखेतदुपर्युपदेशे-नोपपादयति । देशेत्यादिना परिपूर्णाक्षे २पि संविधानके देशकालाद्यविरोधेन तद्वर्णनादिकं निर्दिशति । तत्र देशान्तरानुषञ्जनं यथा—'मुदे मुरारेरमरैः मुमेरोरानीय यस्योपिनतस्य राक्षेः। भवन्ति नोहामगिरां कवीनामुच्छ्रायसौन्दर्यगुणा मृषोद्याः॥'कालान्तरानुषज्ञनं यथा — 'सपदि हरिसखैर्वधूनिदेशाद्भनितमनोरमवल्लीमृदङ्गैः। युगपदनुगुणस्य संनिधानं वियति वने च यथायथं वितेने ॥' पात्रान्तरानुषद्गनं यथा-- 'करिष्यसे यत्र सुदुष्कराणि प्रसत्तये गोत्रभिदस्तपांसि । शिलोचयं चारशिलोचयं तमेष क्षणानेष्यति गुह्यकस्त्वाम् ॥' चेष्टान्तरा-नुषजनं यथा---'मदश्युतः स्यामितगण्डलेखाः कामन्तविकान्तनराधिरूढाः । सहिष्णवी वेह युधामभिज्ञा नागा नगोच्छायमिवाक्षिपन्तः ॥' कथान्तरानुषज्ञनं यथा---'कुसुमायु-भपित दुर्लभस्तव भर्ता न चिराद्भविष्यति । शृणु येन स कर्मणागतः सलभत्वं हरलोचनार्चिन षाम् ॥' मार्गद्वयानुवर्तनिमिति । अनेन महाकवीनां समयमुपलक्षयति । तत्र 'गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम् । निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः ॥ वंशवीर्यश्रता-दीनि वर्णयित्वा रिपोरिप । तज्जयामायकोत्कर्षकथनं च धिनाति नः॥' इति । (अर्थाः का) एतानि नगरवर्णनादीनि समुचयप्रयोज्यानि, उत विकल्पप्रयोज्यानि । समुचयप्रयोज्या-नीति चेत्, किरातार्जुनीयादाँ किरातार्णवार्कोदयविवाहकुमाराभ्युदयादीनामभणनम् ।

१. 'धिनोति' स्यात्. २. प्रमादपतितं स्यातः

नायकारूयातस्वष्टता भाव्यर्थश्चंसिवकादिः सोच्छ्वासा संस्कृता गद्ययुक्तारूयायिका ।

धीरप्रशान्तस्य गाम्भीर्यगुणोत्कर्षात्त्वयं स्वगुणोपवर्णनं न संभवतीत्यर्थाद्यस्यां धीरोद्धतादिना नायकेन स्वकीयवृत्तं सदाचाररूपं चेष्टितं
कन्यापहारसंप्रामसमागमाभ्युदयभूषितं मित्रादि वा व्याख्यायते, अनागतार्थशंसीनि च वक्रापरवक्रार्यादीनि यत्र बध्यन्ते, यत्र चावान्तरप्रकरणसमाप्तावुच्छ्वासा बध्यन्ते, सा संस्कृतभाषानिबद्धा अपादः पदसंतानो
गद्यं तेन युक्ता । युक्तप्रहणादन्तरान्तरा प्रविरलपद्यनिबन्धेऽप्यदुष्टा
आख्यायिका । यथा—हर्षचिरतादि ।

धीरश्चान्तनायका गद्येन पथेन वा सर्वभाषा कथा।

आख्यायिकावन स्वचिरतव्यावर्णकोऽपि तु धीरशान्तो नायकः। तस्य तु वृत्तमन्येन कविना वा यत्र वर्ण्यते, सा च काचिद्रधमयी। यथा— कादम्बरी। काचित्पधमयी। यथा—लीलावती। यावत्सर्वभाषा काचित्सं-स्कृतेन काचित्प्राकृतेन काचिन्मागध्या काचिच्छूरसेन्या काचित्पैशाच्या काचिदपश्रंशेन बध्यते सा कथा।

सर्याविकल्पेन यथेष्टकल्पनाया मलत्वप्रसङ्गः । तत्र अङ्गकलज(१)स्वोभयापीष्टत्वात् । यदा कथाशर्रारस्य परिपूर्णाङ्गसंभवस्तदा समुख्येन । यदान्यथा तदा विकल्पेनेति । तत्रापि केषांचिदङ्गानां विकल्पोऽपरेषां नियमेन प्रयोगः । यानि पुरुपार्थस्यार्थकामादे-रासकोपकारीणि तानि नियमतः प्रयुज्यन्ते । यथा मन्त्रदूतप्रयाणादिनायकान्युद्यादयः । यथा व शैलत्त्वानगमनजलक्षाडाचन्द्रोदयमधुपानरतोत्सवादयः । तानि च यदि कथाशरीरे न स्युस्तदा कथान्तरानुषद्भनेनापि कर्तव्यानीति प्रचक्षते ॥ खुस्तिमिति । वृत्तशब्दः सदाचार एव वर्तते । तदेव मनुराह—'न विद्यया केष्ठत्या तपसा वापि पात्रता । यस्य वृत्तिमिवोवेते निद्धं पात्रं प्रकीर्तितम् ॥' इति । तदाह—खङ्गिति । वक्शव्देन वक्षप्रकरणं लक्ष्यते । तदाथा—'अनुष्टुमि नाश्वाधातुर्याद्यो वक्षम्' इत्यादि । नजज्ञा अपर-वक्षप्रकरणं लक्ष्यते । तदाथा—'अनुष्टुमि नाश्वाधातुर्याद्यो वक्षम्' इत्यादि । नजज्ञा अपर-वक्षप्रकरणं लक्ष्यते । तदार्था—'अनुष्टुमि नाश्वाधातुर्याद्यो वक्षम्' इत्यादि । नजज्ञा अपर-वक्षप्र । इर्थचरिते—'निजवर्षाहितक्षेहा बहुमक्षजनान्विता । सुकाला इव जायन्ते प्रजाः प्रणेन भूवतः ॥' अपरवक्ष यथा—'तरल्यिस इशं किमुत्सकामकल्यमानसवा-वक्षाति । अवनर कलहंसि वाधिकां पुनरिप यास्यति पद्मजालयम् ॥' भावा यथा—

प्रमन्धमध्ये परप्रवोधनार्थं नलाशुपारूयानमिवोपारूयानमिनवन् पठन्
गायन् यदैको प्रन्थिकः कथयति तद्गोविन्देवदारूयानम् ।

तिरश्चामतिरश्चां वा चेष्टाभियंत्र कार्यमकार्यं वा निश्चीयते तत्पञ्चत-न्त्रादिवत् धूर्तविटकुष्टिनीमतमयूरमार्जारिकादिवच निद्र्ञनम् ।

प्रधानमधिकृत्य यत्र द्वयोर्विवादः सोऽर्धप्राकृतरिवता नेटकादिव-त्मविक्ता।

प्रेतमहाराष्ट्रभाषया क्षुद्रकथा गोरोचनानक्कवत्यादिवन्मतिक्का । यस्यां पुरोहितामात्यतापसादीनां प्रारब्धानिर्वाहे उपहासः सापि मतिक्का ।

यस्यां पूर्वे वस्तु न लक्ष्यते पश्चातु प्रकाश्यते सा मत्स्यहसितादिव-न्मणिकुल्या ।

एकं धर्मादिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकारवैचिञ्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रधाना शुद्रकादिवत्परिकथा ।

'सकलमहिश्तकम्पकृदुत्पद्यत एक एव तृपवंशे। विपुकेऽपि पृथुप्रतिमो दन्त इव गणाधिपस्य मुखे॥' उपाख्यानिमिति । यदाह—'नलसावित्रीषोडशराजोपख्यानवत्प्रधावन्तः। अन्यप्रबोधनार्थं यदुपस्यानं सुपास्यानम्॥' आख्यानिमिति । तथा चाह—'आख्यानकसंज्ञां तल्लभतं यद्यभिनयन् पटन् गायन् । प्रन्थिक एकः कथयति गोविन्दर्यदविते सदसि॥' निद्शानिमिति। तथा च—'निश्चीयते तिरश्चामतिरश्चां वापि यत्र चेष्टामिः। कार्यमकार्यं वा तिवर्शनं पश्चतंत्वादि॥ धूर्तविटकुदृनीमतमयूरमार्जारिकादिकं छोके। कार्याकार्यनिरूपणस्पमिह निदर्शनं तदिष॥' प्रविहिकेति । तथा च—'यत्र इयोर्विवादः प्रधानमधिकृत्य ज्ञायते सदिस । सार्थप्रकृतरिता प्रविहका चेटकप्रसृति॥' मेन्धिक्रिकेति । तथा च—'श्रुद्रकथा मन्धिल्लो प्रेतमहाराष्ट्रभाषया भवति। गोरोचनेव कार्या सानद्रवतीव वार्कचंटीभिः॥' सापीति। तथा च—'यस्यामुपहासः स्यात्पुरोहित्तामात्यतापसादीनाम् । प्रारम्धानिर्वाहे सापि हि मन्धिलका भवति॥' मणिकुत्यति। तथा च—'मणिकुत्यायां जलमिव च लक्ष्यते यत्र पूर्वतो वस्तु। पश्चात्प्रकाशते सा मिनकृत्यामिवादिः॥'परिक्रधेति। तथा च—'पर्यायेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथाः कुशलैः।

१. 'बद' स्थात्. २. 'तत्त्रादि' मूळे. ३-४-५. 'मत' स्थात्. ६. 'मत्स्यहसितादिः' मूलाबुरोभात्,

मध्यादुपान्ततो वा प्रन्थान्तरप्रसिद्धमितिवृत्तं यस्यां वर्ण्यते सेन्दु-मत्यादिवत्त्वण्डकथा ।

समस्तफलान्तेतिवृत्तवर्णना समरादित्यवत्सक्रकथा ।
एकतरचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोपनिवन्ध उपकथा ।
ठम्भाङ्किताद्धतार्था नरवाहनदत्तादिचरितवहुहत्कथा ।
एते च कथाप्रभेदा एवेति न पृथग्लक्षिताः ।
गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छासा चम्पूः ।

संस्कृताभ्यां गद्यपद्याभ्यां रचिता प्रायेण यान्यक्कनानि स्वनाम्ना पर-नाम्ना वा कविः करोति तैर्युक्ता उच्छ्वासनिबद्धा चम्पूः । यथा बासव-दत्ता दमयन्ती वा ।

## अनिबद्धं ग्रुक्तकादि।

युक्तक-संदानितक-विशेषक-कलापक-कुलक-पर्याकोश-मभृत्यनिषद्भ् एषां लक्षणमाह---

## एकदित्रिचतुरछन्दोभिर्युक्तकसंदानितकविशेषककछापकानि ।

एकेन च्छन्दसा वाक्यार्थसमाप्ती गुक्तकम् । यथा अमरुकस्य शृक्कार-शते रसस्यन्दिनो गुक्तकाः । द्वाम्यां संदानितकम् । त्रिभिविशेषकम् । चतुर्भिः कलापकम् । एतानि च विशेषानभिषानात्सवभाषाभिर्भवन्ति ।

## पञ्चादिभिश्रतुर्दशान्तैः कुलकम् ।

छन्दोभिरिति वर्तते । मुक्तकानामेव प्रघट्टकोपनिवन्धः । अवान्तर-वाक्यसमाप्ताविष वसन्ताचेकवर्णनीयोदेशेन मुक्तकानामुपनिवन्धः । पर्या-सा कोश्चेषु प्रचुरं दृश्यते । स्वपरकृतसृक्तिसमुख्यः कोशः । यथा सप्तश-

श्रूयन्ते श्रूहकविज्ञगीषुभिः परिकथा सा तु ॥' खण्डकथेति । तथा च—'प्रन्थान्तरप्र-सिद्धं यसामितिकृतसुच्यते विवुधैः । मध्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥' सकलकथेति । चरितमिल्यंः ॥ उपकथेति । तथा च—'यत्राश्रिल्य कथान्तरमित-प्रसिद्धं निबध्यते कविभिः। चरितं विचित्रमन्यन्सोपकथा चित्रलेखादिः ॥' वृष्ट्रकथेति । तकादिः । एकप्रषष्टके एककविकृतः स्किसमुदायो वृन्दावनमेषदृतादिः संघातः । विप्रकीर्णवृत्तानामेकत्र संधाने यदुवंशदिलीपवंशादिवत्संहिता । एवमनन्तोऽनिबद्धगणः स आदिग्रहणेन गृह्यते । इह च सत्संधित्वं शब्दार्थवैचित्र्ययोगश्च महाकाव्यवदाख्यायिकाकथाचम्पूष्विप द्रष्टव्यः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारच्डामणिसंज्ञस्वोपज्ञकाव्यानुशासनवृत्ता-

बष्टमोऽध्यायः समाप्तः।

तथा च--'लम्भाङ्गिताङुतायां पिशाचभाषामयी महाविषया । नरवाहनदत्तादेश्वरित-मिव बृहत्कथा भवति ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेकेऽष्टमोऽध्यायः ।

समाप्तोऽयं प्रन्थः ।

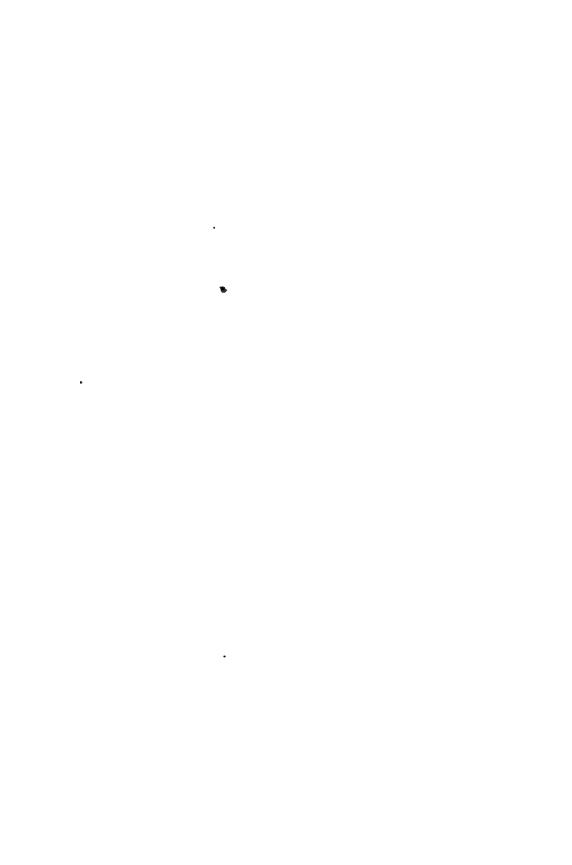

## अकाराचनुक्रमेण सदीककाव्यानुकासनोदाहरणानुक्रमणिका ।

|                      | •       |            |                     |       |          |          |
|----------------------|---------|------------|---------------------|-------|----------|----------|
|                      |         | र्वहाद्धाः |                     |       |          | हिंहाई।: |
| अकलिततपर्ते          | • • • • | 145        | अत्रोपचार (टी.)     | •••   | •••      | 155      |
| धकुण्ठोरकुण्ठ        |         | २०२        | धय जयाय             | ***   | •••      | 160      |
| असण्डमण्डल (टी.)     |         | २३२        | अथ पथि (टी.)        | •••   | •••      | 94       |
| अगस्यचुल (टी.)       |         | 920        | भव स रुलि (री.)     | •••   | •••      | \$\$-    |
| अया गां गाइ          |         | २१७        | अहरवन्त पु          | •••   | ***      | 358      |
| अगृतसाहसस्फुट        |         | २८•        | अवैवावां रण (टी.)   | •••   | • • •    | 331      |
| अप्रादिष मध्या (टी.) |         | 956        |                     | ***   | **4      | २३३      |
| अधीषं नो ह           |         | 905        | अधरे बिन्दु (टी.)   | ***   |          | •        |
| अद्वाधिरोपि (टी.)    |         | · ·        | अधिकरतल             | ***   | •••      | 125      |
| अकं चन्दन (टी.)      |         | •          | अधिकृतभा            |       |          | 358      |
| अङ्गानि चन्दन (टी.)  |         | 156        | अनकः                | • • • | •••      | 90       |
| अङ्गानीत्येकमपि      |         | 904        | अनक्रमङ्गल          | ***   | •••      | 166      |
| अङ्गुलीमिरिव         |         | 903        | ' अनङ्गलङ्गल (टी.)  | 144   |          | 290      |
| अचिरभामिव            |         | २४८        | अनपुरणन्म (टी.)     | ***   | ***      | 964      |
| अजित्वा साण          |         | 46         | अनध्ववसि (टी.)      | •••   | •••      | 563      |
| अज्ञानाचिद (टी.)     |         | 950        | ं अनाषिच्या         | •••   | •••      | 286      |
| अद्दासच्छले (टी.)    |         | 93         | भनुत्तमानुभा        | ***   | ***      | 163      |
| अण्णं लडहत्तय        |         | २६५        | भनुरागवती           | ***   | •••      | २३२      |
| अतध्यान्यपि (टी.)    |         |            | अनेकनर्तकी          | ***   | •••      | 336      |
| अतन्त्रचन्द्रा       | •       | 83         | अन्तर्व्याजं (टी.)  | •••   | •••      | 134      |
| अतिकान्त (टी.)       |         | 158        | अक्रप्रोतश्         | • • • | •••      | 155      |
| अतिथि नाम            |         | 144        | अब्रै: कल्पित (टी.) | ***   | ٠        | 115      |
| अतिनवधूरोष (टी.)     |         | 133        | अन्यत्र यूयं        | •••   | ***      | şu       |
| असा इत्य             |         | 3.         | थन्यत्र वज          | •••   | ***      | vo £     |
| अत्युचपदाध्या        |         | २५३        | अम्बदा भूष          | •••   | •••      | 396      |
| अत्रान्तरे किम       |         | 311        | अन्वयान्यव          | •••   | •••      | 206      |
| 20.4                 |         | 955        | अम्बास्ता गु        | •••   | •••      | 144      |
| अत्रावदात (टी.)      |         | 939        | अपिक्रिलत (टी.)     | •••   | •••      | 939      |
| चत्रावद्या (८१५ ०    |         |            | A                   |       | <u> </u> |          |

<sup>9,</sup> अस्यामनुक्रमणिकायां वत्र वत्र पद्मी '(टी-)' एताचिहमुपलभ्यते, ततुदाहरणं टीकायामन्वेषणीयम्, यत्र व पद्मी विष्ठं नास्ति, ततुदाहरणं मूळे भूरयम्-

|                          |       |       | विष्ठाद्धाः | रहाडी:                    |
|--------------------------|-------|-------|-------------|---------------------------|
| अयमहिमरु (टी.)           |       | •••   | 209         | अविकुलकुन्त २५१           |
| अपाङ्गतरले (टी.)         | ***   | •••   | २६५         | <b>कलिनीलाल (टी.) ११७</b> |
| धपूर्वमधुरा              | •••   | •••   | 966         | अखिमिरञ्जल १४२            |
| अप्यवस्तुनि              | •••   | •••   | ४०          | अलिवलयैर १४६              |
| थप्यसजन                  | ***   | •••   | २७०         | अलोलकमळे २३४              |
| अभिधाय                   |       | •••   | 963         | अलैकिकमहा (टी.) २३२       |
| अभिनवकु                  |       | •••   | 934         | अवन्तिनाथो (टी.) १७६      |
| अमरसदनानि (टी.)          | •••   |       | 3           | अवितथमनो (टी.) २४१        |
| अमी ये दश्य              | •••   | •••   | २५८         | अविरलक ३८९                |
| असुं कनक                 |       | •••   | ५२          | अविरकर (टी.) १०६          |
| अमृतममृतं                |       | •••   | 186         | अवीनादौ (टी.) 🥴           |
| अम्मोजगर्भ (टी.)         |       | ***   | 333         | अञ्चल्यत (टी-) १३४        |
| अयमेकपदे                 |       | • • • | ५५          | भसतामहि (टी.) २१४         |
| अयं पद्मास               | •••   |       | 950         | असंतोषदि २४८              |
| <b>अबं प्रसूनो</b> (टी.) | •••   |       | 933         | असंशयं क्षत्र ८७          |
| <b>अवं मार्तण्डः</b>     |       |       | 260         | असानुदयमा २३१             |
| अयं स भुवः (टी.)         |       | •••   | 16          | असिमात्रसहा २७७           |
| थयं सरस                  |       | ***   | 904         | असोढा तत्का (टी.) १०६     |
| अयि जीवित                | ***   | •••   | ७६          | असी महत्तु १७५            |
| अयि दीयर                 | • • • | • • • | २६५         | अस्युत्तरस्यां (टी.) १२९  |
| अयि पर्य                 | ***   | **,   | 180         | अस्म(ज्या)त्य ५४          |
| अरण्ये नि (टी.)          | •••   | ***   | •           | अस्याक्तमच १६०            |
| अरातिविक                 | •••   | • • • | 284         | अस्मान्साधु ९३            |
| अरुचिनिश (टी.)           |       |       | 585         | अस्मिज्ञहीहि (टी) २९४     |
| अरे रामाह                |       | • • • | 153;        | अस्मिनेव ल ७७             |
| अर्थः स एव (टी.)         |       | ***   | <b>6</b> ;  | अह्यं उज्जुअ १०७          |
| अर्थित्वे प्रकटी         | • • • |       | 964         | अहमेव गुरुः १६८           |
| अलसङ्ख्या                | •••   | • • • | 93          | अहं त्वा यदि २६८          |
| अलसिक (टी)               |       | •••   | 136         | अहिणवसण १४९               |
| अलंबार्श                 | •••   | •••   | २२७         | अहो विशा २७२              |
| <b>अलं</b> कृत (टी.)     | •••   |       | 90          | अहो संसार २५७             |
| अलं स्थित्वा             | •••   |       | 49          | आकम्पितिक्ष (टी.) ११७     |
|                          |       |       |             |                           |

|                              |                |       |       | शृष्टाङ्काः |                         |         |       |         | पृष्ठाङ्क |
|------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|-------------------------|---------|-------|---------|-----------|
| आकारायान                     | (टी.)          | •••   | •••   | 953         |                         | •••     | •••   | •••     | 9 €       |
| आक्षिपन्त्य                  | •••            | •••   |       | 269         | आश्चिष्टभूमि            | •••     | •••   | •••     | 9         |
| आख्यानक                      | (टी.)          | •••   |       | ३३९         | आश्लेषिताः              |         | •••   |         | 93        |
| आगच्छागच्ह                   | <b>3</b> (टी.) | •••   | ***   | ९७          | आश्लेषे                 | •••     |       | •••     | 90        |
| आगममणिसु                     | (리.)           | •••   | ***   | २३०         | आसाइयं                  | •••     | •••   | •••     | ş         |
| आन्छिदा कु                   | षु (दी.)       | •••   | ***   | 9           | आसीदन्ति भ              |         | •••   | • • •   | 9         |
| आज्ञा शक                     |                | •••   |       | २०          | आसीईस्रो हय             | । (रो.) |       |         | 9         |
| आज्ञा जगन्म                  | ग (टी.)        |       |       | २२४         | असीदज्ञनम               | (ਈ.)    |       | •••     | २०        |
| <b>आ</b> तन्बत्सरस           |                |       |       | દ્          | आमीत्राथपिता            |         | •••   | • • •   | 3         |
| आतमात्तमधि                   |                | • • • |       | ĘĘ          | भारतीकोऽस्ति            | (최.)    | •••   | •••     | 9:        |
| आत्मनश्च परे                 |                | • • • |       | २६०         | आस्थानकुद्दिम           | (귌.)    | ***   |         | •         |
| थात्मानुभृत                  |                |       |       | ३२४         | आहतं कुचतटे             | (टी.)   | •••   | •••     | 99        |
| आदाय कर्ण                    | • • •          |       |       | २८२         | <b>आहूतस्या</b> भि      | 4.4.4   |       |         | 3 0       |
| आदाय चाप                     |                | •••   | •••   | २३२         | आहूतेषु वि              |         | •••   |         | 9:        |
| भादाय वारि                   | , ,            |       |       | २५८         | इतस्ततो भषन्            | (दी.)   | 448   | • • •   | 3 ;       |
| आदावज्ञनपु                   | (टी.)          |       | •••   | 954         | इतो वसति के             | -       | • • • | • • •   | 3         |
| आदिखोऽयं                     | (5.17)         |       | •••   | اواحد       | इदं ते केनोक            |         |       |         | 3         |
| आनन्दममन्द                   |                |       | •••   | २७१         | इदं भासं भ (            |         | •••   | • • •   | 91        |
| आनन्दसंदोह                   |                | • • • |       | 90          | इन्द्रस्तवं तव ब        |         | •••   | •••     | 31        |
| आपानमारत                     |                | •••   |       | 98          | इयं गेहे लक्ष्मी        |         | ***   | •••     | 3.        |
| भाष्ट्रशस्म व                |                | •••   | •••   | 909         | इयं सा लोला             |         | •••   | • • • • | 9         |
| आमूलयष्टे:                   | (ટી.)          |       |       | 920         | इंदशस्य भवतः            |         | •••   | •••     | 91        |
| भायस्ता कला                  |                | •••   |       | 308         | इंपन्मीलित              | (-1.)   | •••   |         | 3,        |
| आयाते द्यि                   | -              |       |       | 29          | इसाकछस्स (त             | AΛ      | •••   | •••     | ٠,        |
| आरोग्यमाप्त                  | ( <b>ਹੀ.</b> ) |       |       | <b>€</b> 2  | उचिणमु                  | ••••    | •••   | •••     |           |
| आर्दाविले व                  |                |       | ***   | 943         | उत्कण्ठा परि            | ***     | •••   | ***     |           |
| आर्य <b>स्यास्त्र</b>        | . (의.)<br>(리.) | • • • |       | . (         | उत्कम्पनी<br>उत्कम्पिनी |         | • • • | •••     | 3         |
| जान स्वास<br>आलिस्य पत्र     |                |       | •••   | ۷           |                         | ***     | ***   | ***     | 1         |
| आलिङ्गितस्तः<br>आलिङ्गितस्तः |                | •••   | • • • | 99          | उत्कृत्योत्कृत्य        | •••     | ***   | ***     | •         |
| जालाङ्गतस्तः<br>आलोकमार्ग    | 1              | •••   | • • • | 988         | उत्कृत्योत्कृत्य        |         | •••   | ***     | •         |
|                              | •••            | •••   | * * * | ୩ ଦ         | उत्खाननिर्मल            | (टी.)   | ***   | •••     |           |
| आलोलाम <b>ल</b>              |                | •••   | •••   | ३१५         | उतानोच्छून्             | •••     | •••   | •••     | 7         |
| आवर्जिता वि                  |                |       | •••   | २४८ :       |                         | •••     | •••   | •••     | 3         |
| आ <b>वर्तशो</b> भी           | (टी.)          | ***   |       | v           | उत्तिष्ठन्या रता        | (री.)   | •••   |         | 9         |

|                                |           |       |       | पृष्ठाङ्काः ं |                         |                                         | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| उत्तिष्ठन्त्या रत              | IT        | •••   | •••   | ३१४ ¦         | उषःमु वधुरा (टी.)       | •••                                     | 139         |
| उत्पक्ष्मणो                    | •••       |       | •••   | 900.          | ऊक्द्रन्द्वं सरस (टी.)  | •••                                     | 9           |
| उत्पत्तिर्जमद                  |           | •••   | •••   | 290           | ऊरुद्वयं कद (टी.)       |                                         | 5           |
| उत्पादकः क                     | (टी.)     | •••   |       | 90            | ऊर्घ्वाक्षिताप (टी.)    | •••                                     | 9 < 9       |
| उत्फुल्लकमल                    | •••       | •••   | •••   | 949           | ऋजुतां नय               |                                         | ۽ به تع     |
| उत्सिक्तस्य तप                 | <b>1:</b> | •••   | •     | 6             | एकत्तो रुअइ (टी)        | • • •                                   | 998         |
| उदयति वित                      | •••       | •••   | •••   | २६६           | एकत्रासनसंग             |                                         | 308         |
| <b>उदा</b> न्वच्छिन्ना         | •••       | •••   | •••   | 949           | एकस्त्रिधा वसिस (टी.)   |                                         | २९६         |
| उदाररचना (ट                    | ी.)       | •••   |       | २०९           | एकस्मिञ्शयने            | •••                                     | 60          |
| उदितो रसा                      | •••       | • • • | •••   | ३०२           | एकस्यामेव तनौ           |                                         | २६९         |
| उदीच्यचण्डा (                  | (टी.)     | •••   | •••   | 932           | एकं ज्योतिर्दर्शा (टी.) |                                         | १२९         |
| उद्दण्डोदर                     | (टी.)     |       | •••   | 99            | एकं ध्याननि (टी.)       |                                         | 998         |
| उद्दामोत्कलिकां                |           | •••   | •••   | 98            | एण्यःस्थलीषु (टी.)      |                                         | 933         |
| उद्देशोऽयं                     | ** >      | •••   | •••   | ३६            | एतत्सुन्दरि (टी.)       |                                         | 98          |
| <b>उद्ध</b> तपु <b>रुषप्रा</b> | ***       | •••   | • • • | ३२१           | एतास्ता मल (टी.)        | • • • • •                               | 93          |
| उद्धृतैर्निभृत                 | •••       | ***   | •••   | 303           | एतां पश्य पु            |                                         | २९७         |
| उद्भि ही च सं                  | (리.)      | •••   | •••   | 4             | एतनाक्ष्णा प्रवि (टी.)  | • •••                                   | 495         |
| उद्भेदस्तस्य                   | •••       | •••   | •••   | ३३'५          | एते लक्ष्मण             |                                         | 90          |
| उद्यता जयि                     | •••       |       | •••   | 984           | एते वयममी दा (टी.)      | • •••                                   | २००         |
| उद्यया दीर्घिक                 | ī         | •••   |       | 968           | एते वयममी दा (टी.) .    | • •••                                   | २९७         |
| उद्यानानां                     | (ਈ.)      | • • • | • • • | 933           | एइहमित्तस्य             | • •••                                   | 80          |
| उन्नतः प्रो                    | •••       | •••   | • • • | ४२            | एमे जाणाति (टी)         | • •••                                   | 940         |
| उन्मजन्मकर                     | •••       | •••   | ***   | 930           | एवमालि नि               |                                         | 66          |
| उपपन्नं ननु                    | (ਟੀ.)     | ***   |       | 900           | एवं वादिनि              | • •••                                   | 90          |
| उपरि घनं                       | •••       | ***   | •••   | ३५३           | एष ब्रह्मा (टी.)        | • •••                                   | •           |
| <b>उ</b> पपरिस <b>रं</b>       | •••       | ***   | •••   | 969           | प्रसोविणस               | • •••                                   | •           |
| उपह जायाए                      |           | •••   | ***   | 346           | एहि गच्छ                | • •••                                   |             |
| उपशंमफला                       | (टी.)     | • • • | •••   | X             | एह्येहि वत्स (टी.)      | • •••                                   |             |
| <b>उपानयन्</b> ती              | (टी.)     | •••   | •••   | 939           | ऐरावणं स्पृ             | • •••                                   | २५७         |
|                                | •••       | •••   | • • • | २७४           | आंत्सुक्यगर्भा (टी.)    | • • • •                                 | 760         |
| उभौ यदि व्यो                   |           | •••   |       | २४७           | ओत्सुक्येन कृ           | •••                                     | 999         |
| उरसि निहित                     |           | •••   | •••   | ३०८           | कः कः कुत्र             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 988         |
| <b>उर्वशी</b> हाप्सराः         | (리.)      | •••   | • • • | 4             | कण्ठाश्चेषं (टी.)       | •••                                     | 333         |
|                                |           |       |       |               |                         |                                         |             |

|                           | प्रशाहाः | •                    | प्रश्नाः    |
|---------------------------|----------|----------------------|-------------|
| <b>कथम</b> वनिप (टी∙)     | . २८     | कस्माद्भारत (टी.)    |             |
| . कदा नौ संगमो            | . 80     | कस्मिन्कर्मणि        | १६६         |
| चनककलश                    | . 98     | कस्य व न होइ         | 38          |
| कपाटविस्तीर्ण             | . 960    | काङ्कनपुलोमत (टी.)   | 395         |
| कपोले जानक्या (टी.)       | . १३०    | काश्याः पूरो (टी.)   | 975         |
| कपोले जानक्या (टी.)       | . २९७    | कातर्यकेवला          | 908         |
| कपोलफलका                  | . २४८    | कान्ते तल्प          | •           |
| कमनेकतमादा (टी.)          | . २२९    | कामं भवन्तु (टी.)    | •           |
| कमलदर्लरघरेः • • •        | . २४६    | कामे कृतमदा (टी.)    | २२९         |
| कमिलनीमिलि (टी.)          | . २१४    | कायं खाइइ            | _           |
| करकिशलयं · · ·            | . 398    | का विसमा             | , २८७       |
| करभाः शरभाः (टी.)         | . 933    | काइमीरीगा (टी.)      |             |
| करिष्यसे यत्र (टी.)       | . ३३७    | काष्टानिमेपो (टी.)   |             |
| करिहस्तेन संवा            |          | काहमस्मि गुहा (टी.)  | २२७         |
| करणरसप्राय                | . ३२३    | किंकरोमिक            | ٠ ٩٤        |
| करेण तेरणे                | -        | किं किं सिंह         | \$\$        |
| करोषि तास्त्व (टी.)       | . 358    | कि गौरिमां           | २३४         |
| ककैन्धूनांना (टी.)        | • 835    | किचिद्वचिम न         | २०८         |
| कर्कन्धुफलमु              | . २९०    | किं ददातु कि         | २७२         |
| ककॉटः कोटि (टी.)          | . १२३    | कि लोभन वि (दी.)     | १८२         |
| कर्णाभ्यणे (टी.)          | •        | कि इत्तान्तः         | ३७६         |
| कर्ता गृतच्छ (टी.)        | २९२      | किमजनेनाय (टी.)      | 960         |
| <b>कर्तुमक्षमया</b> (टी.) | . 906    | किमपि किमिह (टां.)   | ه ۱۰۰۰ م    |
| कर्पूर इव                 | . २७१    | किमपि किमपि          | , ৬४        |
| कर्पूरचूर्ण (टी.)         | . ५३३    | किमपेक्य फडं         | 954         |
| कर्पूरधृलिध (टी.)         | . 998    | किमीइ: किं का (टी.)  | ξ           |
| कलिक्छुष (टी.)            | દ્       | किमुच्यतेऽस्य        | به ع و ۱۰۰۰ |
| कलुषंच तवा                | 368      | कियतापि यत्र (टी)    | 6           |
| कल्लोलवेकि                | . 993    | कियन्मात्रं ज (टी.)  | 936         |
| कथित्कराभ्या              | 59       | किशलयमिव             | ९३          |
| कश्चित्कराभ्या            | २९७      | कीर्ति स्वर्गफ (टी)  | ३           |
| कष्टा वेधव्यथा            | 98'4     | कुन्दे मन्दस्त (टी.) | 934         |
| कस्त्वं भोः कथ (टी.)      | २५९      | कुमुद्दकमल           | २५६         |

|                                     |              |       |       |             | 1                                     |       |            |
|-------------------------------------|--------------|-------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|------------|
| ********* /-                        | <b>.</b>     |       |       | विश्वाद्धाः | क्षितिं खनन्तो (टी.)                  |       | प्रशाहा    |
| - ,                                 | ड़ी-)        |       | ***   | 90          |                                       | •••   | 93.        |
| कुरङ्गीवाङ्गानि .<br>कुरु लालस भू . | ••           |       | ***   | २४९         | क्षितिबिजित (टी.) क्षितिस्थिति (टी.)  | •••   | 39         |
| कुर लालस भू .<br>कुलबालिया ए .      |              | •••   |       | २२८         | 0.3                                   | •••   | 29         |
| _                                   | <br>दी.)     | ***   | •••   | <b>309</b>  | क्षीणः क्षीणोऽपि (टी.)                | •••   | 99         |
| कुलनालन (र<br>कुलनालिलाव (र         |              | ***   | •••   | <b>२</b> ६  | क्षाणः क्षाणाञ्चाप (टा.)              | •••   | <b>२७</b>  |
| कुविन्दस्त्वं ता .                  |              | • • • | •••   | 225         | क्षुद्रः कोऽयं तप (टी.)               | •••   | <b>३</b> ३ |
|                                     |              | • • • | ***   | १६८         | 100 66                                | •••   | 95         |
|                                     | <br>डी.)     | • • • | ***   | 269         |                                       |       | 9          |
|                                     | 51.)<br>St.) |       | •••   | ३३७         |                                       | •••   | 94         |
|                                     | 4.)<br>fl.)  | • • • | ***   | 908         | सं येऽभ्युज्जल                        | •••   | 8          |
|                                     |              | •••   | •••   | 906         | खं बस्ते कलवि (टी.)<br>खरेण खण्डिता   | •••   | 9 3        |
|                                     | ••           | •••   | ***   | 942         |                                       | ***   | 39         |
|                                     | • •          | •••   | ***   | ३१५         | खर्ज्रजम्बू (टी)                      | • • • | 93         |
|                                     | • •          | • • • | ***   | २९०         | स्ताचो द्यप्ति (टी.)                  | •••   | 39         |
|                                     | ••           | • • • | ***   | 60          | ह्यातिकल्पन (टी.)                     | •••   | <b>२</b> २ |
|                                     | ì.)          | ***   | ***   | 939         | गगनगमनलीला (टी.)                      | • • • | ٩          |
| केनेमी दुवि                         | •            | • • • | ***   | २२६         | गहातीरे हिंस                          | ***   | 6          |
| केलिकन्दलि                          |              | •••   | •••   | ÉÉ          |                                       | •••   | 3 5        |
| •                                   | ते.)         | •••   | •••   | 98          | गजो नगः कुथा                          | • • • | 34         |
| कोपात्कोमल                          |              | •••   | •••   | <i>á</i> 8  | गन्तव्यं यदि ना (टी.)                 | • • • |            |
| कोपान्मानिनि (र्ट                   | •            | ***   | * * * | 9           | 0.000                                 | •••   | 93         |
| कोऽयं द्वारि इ                      | ,            | • •   | •••   | २३४         |                                       | •••   | <b>ફ ફ</b> |
| कोराविऊण                            |              | • • • | •••   | १८६         | गर्भे वलाकासु (टी.)                   | •••   | 93         |
| कोऽलंकारः स                         | •            | • • • | •••   | २८७         |                                       | •••   | २६         |
| कोटिल्यं कच                         |              | • • • | •••   | २८७         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • | ч          |
| कीडन्ति प्रसर                       |              | * * * | ***   | २३३         |                                       | ***   | 98         |
| कोधं प्रभो सं (टी                   | .)           | •••   | •••   | 924         |                                       | •••   | ₹ 0        |
| कौबादिरुद्दाम                       |              | •••   | •••   | 300         | गाम्भीर्थमहिमा                        | • •   | 38         |
| कचिदमे प्रसर                        | •            | •••   | •••   | 950         | गाइन्तां महिषा (टी)                   | •••   | ₹ ०        |
| क सूर्यप्रभवो                       |              | •••   |       | २५३         | गिरिरयमपरे (टी.)                      | •••   | २७         |
| कार्य शशल                           |              |       | ***   |             | गुगतः प्रागुपन्य (टी.)                | •••   | 33         |
| क्षण कामज्व                         |              | ***   |       |             | 4 4                                   | • • • | ३५         |
| क्षणं स्थिता प (टी.                 | .)           |       |       | - 1         | गुणानुरागमिश्रे (टी.)                 | •••   | 9          |

|                           |         |       |       | •                 |                        |                                         |            |
|---------------------------|---------|-------|-------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                           |         |       |       | <u> দুছান্থা:</u> |                        |                                         | प्रधाद्धाः |
| गुरुगर्भभर                | •••     | •••   | •••   | 909               | l .                    | •••                                     | 333        |
| गुरुवणपरवश                |         | •••   | •••   | 30                |                        | •••                                     | 8          |
| गुर्वर्थमर्था             | (टी.)   | • • • | •••   | 906               |                        | •••                                     | १३०        |
| गृवाकानां ना              | (टी-)   | •••   | •••   |                   | ſ                      | •••                                     | 59         |
| गृहाणि नाम                | ***     | ***   | •••   | £ 8               | · ·                    | •••                                     | 9 <        |
| गृहीत येनाश               |         | ***   | •••   | 1.26              | , , ,                  | •••                                     | 98         |
| गेहाजि <b>रे</b> षु       | (टी.)   | • • • | • • • | 939               | चापाचार्य              | •••                                     | १६२        |
| गेहे वाहीक                | (दी.)   | • • • | •••   | 934               | 4 ~                    | •••                                     | 947        |
| गोत्राप्रहारं             | (टी.)   | * * * | ***   | 93                | चित्तमेव हि सं (टी.)   |                                         | २३०        |
| गोमायवः श                 | (टी.)   |       | •••   | 984               | वित्रं चित्र वत        | •••                                     | २८५        |
| गोरपि यद्वाह              |         | • • • | •••   | १८३               | चिरकालपरि              | •••                                     | 963        |
| गोष्ठे यत्र…              |         |       |       | 376               | चुम्बलङ्का (टी.)       | •••                                     | 933        |
| <b>प्र</b> न्थान्तरप्रसि  | (記)     |       | •••   | ३४०               | चुअङ्करावयसं           | •••                                     | 40         |
| <b>प्रीवाभङ्गाभिर</b>     | T       | ***   |       | 40                | च्डाप्रोतेन्दुमा (टी.) | •••                                     | २१९        |
| <b>प्री</b> ष्मी चीरीन    | ॥ (थी.) | •••   |       | 93,8              | चंत्रे चित्रीर (टी.)   | •••                                     | 933        |
| <mark>प्र</mark> क्तिकसमय | (टी.)   |       | •••   | १३४               | र्चत्रे मद्धिः (टी.)   |                                         | 933        |
| घनाघ नायं व               | न (टी.) |       | •••   | 296               | च्युतसुमनसः (डी.)      | •••                                     | 980        |
| घोरघोरतरा                 | (दी.)   | • • • | •••   | દ્                | च्युतामिन्दोर्ल (टी.)  | •••                                     | 988        |
| चकार काचित                | ξ       |       | •••   | 393               | छन्नानुरागपू           | •••                                     | ३२७        |
| चकास्ति वदन               |         |       |       | 980               | छायामपास्य             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 964        |
| चकोरहर्षा                 | (큄.)    | • • • | 4     | 930               | जगदेकगुहयों (टी.)      | •••                                     | 293        |
| चकं दहतार                 |         |       | •••   | 299               | जहाकाण्डोह             | •••                                     | 962        |
| चकं रथो मणि               | ो (टी.) |       | ***   | 923               | जडचन्दनचार (टी.)       | •••                                     | 938        |
| चकी चकारप                 |         |       | ***   | 980               | जनको जनको (टी.)        | •••                                     | 900        |
| चबद्रुतभ्रमि              |         | 444   | ***   | 99                | जनमाने भारतं           | •••                                     | 905        |
| चतसृष्त्र वि              | (टी.)   | ***   |       | 928               | जम्बूद्वीपः            | •••                                     | 975        |
| चतुःसमुद्र                | (હી.)   | • • • | ***   | 920               |                        | •••                                     | 385        |
| चतुरसंखी जन               |         |       | •••   | 986               | 1212-2-2-1             | •••                                     | 90         |
| वन्दनासक्त                | (리.)    |       | ***   | 86                |                        | ***                                     |            |
| चन्द्रं गता पर            |         | • • • |       | 965               |                        | •••                                     | ٥          |
| चन्द्राहुधः सम            |         | 1.)   |       |                   | जयन्ति वाणासु (टी.)    |                                         | 94         |
| चन्दम क ए                 |         | ,     |       |                   | जय मदनगज               |                                         | 294        |
| चमहियमाण                  |         |       |       |                   |                        | ***                                     | •          |
| नवाद नवाज                 | (21.)   | •••   | ***   | 70                | जिपासा यत्र (डा.)      | •••                                     | 905        |

|                                         | पृष्ठाङ्काः | }                    |     | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-----|-------------|
| जलसमयजा (दी.)                           | 938         | तद्रेइं नतभित्ति     | ••• | 44          |
| ास्स रणन्ते उरदा                        | २५१         | तद्वकं यदि सु        |     | 943         |
| जस्मु पर यस्य (टी.)                     | २३०         | तद्वकाभिमुखं         | ••• | 909         |
| . 3-                                    | १८५         | तद्वभेन्दुविलो (टी.) | ••• | 939         |
| जंजंकरेसिजं                             | 399         | तद्वेषोऽसहशो         |     | 948         |
|                                         | ६८८         | तनुलमा इव (टी.)      | ••• | 92          |
|                                         | २१५         | तन्वङ्गी यदि (टी.)   |     | 5           |
|                                         | २१९         | तपिखिभियां           | ••• | ५६ ७        |
| 1 -1 41 -7 11 0                         | 988         | तमालस्यामलं          |     | 968         |
| जीविताशा 🦫                              | ३१          | तमेनमवधी (टी.)       | *** | 920         |
| जुगोपात्मान                             | १७२         | तरङ्गय दशो           | ••• | 343         |
|                                         | २८२         | तरन्तीवाङ्गानि       | *** | ३०२         |
| · ·                                     | 98E         | तरलयसि इशं (टी.)     | ••• | 33<         |
|                                         | १२३         | तल्पकल्पनविधे        |     | १०७         |
|                                         | २६८         | तव कुसुमशर           | ••• | 345         |
|                                         | 485         | तव नवनव (टी.)        | *** | 930         |
| ज्योत्क्षेव नयना                        | २४२         | तव प्रसादात्कु       |     | 960         |
| ज्वलतु गगने                             | ३१५         | तव शतपत्र (टी.)      | ••• | 904         |
| दुण्टिलिन्तु                            | २४२         | तवाननमिवा            |     | २४७         |
| णह मुह प                                | ३३          | तस्य च प्रव          |     | २८३         |
| णोलेई भणो                               | ३६          | तस्याधिमात्रे        |     | 960         |
| ततोऽरूणपरि                              | २०६         | तस्यारिजातं          |     | २०९         |
| तत्तावदेव शशि (टी.)                     | \$          | तस्यास्तन्मुख        |     | २६८         |
| तत्तावदेव शशि (टी.)                     | ور ما       | तं कृपामृदु          | ••• | 909         |
| तत्रागारं (टी.)                         | 938         | तं ताण सिरि          | *** | ४७          |
| तत्त्वं वीतावत                          | २२३         | तं तिअसवन्दि (टी.)   | ••• | \$ \$ 8     |
| तृत्संकेतगृहं (टी.)                     | ۵٥          | तं शंभुरामुरसु (टी.) | ••• | 94          |
| _                                       | કુદ્        | ताताजन्मव (दी.)      |     | १७९         |
| तथाभूते त (टी.)                         | १२२         | तापापहारच (टी.)      |     | 93          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ३०५         | तापीनेयं             |     | 80          |
| -                                       | ३१६         | तामुत्तीयं वन (टी.)  | ••• | م وم        |
| 4 . 4                                   | २००         | ताम्बूलभृत           |     | 946         |
| तदिदमरण्यं य (दी.)                      | २९४         | ताम्यत्यामन (टी.)    | *** | २००         |
|                                         |             |                      |     |             |

|                         |       | पृष्ठाङ्काः |                       |       | Ţ     | रष्टा द्वाः |
|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------------|
| तारे शरणमुच्य(टी.)      | •••   | २२३         | त्वं विनिर्जितम (टी.) | •••   | •••   | २९५         |
| ताला जायन्ति            | •••   | 9 44        | त्वं समुद्रथ          | •••   | •••   | २९०         |
| तालै: सिञ्ज             | •••   | 48          | त्व साज्ञासु ज (टी.)  | •••   |       | २२४         |
| तासां तु पश्चात्        | • • • | २४७         | दक्षिणो दक्षि (टी.)   | •••   | •••   | 9 28        |
| तासां माधव (टो.)        | •••   | १३०         | दहशाते जनै (टी.)      | •••   | ***   | 39          |
| तिघ्रन्त्या जनसं        | ***   | 94          | दहशुद्वारदेश (टी.)    | •••   | •••   | २००         |
| तिष्ठेत्कोपवशा          | ***   | 64          | ददी सरः पङ्कज         | •••   | •••   | 909         |
| तीदण रविस्त (टी.)       | • • • | 450         | दन्तक्षतानि           | •••   | •••   | 996         |
| तीवाभिषद्ग              | •••   | ९३          | दर्षेण चप             | •••   | •••   | 66          |
| तीर्थान्तरेषु           | • • • | 949         | दलत्कन्दल             |       | •••   | 989         |
| र्तार्थे तदीये          | •••   | 984         | दलस्कुटज (टी)         | •••   | •••   | 950         |
| तीर्थं तोयव्य           | ***   | 9,9         | दशदिकुट (टी.)         | •••   |       | १२९         |
| तुह वल्नहस्स            | •••   | પ્યુવ       | दशरहिमशतो             | • • • | •••   | २०७         |
| ते काकुरस्थपृ (टी.)     | • • • | 980         | दातारो यदि            | •••   | •••   | 3.08        |
| ते गच्छन्ति महा         |       | २२७         | दानं वित्तादसं        |       |       | २८७         |
| ते ताणहयच्छाय           |       | 900         | दानवाधिपते (टी.)      |       | • • • | 94          |
| ते दृष्टिमात्र          | ***   | 908         | दारुणरणे रण           | •••   | ***   | २०२         |
| तेनावरोधप्रम (टी.)      | • • • | فابتأبط     | दासविदश्रेष्ठि        | •••   | **1   | 398         |
| तेऽन्यैर्वान्त          |       | 989         | दिज्यातङ्गघटा         | •••   | • • • | 988         |
| ते पाण्डवा (टी)         |       | c           | दिनमवसिनं             |       | • • • | २७६         |
| ते हिमालय               |       | 940         | दिवमप्युपया           | • • • | •••   | ३६७         |
| त्रासाकुल (टी.)         | • • • | 86          | दिवाकराद्रक्षति       | •••   | •••   | 986         |
| त्वत्कटाक्षा            |       | 902         | दिव्यपुरुषाश्रय       |       | •••   | ३२१         |
| त्वत्संत्राप्ति (टी)    |       | 922         | दिशः प्रसादयन्        |       |       | २७६         |
| त्वदाज्ञया ज (टी.)      |       | २२४         | दिशामलीकाल            |       |       | २७१         |
| त्वदीयमुखमा             |       | 903         | दोधां कुर्वन् (टी.)   |       | •••   | 99          |
| त्वदुद्धतामयस्था        | ***   | 530         | दुर्वाराः स्परमा      | •••   | ***   | 264         |
| रबद्दिप्रयोगे कि (टी.)  |       | 99          | दूराकर्णभोह           | •••   | •••   | 90\$        |
| त्वनमुख त्वनमुख         | 4*4   | २४७         | द्राकृष्टशिली         | - 4 - | ***   | ٩           |
| त्वमेव देव पा (टी.)     |       | 926         |                       |       |       | 59          |
| त्वमेवं सौन्दर्या (टी.) | •••   | 999         | द्रादुन्सुकमा         | •••   | •••   | Ęv          |
| त्वयि निबद्ध            |       | 935         | द्रोद्दण्डतिहत् (थी.) | •••   | •••   | 994         |
| त्वं बादे साधु (टी)     | ***   | 777         | दढतरनिवद्ध            | •••   | ***   | 948         |
|                         |       |             | 1 = 11111111          |       |       |             |

|                         |       |         | पृष्ठाङ्काः |                   |          |       |       | पृष्ठाद्धाः |
|-------------------------|-------|---------|-------------|-------------------|----------|-------|-------|-------------|
| दृष्टा यूयं नि (टी.     | )     | •••     | 922         | द्रविणमापदि       | •••      | •••   | •••   | 183         |
| दृष्टिर्नामृतवर्षि (टी. | )     | •••     | 933         | द्रुमोद्भवानां    | (टी.)    | •••   | •••   | 934         |
| दष्टिस्तृणीकृत          | •••   | •••     | 990         | 4                 | •••      | •••   | • • • | २६९         |
| दृष्टिः शैशवम           | •••   | •••     | ३०५         | द्वयं गतं संप्रा  | ते (टी.) | )     | •••   | 936         |
| दृष्टिः सालसतां         | •••   | •••     | ३१०         | द्वारोपान्त       | • • •    | •••   | •••   | 30          |
| दृष्टि हे प्रति         | •••   | •••     | ३५          | द्विगुरपि सद्व    | (टी.)    | •••   | •••   | ч           |
| दृष्टे लोचन             | •••   |         | ८६          | द्वित्रिमुचुकुन्द |          | •••   | • • • | 939         |
| हङ्घा प्रयुज्यं         | • • • | •••     | 368         | द्वित्रव्योभि     | (टी.)    | •••   | • • • | १२९         |
| र्देषुकासन              |       | • • •   | 90          | द्विषतां मूल      |          | •••   | •••   | <b>२</b> १० |
| हशा दग्धं (टी.)         |       | <b></b> | 938         | ृ द्वीपान्तराणां  | (킨.)     | •••   | • • • | 136         |
| हवा दम्धं               | •••   |         | २७२         | द्वीपान्यष्टाद    | (킨.)     | •••   | •••   | 930         |
| दे भा पसीय              |       | •••     | ३२          | द्वी वज्रवणी      | (टी.)    |       | •••   | v           |
| देधीङ्वेवीङ्            | • • • |         | 958         | धनुर्माला         | (टी.)    | •••   |       | 96          |
| देयात्रधण्डघा (टी.)     | )     |         | <b>3</b> 30 | धन्यस्यानन्य      | •••      | •••   | •••   | २४२         |
| देव खस्ति वयं           | • • • |         | 940         | धम्मिहस्य         | • • •    | •••   | •••   | 900         |
| देवा देवीं              |       | •••     | 3           | धर्मार्थकाममो     | ***      | •••   |       | ८२          |
| देवानां नन्दनो (टी.)    |       | •••     | २१७         | धवलोसि जई         | •••      | •••   | •••   | <i>३७३</i>  |
| देवानां मानसी (टी.)     |       | •••     | ३१७         | धातुः शिल्पा      | •••      | •••   | •••   | २८४         |
| देवासुरवीजकः            | • • • | •••     | 350         | धिद्यां किंस      |          | • • • | ***   | ३०३         |
| देवार्चनरतः             | • • • |         | ८२          | धीरो विनीतो       | ***      | ***   | ***   | 980         |
| देवि त्वा ये (टी.)      |       | • • •   | २१३         | धृनेविटकु         | (टी.)    |       | •••   | 334         |
| देवीभावं गमि            |       | •••     | २५३         | धृतिविट <b>सं</b> | •••      | • • • | •••   | ३२५         |
| देवीखीकृत (टी.)         |       | •••     | 922         | धूलीकदम्य         | (टी.)    | ***   | ***   | 938         |
| देवे वर्षस (टी.)        | •••   | • • •   | ٩٠٠         | घेहि धर्मधन       | • • •    |       | •••   | २८७         |
| देव्या खग्नोद्ग (टी.)   | ***   | • • •   | २२५         | धेर्येण विश्वा    | * * *    | ***   | ***   | 940         |
| देशः सोऽयमरा (टी        | ٠)    |         | 900         | न केवलं भाति      | •••      | ***   | •••   | २४०         |
| देशः सोऽयम              | •••   |         | २०३         | नखदलित            | (む.)     |       |       | •           |
| दैवायते हि (टी.)        | • • • |         | 99          | न सलु वय          | •••      | • • • | ***   | ३०३         |
| दोर्मन्दीरितम (टी.)     | •••   | •••     | 98          | न च दिव्यना       | •••      | •••   | •••   | ३२३         |
| दोर्मृलावधि             |       |         | ३०२         | न च मेऽवगच्ह      | <b>3</b> | •••   |       | ३०६         |
| वामासां (टी.)           | •••   |         | v           | न तज्जल यन        |          | •••   | •••   | २६६         |
| द्युवियद्गामि           | •••   | •••     | 925         | न त्वाभ्रयस्थि    | (라.)     | •••   | ***   | २८२         |
| द्योतितान्तप्र (टी.)    | •••   | •••     | 99          | नदीतूर्ण क        | (टी∙)    | •••   | ***   | 93          |
|                         |       |         |             |                   |          |       |       |             |

|                              |       | पृष्टा हाः | 9                    | शहाः       |
|------------------------------|-------|------------|----------------------|------------|
| नचो बहन्ति (टी.)             | •••   | 139        | नितम्बपुर्वा ••• ••• | 800        |
| ननोनुनन्नो                   | •••   | 388        | नितम्बो मन्दर्खं     | 7.8        |
| नभ इव विम                    | •••   | 286        | निद्रानिमीलि         | 63         |
| न भवति भवति                  | •••   | 306        | निरविध च (टी.)       | 186        |
| न मया गोरसा                  |       | २२६        | निर्घातोपैः कु       | 148        |
| नमिस्युवना (टी.)             |       | 125        | निर्घातोस्कापा       | 252        |
| नयनानन्द                     | ***   | 259        | निर्णेतुं शक्यः      | 365        |
| नवजलधर (टी.)                 | •••   | 152        | निर्द्रव्यो ह्रियमे  | १८६        |
| नवनखपदम                      | •••   | ३०६        | निर्माल्यं नयन       | 1.5        |
| न विद्यया के (टी.)           | •••   | 336        | निर्वाणवैर           | 165        |
| नवीनविश्रमी                  | •••   | २७७        | निर्वाणवेर           | २३८        |
| नवसावित्री (टी.)             | •••   | 338        | निविभुज्यदश          | 318        |
| न स शब्दो (टी.)              | •••   | U          | निवेदितं नि •••      | 8.         |
| न स संकुचि (टी.)             | • • • | <b>§</b>   | निशितासि रतो (टी.)   | 316        |
| नानाकारेण का (टी.)           | •••   | 208        | निश्चीयते (टीः)      | 332        |
| नानावासभित्र (टी.)           | •••   | 93         | निःशेषच्युत          | 14         |
| नानाविभूतिभिः                | •••   | ३१८        | निःश्वासावद          | 3.6        |
| नानाव्याङ्कल                 | •••   | 388        | निध्कन्दामर          | 343        |
| नानृषिः कविरि                | •••   | 394        | निहुयरमणिम           | 118        |
| नान्तर्वर्तयति               | •••   | 103        | नील।इमरदिम (टी.)     | 13         |
| नाभिनादप्र                   | •••   | 143        | नीलाश्मरिम (टी.)     | 10         |
| नारीणामलसं (टी.)             | •••   | २१३        | नीलेन्दीवर           | २८४        |
| नालस्य प्रसरो                | • • • | २५८        | नीवराप्रन्ध (टी.)    | 4          |
| नालिङ्गितः कुर (टी.)         | •••   | 233        | वृसिंहश्रूकर         | \$30       |
| नाश्वर्वे यदि (टी.)          | •••   | •          | नेत्रैरिबोत्पत्नैः   | 889        |
| नासतो वि (टी.)               | •••   | •          | नेयं विरोति          | २८१        |
| नास्त्यचौरः कवि (टी )        | •••   | 9.         | नोदासनायक            | 512        |
| नांष्ट्रा त्वाष्ट्रारि (टी.) | •••   | २२७        | न्यकारो ह्ययमे (टी.) | 161        |
| निसदई                        | •••   | 11         | न्यबरकुवित           | <b>२</b> २ |
| निम्गणुदुरारोहं              | •••   | 259        | न्यस्ताक्षरा (टी.)   | 15         |
| निप्रहात्स्वसु (टी.)         | •••   | 900        | पङ्की विशन्तु        | 106        |
| निप्रश्राभिसु                | •••   | २३५        | पच्यन्त इद (टी.)     | 153        |
| निजवषंहित (टी.)              | •••   | 136        | पणयक्षियाण           | 44         |
| X'a                          |       |            |                      | -          |

|                                   |       | <u>विष्ठाद्धाः</u>      |                                            |             | 9 |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|---|
| पण्णवसि अब्य (दी.)                | ***   | २८३                     | पातालमिव                                   | •••         |   |
| पतिते पतङ्ग                       | •••   | 168                     | पातु वो भगवा                               | •••         |   |
| षत्त नि अम्ब                      | •••   | 186                     | पादन्यासकाण (टी.)                          | •••         |   |
| षत्युः शिरश्चन्द्र                | •••   | 313                     | पानेऽम्भसोः सुर(टी.)                       | •••         |   |
| पदद्वयं कपा                       | ***   | २१३                     | पायाद्वश्वन्द्रघारी(टो.)                   | • • •       |   |
| पनसादि बहु (टी.)                  | •••   | 934                     | पिअमुहससंक (टी.)                           | •••         |   |
| पन्थिय न एत्थ                     | •••   | YÌ                      | पिनद्धमाहार (टी.)                          | •••         |   |
| पयस्तिनीनां धे (टी.)              | •••   | २२७                     | पिनाकिने नमः (टी.)                         | ***         |   |
| पयोधरभरा                          | •••   | २२५                     | पिहिते कारागा(टी)                          | ***         |   |
| ययोधरारवा (टी.)                   | ٠٠.   | २१३                     | पुत्रक्षयेन्ध                              | •••         |   |
| परमा या तपो (टी.)                 | ***   | २२२                     | पुन्नागरोध्र (टी.)                         | ***         |   |
| परमा या समृ (टी.)                 |       | 293                     | पुराणि यस्यां                              | 400         |   |
| परवचनमात्म                        | •••   | ३२५                     | पुष्पिकया म (टी.)                          | •••         |   |
| परागतरुराजी                       |       | २१२                     | पुष्यं प्रवालो (टी.)                       | •••         |   |
| परापकारनिषु                       | •••   | 985                     | पुंसः कालातिपा(टी.)                        | •••         |   |
| परार्थे यः पीडा (हो.)             | ***   | २५७                     | पुंस्कोकिल: कू (टी.)                       | ***         |   |
| परिणतशतकाण्ड (टी.)                | •••   | 150                     | वुंस्त्वाद्यपि प्रवि                       | •••         |   |
| परिपन्थिमनो                       | • • • | 288                     | पूर्णेन्दुकल्प                             | ***         |   |
| परिश्रमन्मूल (टी.)                | • • • | 930                     | पृधुकार्तस्वर                              | •••         |   |
| परिवदृइ विभा (टी.)                | • • • | ३३४                     | <b>६थु शास्त्र</b> (टी.)                   | •••         |   |
| परिस्फुरर्न्मान                   | •••   | 94                      | पृथ्वि स्थिरी (डी.)                        | •••         |   |
| परिहरति रांत                      | • • • | 116                     | पृष्टेषु शङ्क (री.)                        |             |   |
| पर्याणस्वलित                      | ***   | 204                     | पेशलमपि स (टी.)                            | •••         |   |
| पर्याप्तपुष्पस्तव                 | •••   | 909                     | पोडमहिलाण                                  | •••         |   |
| पर्यायेण बहुनां (टी.)             |       | 335                     | पौरस्टास्तोय (टी.)                         | •••         |   |
| पश्चारपर्यस्य                     | •••   | 968                     | र्शलस्यः ख (टी.)                           | ***         |   |
| पश्चारपर्यस्य                     |       | 246                     | प्रकरणनाटक                                 | •••         |   |
| पश्यामि ता •••                    | •••   | 94                      | प्रह्यातवस्तु                              | •••         |   |
| पर्याम्यनङ्ग                      | ***   | 956                     | प्रस्यातवस्तु                              | •••         |   |
| पश्येतकश्चित् (टी.)               | •••   | 906                     | प्रज्ञानव                                  | ***         |   |
| पाणी कडूण                         |       | 194                     | प्रणयकुपितां                               | <b>40</b> - |   |
| (4)                               |       | 933                     |                                            |             |   |
| पाण्डानन्दन (टा )<br>पातवाञ्च रथं | •••   | 1 4 2<br>- <b>2 9</b> 0 | प्रतिष्रहीतुं प्रयः<br>प्रतिष्रहीतुं प्रयः | ***         |   |

| . **                   |       |        |                        |       |       |             |  |  |
|------------------------|-------|--------|------------------------|-------|-------|-------------|--|--|
|                        |       | gğiği: |                        |       | •     | हिंद्वा है। |  |  |
| प्रतीच्छत्याशो (टी )   | •••   | 156    | वालभीमूढ (टी.)         | •••   | • • • | 1           |  |  |
| प्रतीयमानं (टी.)       | •••   | 24     | बाला कीडा              | •••   | •••   | ३२७         |  |  |
| प्रलप्रमजन             | •••   | 946    | बाछे नाथ वि            | •••   | •••   | .985        |  |  |
| प्रत्यप्रोन्मेष        |       | 98     | बाले मालेय             | •••   | •••   | 202         |  |  |
| प्रयक्तपरिबो           | •••   | 943    | बिश्राणः शक्ति(टी.)    | •••   | •••   | 167         |  |  |
| प्रवणः प्रणयो          | •••   | 290    | बीजस्योद्घाटनं         | •••   | •••   | 334         |  |  |
| प्रवर्तते कोकिल (टी.)  | • • • | 920    | ब्रह्मचयोंपतसो (टी.)   | •••   | •••   | 156         |  |  |
| प्रवादिमतभेदे (टी.)    |       | २२३    | ब्राह्मणातिक्रम        | ***   | • • • | <b>\$</b> ? |  |  |
| प्रसरन्ति की (टी)      |       | 98     | बृत नृतनकूष्मा         | ***   | ***   | २९७         |  |  |
| प्रसादे वर्तस्व        |       | 992    | भक्तिप्रद्ववि          | •••   | ***   | १२८         |  |  |
| प्रसाधितस्या •••       | •••   | 960    | भगत्तापसवि             | • • • | •••   | 368         |  |  |
| प्रसीद्यालोके          |       | 300    | भगवति सहि (टी.)        | •••   | •••   | ३३०         |  |  |
| प्रहसनमपि वि           | •••   | ३२४    | भजन्भू जेंद्रुमा (टी.) | •••   | •••   | 932         |  |  |
| प्रागप्राप्त •••       | •••   | 980    | भण तरुणि रम            | •••   | •••   | 968         |  |  |
| प्राज्यप्रभावः         | • • • | २३१    | भम धम्मिञ              | •••   | •••   | 3.6         |  |  |
| प्राणा येन सम          | ***   | २५८    | भवतु विदितं (टी.)      | •••   |       | Ę           |  |  |
| प्राणाः परित्यज (टी )  | •••   | 333    | भवत्संभावनो            | •••   | •••   | २७३         |  |  |
| प्राणेश्वरपरि          | •••   | 966    | भवानि ये निर           |       |       | 290.        |  |  |
| प्राप्तभीरेष           | • • • | 3 6    | भवानिशंवि              |       | •••   | 398         |  |  |
| प्राप्तावेकरथा (टी)    | •••   | 960    | भस्म वर्म फ (टी.)      | •••   | •••   | 154         |  |  |
| प्राप्ताः थ्रियः स ••• | ***   | 966    | भसोद्धलन (टी.)         |       | •••   | 26%         |  |  |
| प्रावृष्यम्भोभ्र (टी.) | •••   | 939    | भाति पतितो (टी.)       | • • • | •••   | 48          |  |  |
| त्रियहुर्यामम (टी.)    |       | 11     | भासते प्रति (टी.)      | •••   | •••   | २२५         |  |  |
| त्रियेण संप्रध्य       | ,     | 148    | भूतियोजित              | ***   | •••   | २२५         |  |  |
| प्रेक्षामृदङ्ग (टी.)   | • • • | 986    | भूपतेरुपस              |       | • • • | 963         |  |  |
| प्रेयान्साय (टी.)      | •••   | २००    | भूरिभिर्भारे (टी.)     |       | •••   | 295         |  |  |
| प्रोन्मादयन्ती (टी.)   | ***   | 939    | भूरेणुदिग्धा           | ***   | ***   | 398         |  |  |
| प्रीढोच्छेदानु (टी)    | ***   | 204    | भ्रमर हुमपु (टी.)      | •••   | •••   | 205         |  |  |
| फुलकरं                 | ***   | 940    | श्रमिमरति              | •••   | •••   | 904         |  |  |
| बभूव भसीव              | •••   | 940    | भूमहे सहसो             |       | •••   | 394         |  |  |
| बह्दश्चतत्र            |       | 323    | '                      | •••   | •••   | 968         |  |  |
| बहुर्थेध्वभि (टी.)     | •••   | •      | मणिकुल्यायां (टी.)     | •••   | •••   | 285         |  |  |
| बालमृगलोचना            | •••   | २७०    |                        | •••   | •••   | 13          |  |  |

|                            |       | पृष्ठाद्वाः |                        |       | Salkı: |
|----------------------------|-------|-------------|------------------------|-------|--------|
| मण्डलेन तु य               | ***   | ३२८         |                        | •••   | 155    |
| मप्राति कौरव               | ***   | 9-6         | माषवाय नम (टी.)        | ***   | २१३    |
| मदमन्थर (टी)               | •••   | 3*          | मा धाक्षीन्मा (टी.)    | •••   | 11<    |
| मद्युतः स्या (टी.)         | •••   | ३३७         | माननापरुषं (टी.)       | •••   | २२९    |
| मदं नवैश्वर्य (टी.)        | •••   | Ę           | मानमस्या नि (टी.)      | ***   | 456    |
| मदान्धमातङ्ग (टी.)         | . *** | 348         | मा पान्धं              | ***   | da     |
| मदो जनयति •••              | •••   | 400         | मा भवन्तम (डी.)        | •••   | 84     |
| मधुद्धरभिष (डी.)           | •••   | १५०         | मा भवन्तम (टी.)        |       | 150    |
| मध्ये जम्बूदी (टी.)        | •••   | 120         | मा भैः शशाङ्क (टी.)    | ***   | 18     |
| मनुष्यरूत्या               | *     | હ, ત        | मामभीदा शरण्या (टी)    | ***   | 253    |
| मनोऽधिकं चात्र             | •••   | 111         | मायावित्तं महा (टी)    | • • • | "      |
| मनोरोगस्तीवं •••           |       | 68          | मायेन्द्रजाल           | •••   | ३२२    |
| मन्यावस्ताणेवा             | •••   | 208         | मारारिशक               | •••   | २२०    |
| मन्दाकिनीसैकत              | •••   | <b>३</b> 9४ | मालतीविमुख (टी)        | • • • | 11     |
| मम रष्टस्य राजेन्द्र (टीः) | •••   | 200         | मालायमान (टी.)         | • • • | 94     |
| मरकतसद्दशं (टी.)           | •••   | 93          | मासि मासि (टी.)        | •••   | 11     |
| मरुवक्दमन (टी.)            | ***   | 934         | मीनध्वजस्त (दी.)       | • • • | 18     |
| महिकामाल                   | •••   | 264         | मुक्ताः केलिबि (टी.)   | •••   | 253    |
| महतां त्वं थि (टी-)        | •••   | २२४         | मुक्तालताथ (टी.)       | •••   | 133    |
| महर्षिनि                   |       | 200         | नुक्तिभुक्तिक          | ***   | ¥9     |
| महानवम्यां (टी.)           | •••   | 131         | मुखं विकित (टी.)       | •••   | 100    |
| महाप्रलयमा                 | •••   | 163         | मुदे मुरादेरम (टी.)    | ***   | ३३७    |
| महासुरसमाजे (टी.)          | •••   | 94          | मुमूर्वीः कि तबा (टी.) | •••   | 4.     |
| महिलासहस्स                 | •••   | 106         | मुखन्मुहु              | •••   | 135    |
| महुएहिम्                   | •••   | 39          | मुश्री जाम्बव          | •••   | 256    |
| महेश्वरो वा (टी)           | ***   | 955         | मूर्भामुद्दल           | ***   | २०३    |
| मा गर्वेसद्वह              | ***   | 103         | मुलैक्यं यत्र (टी.)    |       |        |
| मा गाः पाताक (टी.)         | •••   | 123         | मृगरूपं परि (टी.)      | ***   | 90     |
| मा गाः पान्य (टी.)         | •••   | 3           | मृगस्त्रेचनवा          | •••   | 253    |
| भातज्ञः किम्               | ***   | 155         | मृदुपबनविभि            | ***   | 140    |
| भाता नतानां                | •••   | -           | मुभे निदायज्ञ          | •••   | 443    |
| मास्त्रवेषुत्सार्य         |       |             | नेषश्यामेन (टी.)       |       | 93     |
| भाषादिगम (टी.)             |       |             | मेस्हकेशर              | •••   | 258    |
| क्षाच्याम (६१.) 📭          | ***   | 101         | गर्यम्बार ००० ०००      | ***   | 421    |

|                           | ,     | ggiği: ; |                          | 5       | शहा:    |
|---------------------------|-------|----------|--------------------------|---------|---------|
| मैनाकः किमयं              | • • • | i        | बस्य प्रकोप              | •••     | 964     |
| ब एते यज्वानः (टी.)       | •••   | 64       | -यस्थाघोऽघः (टी )        | ***     | 3.8     |
| यबेष्टया तव (टी.)         | •••   | २२३      | वस्या बीजमहं             | •••     | 249     |
| यतो याति ततो (टी.)        | •••   | १२४      | बस्वाभुपहास (टी.)        | •••     | \$ \$ 5 |
| बत्कविरात्म               | •••   | 316      | यस्यारातिनि (टी.)        |         | 6       |
| यत्कायमानेषु (टी.)        |       | 133      | बस्यावमत्य गुरु (टी.)    |         | 906     |
| यत्कालागुर (टी.)          |       | 88       | बस्यावर्जयती             |         | १७७     |
| यत्र दुमाविद्र (टी.)      |       | 920      | बस्याहुरति (टी.)         | • • • • | 154     |
| यत्र द्वयोविंवा (टी.)     | • • • | 335      | यस्योत्तमां (टी.)        | • •••   | 920     |
| यत्र वीजसमु               |       | 330      | यः सर्वे कषति (टी.)      | • •••   | 160     |
| यत्रानुहिस्ति             |       | 158      | यः स्थलीकृतः (टी.)       |         | 300     |
| यत्रानेक (टी.)            | •••   | v        | या केलियात्रा (टी.)      | • •••   | 93.     |
| यत्राश्रिल कथा (टी.)      |       | 380      | या चन्द्रिकाचन्द्र (टी.) | •••     | 933     |
| बरपाणिर्न निवा            | •••   | 808      | याते गोत्रिव             | • •••   | ८५      |
| यत्राचि मासे (टी.)        | •••   | 154      | याते द्वारवर्ती          | • •••   | ७३      |
| यथा यथा पुष्प (टी)        | •••   | 939      | यादमानवमान               |         | २२०     |
| यथा यथा साप (टी.)         | •••   | २००      | यादांसि हे (टी.)         | • •••   | 925     |
| यथायं दारुणा              | •••   | 940      | यानिशासर्व               | • •••   | ¥₹      |
| यदनाषेमथाहार्य            | •••   | 396      | यान्सा मुहुर्व (टी.)     |         | 160     |
| यदा लामह                  |       | 965      | याम इव याति              |         | 444     |
| यदादित्यगतं (टी)          | • • • | 223      | यावद्य पदां              |         | 154     |
| बदिन्दोरन्वेति (टी.)      | •••   | 98       | युधिष्ठिरको (टी.)        |         | 930     |
| यद्यपि चन्दन (टी.)        | • • • | 11       | येन ध्वस्तम (टी.)        |         | 98*     |
| यचप्यनुपम (टी.)           |       | २७८      | येन ध्वस्तम              |         | 949     |
| बद्दबनाहित                | •••   | 983      | येन स्थलीक (टी.)         |         | 906     |
| यद्वर्ज्याभिर्जगाहे (टी.) | • • • | 150      | ये नाम केचिदि            |         | 908     |
| बद्दिश्रम्य विलो          | • • • | Ęv       | ये पूर्व यवसू (टी.)      |         | 155     |
| बबायोगे कार्य             | •••   | 322      | <b>&gt;</b>              |         | 240     |
| बनाटके मयो                | ***   | 295      | 2-1-0-                   |         | 948     |
| यशोऽधिगन्तुं              | •••   | 940      | 12-1-12                  |         | 133     |
| बस्मिन्कुलाङ्गना          |       | 125      | 2 43 (4)                 |         | 954     |
| यस्य न सविधे              | ***   | २०६      | 141                      | ***     | 246     |
| बस्य पश्चिम (टी.)         | •••   | 135      | <b>A.</b>                | ••      | 55      |

|                        | पृष्ठाद्याः | i                       |       |       | पृष्ठाद्वाः |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------|-------|-------------|
| योगिगम्यं गुणा (टी.)   | २१३         | लवान्तरप्रयो            | •••   | ***   | ३२५         |
| यो गोपीजनवह (टी)       | २३२         | ललनाः सरो               | •••   | •••   | १५१         |
| यो बली व्याप्तः        | २८३         | <b>बितमङ्गमपा</b> (टी∙) | •••   | •••   | 150         |
| यो माधवीमुकु (दीः)     | 933         | लक्षागृहान              | • • • |       | 54          |
| योयः शक्तं (टी)        | 304         | लाक्षाटक्ष्म            | •••   | •••   | 300         |
| योऽविकल्प (टी.)        | १८२         | लावणो रसम (टी.)         | •••   | • • • | 154         |
| योषितामति              | 3 5 6       | लाबण्यकान्ति (टी.)      | •••   | •••   | 408         |
| रहकेलिहि               | ५६          | स्रावण्यद्रविण (टी.)    | •••   | •••   | 261         |
| रक्तस्तं               | 50          | लिखबास्ते               | • • • | •••   | 48          |
| रक्ताशोककृशो 🖦         | 965         | लिम्पतीव तमो            | • • • | • • • | २५०         |
| रबुर्श्वं वक्षसि       | ३७३         | नीनातामरसा              | •••   | •••   | 16.         |
| रङ्गतरङ्गभूभङ्गे (डी.) | 34          | नीलादाढ (टी.)           | •••   | • • • | 48          |
| रतिकीडाय्ते            | ३१२         | लीलाबधूत                | •••   | •••   | 96          |
| रथस्थमालोक्य           | २७८         | लीलाबिलास (टी.)         | •••   | ***   | 986         |
| रम्याणि वीक्ष्य (टी.)  | 63          | छेस्यया विम (टी.)       | •••   |       | 18          |
| रविसंकान्त             | * \$        | लोकोत्तराणि (टी.)       | •••   | • • • | 908         |
| रागस्यास्पदं (टी.)     | 118         | वक्तारवीति              | •••   |       | 903         |
| रागोपचारयु             | ३२०         | वक्ता हर्षभया           | •••   |       | 165         |
| राजीवमिव ते            | 483         | वकाम्भोजे               | •••   |       | 953         |
| राज्ञो मानधनं (टी.)    | 906         | वक्ष्याभ्यतः परं        | •••   | •••   | 323         |
| राज्ये सारं वसु        | २८७         | वच महं विय              | •••   | •••   | 44          |
| रात्रिविंचित्र (टी.)   | 933         | वज्रेणान्तर्जु          | •••   |       | 154         |
| राम इब दशरयो           | ३ ५५        | बत्सस्याभय (टी.)        | •••   | •••   | 90          |
| राममन्मथ               | 116         | वदनं बरवर्णि            | • • • | •••   | २०६         |
| रुदता कुत एव (टी.)     | 949         | वधूः श्वश्रः (टी.)      | •••   | ***   | 928         |
| रुधिरविसर              | ४२          | बनानि नीली (टी.)        | • • • | •••   | 130         |
| रुणद्भि रोदसी (टी.)    | 924         | बन्दा विश्वस (टी.)      | ***   | •••   | 14          |
| रेणुरक्तविलि (टी.)     | 905         | बपुः प्रादुर्भाव (टी.)  | •••   | •••   | 256         |
| रोहितकाञ्च (टी.)       | 933         | वपुर्विरूपाक्ष          | •••   | ***   | 909         |
| लकुचायन्त (टी.)        | 934         | वयं भ्रमहास्ते          | ***   | •••   | 8.8         |
| रूपं रागाव             | 984         | वयसिंह परितु            | •••   | •••   | 64          |
| लम्पाकीनां (टी.)       | 933         | वरं कृतध्वस्त           | •••   | •••   | 942         |
| लम्भाङ्गिता (टी.)      | 249         | बल्गीकः किमु            | •••   | •••   | 904         |
|                        |             |                         |       |       |             |

| ·<br>                                                                                                             |                                         | <b>हिंडाई</b> ।:                          | <u> </u>                                                           |       |       | BIE!: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                   | ***                                     | 9.8                                       |                                                                    | •••   | •••   | 120   |
|                                                                                                                   | •••                                     |                                           | विवरीयरए (टी.)                                                     | •••   | ***   | २८    |
|                                                                                                                   | •••                                     | ३०                                        |                                                                    | •••   | ***   | 301   |
| •                                                                                                                 | •••                                     | 944                                       | बिविधधव (टी.)                                                      | •••   | •••   | १०५   |
|                                                                                                                   | •••                                     | 90                                        | विश्वदात्मा (टी.)                                                  | •••   | • • • | 46    |
| गच्या वैचित्रय                                                                                                    | •••                                     | 909                                       | विषयस्य यत्र (टी.)                                                 | •••   | •••   | d     |
| गणियय                                                                                                             | •••                                     | •                                         | विषं निजगले                                                        | • • • | •••   | 333   |
| गणियय                                                                                                             | •••                                     | 266                                       | विष्कम्भकः प्र                                                     | •••   | •••   | ३२५   |
| गणीरकुड                                                                                                           | •••                                     | 904                                       | वीराण रमयी                                                         | •••   | •••   | 80    |
| गणीय विमलं                                                                                                        | •••                                     | 944                                       | बृद्धास्ते न विचा                                                  | •••   | •••   | 9,0   |
| गण्यर्थाविव (टी.)                                                                                                 |                                         | 9.                                        | वेणीभूतप्र                                                         | •••   | •••   | 109   |
| नाताहारतया                                                                                                        | •••                                     | 95                                        | वेदापन्ने स शु (टी.)                                               | •••   | •••   | 390   |
| नात्याचकक (टी.)                                                                                                   | •••                                     | १३४                                       | वेश्याचेटनपुं                                                      |       |       | 33    |
| बामेक्षणे स्फुर (टी.)                                                                                             |                                         | 208                                       | वैधेरैनेशे (टी.)                                                   | •••   | •••   | 391   |
| बारणागगभीरा                                                                                                       |                                         | 290                                       | व्यपोहितं लोच                                                      | •••   | 4 * 4 | 39    |
| बाराह्वध्राणि (टी.)                                                                                               | •••                                     | 939                                       | व्यर्थ यत्र                                                        |       | •••   | 6     |
| विअसंतरअक्ख (टी.                                                                                                  | )                                       | 360                                       | व्यायामस्तु                                                        | • • • | •••   | ३२    |
| विकसद्रजःकल (टी.)                                                                                                 | •                                       | . २६१                                     | व्यालवन्तो (टी.)                                                   | •••   | ***   | 30    |
| विकसित (टी.)                                                                                                      |                                         | -                                         | व्यूतसुमनसः (टी.)                                                  | 444   |       | 13    |
| विकाशकारी (टी.)                                                                                                   | •••                                     |                                           | व्योग तारतर (टी.)                                                  | ***   |       | 93    |
| विचकिलकेशर (टी.)                                                                                                  | ***                                     | 1                                         | वजतः कतात                                                          | •••   | ***   | 94    |
| विदलितशक                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                           | शक्तिनिश्चिष                                                       |       | •••   | 98    |
| विद्वान्दारस (टी.)                                                                                                |                                         |                                           | शङ्खदावित (टी.)                                                    | • • • |       | 1     |
| विनेयानुन्मुस्री                                                                                                  | ***                                     |                                           | शत्रुच्छेद                                                         | •••   | •••   | २६    |
| विन्ध्यक्ष पारि (टी.)                                                                                             | •••                                     |                                           | शब्दप्राधान्य                                                      |       | ***   |       |
| विपदोऽभिभव                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                           | शब्दार्थोक्तिषु (टी.)                                              | • • • | •••   | 1     |
| बिपुलेन सागर                                                                                                      |                                         |                                           | शंभोः केयं (टी.)                                                   |       |       | ₹•    |
| •                                                                                                                 |                                         |                                           | 1                                                                  |       |       | 9 4   |
|                                                                                                                   |                                         | •                                         |                                                                    |       |       | 22    |
|                                                                                                                   |                                         |                                           | _                                                                  |       |       | 13    |
| ••                                                                                                                | *** ***                                 |                                           | 1                                                                  |       |       | • •   |
|                                                                                                                   | •••                                     |                                           |                                                                    | •••   | •••   | 29    |
|                                                                                                                   | ***                                     | -                                         | 1                                                                  |       | •••   | • २८  |
| विपुछन सागर<br>विप्रवणिक्सचि<br>विभजन्ते न ये<br>विमानपर्यक्क<br>विधुक्तवहीं (टी.)<br>वियति विसर्प<br>विखसदमरनारी |                                         | . ११९<br>. १६५<br>. ११४<br>. १३२<br>. १४८ | श्या शहर<br>शरिन्दुसुन्दर<br>शरद्भवानामनु (टी.)<br>शरीरमात्र (टी.) | •••   | •••   |       |

|                       |           |          | Saiği: |                        |       | हिंडाई।: |
|-----------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-------|----------|
| शाखास्मेरं (टी.)      | •••       | •••      | 125    | सकलमहीभृत् (टी.)       | •••   | 332      |
| शिखरिणी क (टी.)       | •••       | •••      | *£     | स किलेन्द्रप्रयु (टी.) | •••   | 115      |
| शिक्षानमञ्ज           | •••       | •••      | 3.3    | स खन्नरीटा (टी.)       | •••   | 353      |
| शिरामुखैः सन्द        | •••       | •••      | 250    | स्रगं भप्परिया         | •••   | २५७      |
| शिरीषादपि             | •••       | •••      | २७१    | स्र गतः क्षिति         | •••   | 34       |
| विशिरशनिय             | •••       | •••      | ¥٦     | स च्छिमबन्ध (टी.)      | •••   | 30       |
| शीतांशोरम्            | • • •     | •••      | 999    | सबेइ सुरहि (टी.)       |       | ×€       |
| शीर्णघाणाङ्कि         | •••       | •••      | 900    | सत्तमनङ्गो (टी.)       | •••   | 136      |
| शीर्णपर्णाम्बु        | •••       | ***      | २७७    | स तत्त्वदर्शना         | •••   | 316      |
| शून्यं वासगृहं        | •••       | <b>Y</b> | 16     | सत्यं त्वमेव सर        | •••   | 265      |
| भूरारतु वीररौ         | ***       | •••      | 388    | सत्यं मनोरमाः          | •••   | 113      |
| भूलं शलन्तु शं        | • • •     | •••      | २३३    | सत्वं सम्यक्स          | •••   | 336      |
| शृहारहास्यवर्जे       | •••       | •••      | 3 9 9  | सलारम्भरतो             | ***   | 211      |
| श्रृहारी गिरिजा       | •••       | •••      | 990    | सतारम्भरतो             | •••   | 212      |
| शृङ्गोत्खातभुवः (टी.) | ***       | •••      | 196    | सदक्षिणापाङ्ग          | •••   | २७५      |
| शेतां इरिभंवतु (टी.)  |           | •••      | 94     | सदाप्रोति पति (टी.)    |       | 223      |
| शैलात्मजापि           | •••       | •••      | 40     | सदा मध्ये यासा         | •••   | 968      |
| शैलेन्द्रप्रतिपा      | •••       | •••      | 369    | सदाव्याजवशा (टे!.)     | •••   | 223      |
| शैशवेऽभ्यस्त (टी.)    | •••       | • • •    | i      | संध्यां यत्त्रिष       | •••   | · Ş      |
| शोकेन (टी.)           | •••       | •••      | 401    | सपदि पश्चि             | •••   | 966      |
| शोभान्धौ गन्ध (टी.)   | ) <b></b> | •••      | 934    | सपदि इरिसर्खे (टी.)    | •••   | 330      |
| <b>द्यामाखद्दं</b>    |           | •••      | 29     | स पातु वो यस्य (टी.)   | •••   | 106      |
| स्यामां स्यामलि       | •••       | •••      | 158    | स पातु वो यस्य (टी.)   | •••   | 155      |
| स्यामां स्मित (टी.)   |           | ***      | 90     | सभायां तादृश्यां (टी.) | •••   | 22       |
| इयामेष्यक्रेषु (टी.)  | ***       | •••      | 125    | सम्भन्नं दर            | •••   | 393      |
| भियः पतिः (टी.)       | • • •     | •••      | 933    | समदेमतङ्गज             | •••   | 240      |
| श्रीपरिचया            | •••       | •••      | 100    | समस्तगुणसंप (टी.)      | •••   | 906      |
| श्रुतिसमधिक           | •••       | •••      | 150    | समानयनमर्था            | • • • | 333      |
| श्रुतेन बुद्धियं      | •••       | •••      | 165    | समुत्थिते धतु          | •••   | 113      |
| श्वासा बाष्पजलं       |           | ***      | 3.6    | सम्यग्ज्ञातम           | •••   | 946      |
| षोदशनायक              | •••       | •••      | 399    | सयणं चेवणि (टी.)       |       | 338      |
| स एकजीण               | •••       | •••      | 200    | स यस दशकन्ध            | •••   | 236      |
| स एवगुवनत्र           | •••       | •••      | 1      | स रणे सरणेन            | •••   | 298      |
| •                     |           |          | -      |                        |       |          |

|                         |     | पृष्ठाङ्काः |                        |     |       | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-----|-------------|------------------------|-----|-------|-------------|
| सरछे साहसरागं           | ••• | 233         | संरम्भः करि            | ••• | • • • | 903         |
| सरखति पदं               |     | 293         | संवादिसारसंप (टी.)     | ••• | •••   | 358         |
| सरस्रति यथा             |     | 293         | संस्तम्भिनी (टी.)      | ••• | •••   | 936         |
| सरखत्यास्तत्त्वं (टी.)  |     | Ę           | संहयवकाय               | ••• | •••   | 380         |
| सरांसीवामलं             |     | 944         | साकं कुरङ्ग (टी.)      | ••• | •••   | 306         |
| सरो जपने परि            |     | २८०         | सातत्र चामी (टी.)      | ••• | •••   | 980         |
| सर्वेकार्यशरी           | ••• | 948         | सा दियतस्य (टी.)       | ••• | • • • | 945         |
| सर्वत्र ज्वलितेषु (टी.) |     | 922         | साधनं सुमह             | ••• | •••   | 960         |
| सर्वप्राणप्रगुण (टी.)   | ••• | २०१         | स्राधु चन्द्रमसि       | ••• | •••   | 308         |
| सर्वः सलक्षणा           | ••• | 324         | सानुज्ञमागमि           | ••• | •••   | २८३         |
| सर्वाशारुधि द           | ••• | २०७         | सा बाला वय             | ••• | •••   | २७१         |
| स वकुमिखला              | ••• | 49          | सा भाति पु (टी.)       | ••• | •••   | 131         |
| सविता विधवति            |     | २४५         | साम्यं संप्रति (टी.)   | ••• | •••   | 938         |
| समीडा द्यितानने         |     | 999         | सारक्षतादप             | ••• | •••   | 299         |
| सशमीधान्य (टी.)         |     | 932         | सालोए चिय              | ••• | •••   | ₹0€         |
| सशलकीशात्म (टी.)        | ••• | 930         | सावशेषपद               | ••• | •••   | < 9         |
| सशोणितैः ऋव्य           |     | 118         | साहेन्ती सहि           | ••• | •••   | 36          |
| स संचरिष्णुर्भु (टी.)   | ••• | Ę           | सांयात्रिकैर (टी.)     | ••• | •••   | 93          |
| स सत्वरतिदे नि (टी.)    |     | २१९         | सिणियं वच              | ••• | •••   | 33          |
| ससार साकं (टी.)         |     | 298         | सितनृशिरः स्र          | ••• | • • • | 336         |
| सम्नुः पयः पपुः         |     | 940         | सिता संसत्सु           | ••• | •••   | २२४         |
| सहकाररसार्चि (टी.)      | ••• | 933         | सिद्धार्थयष्टिषु (टी.) | ••• | •••   | 938         |
| सह दिअसनिसा (टी.)       |     | २७३         | सीतां ददाह             | ••• | •••   | 200         |
| सह दीर्घा मम            | ••• | 203         | सीतासमागम (टी.)        | ••• | •••   | 90          |
|                         | ••• | 963         | सुधाबद्धप्रासे         | ••• | •••   | 368         |
|                         | ••• | 135         | सुब्बई समा             | ••• | ***   | ३ ७         |
| सहंसा नलिनी             | ••• | २२५         | सुमातरक्षया (टी.)      | ••• | •••   | 223         |
|                         | ••• | 263         | सुरदेशस्यं ते (टी.)    | ••• | •••   | 223         |
|                         | ••• | 93          | सुरालयोलास             | ••• | •••   | 950         |
| A LEADY STATE OF        | ••• | 370         | ं सुरासुरशिरो (टी.)    | ••• | ***   | 293         |
| संचारिणी                | ••• | 900         | सुवर्णपुष्पां          | ••• | ***   | 84          |
| संप्रहारे प्रहर         | ••• | 111         | सूर्याचन्द्रमसौ (टी.)  | ••• |       | 900         |
| संप्राप्तेऽविध          |     | 36          | सूर्यायति सुधा         | ••• | •••   | 388         |
| यंग्रजं गान             | ••• | 299         | -                      | ••• | •••   | 365         |
| 28                      |     |             |                        | •   |       | , ,         |

| •                      |     | দুষ্ঠাঙ্কা: |                         |     |       | মিগ্রাই: |
|------------------------|-----|-------------|-------------------------|-----|-------|----------|
| सेना लीलाली (टी.)      | ••• | 395         | ् खारध्यं प्रतिभा (टी   | .)  | •••   | 90       |
| सो नत्थि एत्थ          | ••• | २९०         | खिद्यति कूणति           |     | •••   | 246      |
| सोऽपूर्वो रसना (टी.)   | ••• | . 260       | स्वेदाम्भःकणि           |     |       | 308      |
| सोऽयं करैसा (टी.)      | ••• | 938         |                         | *** | •••   | Ę        |
| सोह ब्ब लक्ख           | ••• | 386         | इंस प्रयच्छ             | *** | •••   | 36       |
| सौधादुद्विजते (टी.)    | ••• | 963         | इंसाण सरोहि             |     | •••   | 344      |
| सौन्दर्यस्य तरित्र     | ••• | 240         | इंसी ध्वाङ्ग            | ••• | •••   | 483      |
| स्तनकर्पर (दी.)        | ••• | 9 6         | हंहो क्रिग्धसखे (टी.)   |     | •••   | •        |
| स्तनजघनाभिरा           | ••• | 275         | इन्त् इन्तरराती (टी     | •   | •••   | २०९      |
| स्तनयुगमश्रु (टीः)     |     | 960         | हन्तुमेव प्रवृ          |     | •••   | 964      |
| स्तेनतास्तेनता (टी.)   | ••• | २१४         | इन्डयो रुषः क्ष (टी.)   |     | •••   | 258      |
| स्तुमः कं वामा         | ••• | 903         | इरहासहरावास (टी.)       |     | •••   | 356      |
| स्त्रियः प्रकृति (टी.) | ••• | 938         | हरेः कुमारोऽपि (टी      | •   | •••   | 996      |
| स्त्रीणां केतक (टी.)   | ••• | २००         | हरे: खसारे दे (टी.)     | ••• | •••   | 255      |
| स्त्रीप्राया चतुर      | ••• | 330         | इम्यें रम्यं (टी.)      |     | ***   | 158      |
| स्त्रीभेदनापह          | ••• | 329         | हलमगुवल (टी.)           | ••• | •••   | 126      |
| स्थूलावश्याय (टी.)     | ••• | 438         | हा धिक्सा कि            | ••• | ***   | 363      |
| ब्रिग्धस्यामल          |     | 88          | हा नृप हा बुध           | ••• | •••   | 186      |
| ब्रिहिपिच्छकण्ण        | ••• | 392         | हास्यप्रायं प्रेरणं     | ••• |       | 386      |
| क्रेहं समादिश (टी.)    | ••• | 969         | हिसअदिभ (टी.)           | ••• | •••   | YC       |
| स्पन्दते दक्षिणं (टी.) | ••• | 249         | हिमवन्ध्य (टी.)         | ••• | • • • | 126      |
| स्पृशति तिग्मर :       |     | 988         | हिरण्मयी सा             | ••• | ***   | २४८      |
| स्फुरदद्भत             | ••• | २८६         | हिरण्यकशिपु (टी.)       | ••• | •••   | Ę        |
| स्फूर्जद्वज्ञसहस्र     | ••• | 296         | हुमि अवह (टी.)          | ••• | •••   | 45       |
| स्मरदवधुनिमि           | ••• | 398         | हृद्ये चक्षुषि          | ••• | •••   | 256      |
| स्मरनवनदी              | ••• | 4           | हृदये वससीति            | ••• | •••   | 49       |
| सितं किंचित्           | *** | 390         | हे नागराज (टी.)         | ••• | •••   | 94       |
| स्मृत्या यन्निज (टी.)  | ••• | 922         | हे लक्केश्वर            | ••• |       | 348      |
| स्रत्वस्यम्            | ••• | 96          | हेलापि कस्य (टी.)       | ••• |       | **       |
| स्रस्तां नितम्बा       | ••• | 909         | हे सततमपा (टी.)         | ••• | •••   | 290      |
| (A) Atomic             |     | 133         | हे इस्तदक्षिण (टी.)     |     |       | 906      |
| -0                     | ••• | 29          | हे हेलाजित (टी.)        | ••• | •••   | 26       |
|                        | ••• | 964         | होई न गुणाणु            | ••• |       | 349      |
| खायात याव •••          | ••• |             | (A)                     | ••• | •••   | 238      |
| *** * *** *** ***      | ••• | , 7 ,       | - # - 41 m + 241 (and ) |     |       | 111      |